# श्रीकृष्णयामलं महातन्त्रम्

सम्पादकः

**डॉ**0 शीतला प्रसाद उपाध्यायः



प्राच्य प्रकाशन.वाराणसी

# श्रीकृष्णयामले महातन्त्रम्

वाराणसीतान्त्रिकग्रन्थमालायाः षष्ठतमं पुष्पम्

# श्रीकृष्णयामले महातन्त्रम्

सम्पादकः

### डॉ॰ शीतला प्रसाद उपाध्यायः

आगमाचार्यः ( लब्धस्वर्णपदकः )
प्राध्यापकः, सांख्ययोगतन्त्रागमिवभागे
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये
वाराणस्याम्



## प्राच्य प्रकाशन, जगतगंज

वाराणसी

वि० सं० २०४५ ]

१६६२ ई०

[ शक सं० १६१४

ग्रन्थोऽयं अनुसन्धानप्रबन्धरूपेण सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन 'विद्यावारिधि' इत्युपाध्यथं स्वीकृतः, पुनश्च संशोधन-संवर्धनपूर्वकं भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य शिक्षाविभाग-स्याधिकेन साहाय्येन मुद्रितः।

सर्वाधिकारः सम्पादकस्य

मृल्यम् रु १२८.००

प्रथमसंस्करणम् ; १००० प्रतिरूपाणि

पुस्तकप्राप्तिस्थानम् — प्रकाशकः

प्राच्य प्रकाशन

पोस्ट बाक्स नं० २०३७ ७४-ए, जगतगंज वाराणसी-२२१००२ (भारत)

प्रदीप कुमार राय, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित एवं अनूप प्रिटिंग वक्सं, जगतगंज वाराणसी द्वारा मुदित ।

# SRIKRISNAYAMALAM MAHATANTRAM

#### Editor:

## Dr. Shitala Prasad Upadhyay

Āgamāchārya (Gold Medalist)

Lecturer, Dept. of Sāmkhyayogatantrāgama

Sampurnanand Sanskrit University

Varanasi



## Prachya Prakashan

Post Box No. 2037 74-A, Jagatganj, Varanasi-221002 (INDIA) 1992 Published with the financial assistance from the Ministry of Human Resource Development, Government of India.

The book has been approved for the Ph.D. Degree of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. This edition is revised and enlarged form of the above work.

All Rights Reserved-Editor

First Edition 1992 (Copies 1000)

Price Rs. 128.00

Books can also be held from:
PRACHYA PRAKASHAN
Post Box No. 2037
74-A, Jagatganj
Varanasi-2210012 (INDIA)

Published by Pradeep Kumar Rai, for Prachya Prakashan, Jagatganj, Varanasi and Printed at the Anoop Printing Works, Jagatganj Varanasi.

## आशीर्वचांसि

प्रो॰ वी॰ वेङ्कटाचलम्

कुलाघिपति

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मान्य विश्वविद्यालय)

नयी दिल्ली

## शिवसङ्खल्पः

अवालोक्यापातदृष्ट्या प्रसङ्गान्तरागतेन मया डाँ० ज्ञीतला प्रसादोपाध्यायमहोदयैः सम्पादितो न चिरादेव प्राक्ट्यमुपिजगिमिषुः श्रीकृष्णयामलग्रन्थः । अप्रकाशितोऽयं ग्रन्थः इदम्प्रथमतथा सम्पाद्य प्राकाश्यमुपिनायत इत्येतद्विलोक्य यदा भवत्येकतो हषंभूमा, तदा अपरतोऽस्य ग्रन्थस्य संस्कृतभाषानिबद्धमुपोद्धातमितिवस्तृतं राष्ट्रभाषामयीं प्रस्तावनाश्व विलोक्य यत्सत्यं प्रसीदत्यन्तरङ्गम् । यदाधुना आधुनिका युवानः परिश्रमाद् बिम्यति, सर्वत्र च लघुनैव साधनेन भूयसीं सिद्धिमसाध्यामि सिषाधियिषन्ति, तदैभिः बहुधा बहुलं परिश्रमय प्रकृतग्रन्थसम्बद्धानां भूयसां विषयाणां संग्रहः कृतोऽत्रत्ये स्वोपज्ञ उपोद्धात इत्येतन्त्रनं घटयति प्रत्याशामेतेषां भाव्यम्युदये। विशेषतश्च पराकान्तमेभिः यामल-ग्रन्थसाहित्य-सङ्कलने, यन्त्रनमुपकरिष्यति जिज्ञासून्।

भगवतो विश्वनाथस्य परमानुग्रहेणैतेषां तन्त्रशास्त्रग्रन्थसम्पा-दनमनोरथाः सर्वे यथायथं सिद्घ्यन्त्वित्याशासे ।

वाराणसी, १-३-११६२ वि० वेङ्कटाचलम्

## प्रो॰ वजवल्लभ दिवेदी

डॉ॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय ने विद्या-वारिध उपाधि की प्राप्ति के लिये मेरे निर्देशन में कृष्णयामलतन्त्र का समालोचनात्मक परिष्कृत संस्करण और गवेषणापूर्ण उपोद्धात प्रस्तुत किया था। इन्हें यह उपाधि तो प्राप्त हो ही गयी, एक वस्तुनिष्ठ प्रस्तावना के साथ अब यह शोध-प्रबन्ध भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की आर्थिक सहायता से तथा अनेक तन्त्र-प्रन्थों का प्रकाशन कर इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त प्राच्य प्रकाशन, जगतगंज वाराणसी के सहयोग से प्रकाशित होकर भारतीय साहित्य के प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, यह जानकर परम प्रसन्नता हुई।

जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है कृष्णयामलतन्त्र का यह परिष्कृत संस्करण विभिन्न स्थानों से प्राप्त आठ हस्तलेखों की सहायता से तैयार किया गया है। एक और नवीं मातृका भी इन्हें प्राप्त हुई। अन्य मातृकाओं से यह पूरी तरह से भिन्न है, अतः इसको प्रथम परिशिष्ट में अलग स्थान दिया गया है। इनका यह निर्णय उचित ही है। पूरे अथवा अधूरे आठ हस्तलेखों के आधार पर तो प्रस्तृत ग्रन्थ को इन्होंने संशोधित किया ही है, इसके बाद भी जब इन्हें पाठ में कुछ अशुद्धि जान पड़ी, तो उसे भी परिष्कृत करने का प्रयत्न किया है और इस तरह के पाठों को यहाँ छोटे को व्ठकों में रखा गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के अनेक स्थल त्रुटित हो गये हैं और किसी भी हस्तलेख से जब उसकी पूर्ति न हो सकी, तब वहाँ इन्होंने अपनी कल्पना के सहारे उस पाठ की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है और ऐसे पाठों को बड़े कोष्ठक में रखा गया है। उदाहरण के लिए हम प्रथम पृष्ठ को ही देखें - प्रा(प्र)रणप्रदम् और यन्तु (पातुं) [त्व]मईसि । यह एक अच्छा प्रयास है और अन्य ग्रन्थ-सम्पादकों के लिये भी अनुकरणीय है। सम्पादक की जिम्मेदारी किसी अध्यापक से कम नहीं होती। एक सही अध्यापक जैसे ग्रन्थ की ग्रन्थियों को खोलकर शिष्य को उसका अभिप्राय समझाता है, उसी तरह से एक योग्य सम्पादक भी अपनी टिप्पणियों के, प्रस्तावना और उपोद्घात के सहारे ग्रन्थ के उन दुरूह स्थलों को परिमार्जित, परिष्कृत और बोधगम्य बनाकर विज्ञ पाठकों के सामने रख सकता है।

प्रस्तावना में इस ग्रन्थ के परिष्कार के लिये उपयुक्त मातृकाओं के साथ ग्रन्थ का भी संक्षिप्त परिचय आधुनिक ऐतिहासिक पद्धति से दिया है और प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार भक्ति-सम्प्रदाय, भक्ति-दर्शन, लीला-धाम, श्रीराधा-कृष्ण एवं कामकला, श्रीराधा-कृष्ण तथा त्रिपुरसुन्दरी आदि विषयों का दार्शनिक स्वरूप भी पूरी गम्भीरता के साथ हमारे सामने रखा है। अपने संस्कृत उपोद्घात में इन्होंने यामलतत्त्व की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत कर यामलशब्द के अर्थ को स्पष्ट किया है और यामलतन्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख करते हुए इनकी संख्या, श्लोक-परिमाण आदि के विषय में शास्त्रीय प्रमाण दिये हैं। यामलों को उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी संख्या कितनी है, इन पर सामान्यतः भारतीय पद्धति से विचार कर इन्होंने अपने परिश्रमपूर्ण अध्ययन के आधार पर ७० यामलग्रन्थों का विस्तार से विवरण दिया है। इससे इनका शास्त्र के प्रति समर्पणभाव प्रकट होता है। इतना सब करने से उपरान्त इन्होंने पूरे कृष्णयामलतन्त्र के २८ अध्यायों के विषयों का संक्षिप्त परिचय देकर पाश्वरात्र आगम की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत यामल के वक्ता और श्रोता का परिचय देते हुए पूरे ग्रन्थ का दार्शनिक विवेचन करते समय यामलावस्था, अद्वय तत्त्व, यामल-भाव, स्वातन्त्र्य, शक्ति-तत्त्व, सृष्टि-तत्त्व, त्रिकोण-तत्त्व आदि के स्वरूप को स्पष्ट किया है।

इसी तरह से अन्य भी अनेक दुर्लभ ग्रन्थों का समुचित सम्पादन कर तथा नूतन ग्रन्थों का निर्माण कर सुरभारती की और विशेष कर भारतीय तन्त्र-शास्त्र की श्री-वृद्धि में ये निरन्तर लगे रहें, यही हमारी उस अन्तर्यामी से प्रार्थना है, जो कि सबका नियामक है।

दिनांक ५-३-१९६२ व्यवस्त सांख्योगतन्त्रागम विभाग पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, सांख्योगतन्त्रागम विभाग सं० सं० वि० वि०, वाराणसी

## प्रो॰ बटुकनाय शास्त्री खिस्ते

डॉ॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय ने तान्त्रिक वाङ्मय के एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्रीकृष्णयामल पर अनुसन्धान कर शोध-निबन्ध के रूप से प्रस्तुत किया था। उसका सम्प्रति मुद्रण हो रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है।

वैष्णव सम्प्रदायान्तर्गत चैतन्य सम्प्रदाय का यह ग्रन्थ है ऐसी धारणा है। राधा-कृष्ण युगल को अनादि मिथुन के रूप से इसमें दिखलाया है। साथ ही श्रीविद्या सम्प्रदाय से इसका निकटतर सम्बन्ध है यह भी स्पष्ट किया है। बहुत सी बातें जो इन सम्प्रदायों में है उन पर पूरा विचार अभी नहीं हुआ है, परन्तु इस प्रबन्ध से उस क्षेत्र में प्रवेश हुआ है।

आशा है भविष्य में इस पर और कार्य होगा। मैं शोधकर्ता को शुभाशीर्वाद देता हूँ। दिनांक २०-२-१९६२ बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष-साहित्य विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

## प्रो॰ रामजी मालवीय

अधुना 'श्रीकृष्णयामलमहातत्त्रम्' सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्व-विद्यालये सांख्ययोगतन्त्रागमविभागे शैवागमप्राघ्यापकपदमलङ्-कुर्वता आयुष्मता डाॅ० शीतला प्रसाद उपाध्यायेन सुसम्पाद्य भूमिकापरिशिष्टादिभिश्च संयोज्य महता यत्नेन प्रकाश्यते। यदुद्धृतानां सन्दर्भाणां प्रसङ्गाश्च सङ्कोतिताः तद्विदुषां वैष्णवागम-शास्त्ररिसकानां महते तोषाय प्रभविष्यन्ति।

आशासे अग्रेडिप अवश्यमेव शास्त्रसेवया सोऽयं यशोभाजनं भिवष्यति । रामजी मालवीय आलगुनकृष्णाष्टमी, आचार्य एवं अध्यक्ष सांख्ययोगतन्त्रागम विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

## प्रस्तावना

'श्रीकृष्णयामलमहातन्त्र' का यह संस्करण श्रद्धेयचरण पूज्य गुरुदेव प्रो० त्रजवल्लम दिवेदी के कुणल निर्देणन में तैयार किये गये मेरे शोध-प्रवन्ध का ही परिष्कृत एवं परिविधित स्वरूप है। शोध-काल में मुझे इस ग्रन्थ की पाँच मातृकाएं ही उपलब्ध हो पायी थीं। सौभाग्य से इस ग्रन्थ के प्रकाशन के समय अन्य चार मातृकाएं और प्राप्त हो गयीं। कुल आठ मातृकाओं की सहायता से इसका संस्करण आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। नवीं मातृका का भिन्न पाठ होने के कारण उसे परिशिष्ट-१ में रखा गया है। इसके अनिरिक्त न्यू कैटलागस कैटलागरम् (भाग ४, पृ० ३४७-४८) के अनुमार कुछ अन्य मातृकाओं की भी मचना मिलनी है, किन्तु कुछ किटनाइयों के कारण इच्छा रहते हुए भी संस्करण में उनका उपयोग नहीं कर गका। आशा है कि अगले संस्करणों में इस कमी को पूरा किया जा सकैमा।

#### मात्रका-परिचय

संक्षेप में इस संस्करण में प्रमुक्त मानृकाओं का परिचय इस प्रकार है— क. पूर्ण। १-६८ पत्रात्मिका, देवनागरी लिपि में प्राप्त यह बीकानेर स्थित अनूप पुस्तकालय की ४६१ मंध्यक मानृका है। यह पूर्ण रूप से इस ग्रन्थ के प्रारम्भ से अन्त तक प्रयुक्त है। यह मानृका 'श्रीकृष्णाय नमः' पद से प्रारम्भ है। इसके अन्त में लिखा है—'संवत् १७२६ वर्षे पौषमासे कृष्णपक्षे चतुर्दणी १४ निथी रिववासरे श्रीविकममहानगरे महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री श्री अनूपसिंह जी चिर्ठिजिव लिख्यावतुं मथेन जोशी लिख्यतु। शुभं भवतु। श्रीरस्तु।'

ख. अपूर्ण। २,६३-१६० पत्रात्मिका, देवनागरी लिपि में प्राप्त यह भी बीकानेर स्थित अनूप पुस्तकालय की ४६० मंख्यक मातृका है। यह प्रथम अध्याय के म वें क्लोक के द्वितीय पंक्ति अर्थात् क्लोक मं० (१.म. ख) से क्लोक सं० (१.२३.ख) तक तथा पुनः क्लोक सं० (११.११६. ख) से अन्थ के अन्त तक है। इस मातृका के अन्त में लिखित है-'संवत् १६६५ वर्षे

आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां श्रीमयुराक्षेत्रे इदं पुस्तकं वैष्णविगिरिधर-दासपठनार्यं वा परोपकारार्थम् । लि० मथुरादासात्मज किशोर वैश्य । कारं मध्ये कला संवत् १६९५ भाद्रपद सुदि १५ श्रीमथुराक्षेत्रे गिरिधरदासवैष्ण-वपठनार्थम् । लि० मथुरादासात्मज किसोर वैश्य । तथा प्रति ।'

ग. अनेक स्थलों पर खण्डित, अपूर्ण, ११ पत्रात्मिका ( ८,११-१२, २६-२८,४१,४६-४६ ), देवनागरीलिपि में प्राप्त यह भी अनूप पुस्तकालय की ४८६ संख्यक मानृका है। इस ग्रन्थ में इसका पाठ श्लोक सं० (२.४३.क) के अर्द्धभाग से श्लोक सं० (२.५६) के पूर्वार्द्ध तक, श्लो० (२.८६) से श्लो० (२.११८.ख) तक, श्लो० (४.२६.ख) से श्लो० (७.११८.ख) तक, श्लोक (७.१७६.क) से श्लो० (७.१६४.क) के अर्द्धभाग तक तथा श्लो० (८.१०.क) से श्लो० (६.३७.ख) के अर्द्धभाग तक स्थित है।

च. ११२ ग्लोकारियका, अपूर्ण, ४ पत्रारियका, देवनागरी लिपि में प्राप्त यह कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायिटी आफ बंगाल की ४८६१ संख्यक मातृका है। इसमें मात्र कृष्ण के त्रिभङ्गचरित्र का ही पाठ मिलता है। इस ग्रन्थ में इसका पाठ ग्लो० (११.१११.ख) से ग्लो० (११.१२६.ख) तक तथा ग्रन्थ में इसका पाठ ग्लो० (११.१११.ख) से ग्लो० (११.१२६.ख) तक तथा ग्रन्थ (११.१७३.क) से ग्रनो० (१२.४४.क.) तक ही उपस्थित है। मातृका समाप्ति के अनन्तर 'संवत् १६४२ कु० सू० १ बुध को श्रीकृष्णयामलतन्त्र मे से लिखवायो श्री राधामोहन गोस्वामी राय साहब और ४० वालोंक गृह्य राधाचरणजी की कृपा से ४।४।६० व्यास गणेश राम' लिखत है।

इ. अपूर्ण १४-१०३,१०३-१३१ पत्रात्मिका, बंगलिप में प्राप्त यह वाराणसीस्थ सरस्वती भवन पुस्तकालय की २६६७० संख्यक मातृका है। इस संस्करण में इसका पाठ ग्लो० (२.१७१.क) के अर्द्धभाग से प्रन्थ के अन्त तक मिलता है। मातृका के अन्त में 'ॐ नमो कालिकाव" लिखित है।

च. अपूर्ण. १ पत्रातिमका, देवनागरी लिपि में प्राप्त यह भी मरस्वती भवन पुस्तकालय की २४५३४ संख्यक मातृका है। प्रस्तुत संस्करण में इमका पाठ श्लो॰ (१.२७.ख) के अर्द्धभाग से श्लो॰ (१.५०.ख) तक तथा श्लो॰ (२.२.क) से श्लो॰ (२.१३.ख) के अर्धभाग तक ही मिलता है।

कु. अनेक स्थलों पर खण्डित, कुछ पत्र अर्धभाग से फटे हुए, अपूर्ण, ७८-७६,८२-८४,८६-८८ पत्रात्मिका, बंगलिपि में प्राप्त यह सरस्वती भवन की २४८७५ संख्यक मातृका है। इस संस्करण में क्लो॰ (२४.२१८.ख) से क्ली॰ (२४.२७०.ख) के पूर्वीर्घ तक, क्ली॰ (२४.३४४.ख) से क्ली॰ (२६.१०.क) तक, क्ली॰ (२८.५७.ख) से प्रन्थ की समान्ति तक के पाठ को इसकी सहायता से मंशोधित किया गया है। कुछ पत्रों के फटे होने कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। मातृका समान्ति के अनन्तर यह लिखा है—'इति श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रसमान्त्रक्चायं शकाब्दा १६८५ शके काशीस्थले पुस्तकं सिखत।'

ज. अपूर्ण, १ पत्रात्मिका, बंगिलिपि में प्राप्त यह भी सरस्वती भवन की ११३०१ संख्यक मातृका है। इस ग्रन्थ में श्ली० (२८.११.क) से श्ली० (२८.७६.ख) तक के पाठ संशोधन में इसकी सहायता ली गयी है। इस मातृका के प्रारम्भ में 'ॐ नमः। श्रीकृष्णाय नमः' तथा इसकी समाप्ति के पश्चात् 'इति कृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णराधाप्रीतिवृन्दावन रहस्ये श्रीराधाकृष्णविहारनाम पडींवणितित मस्याध्यायस्य मध्ये एतत्। ॐ राधाकृष्णाक्यां नमः। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ लिखित है।

उपर्युक्त मातृकाओं के अतिरिक्त सरस्वती भवन पुस्तकालय से ही प्राप्त २४५३५ संख्यक मातृका भी है। यह अपूर्ण, २-१३ पत्रात्मिका, देवनागरी लिपि में है। सम्पूर्ण ग्रन्थ के पाठ से भिन्न होने के कारण इसे परिजिष्ट-१ के अन्तर्गत 'नवसमातृकाविशेषपाठाः' शीर्षक से रखा गया है।

इस सन्दर्भ में आपके समक्ष एक सूचना और निवेदनीय है। म० म० गोपीनाथ किवराज के तान्त्रिक साहित्य (पृ० १५३) की सूचना के अनुसार 'नोटिसेज आफ संस्कृत मैनुस्किप्ट सेकण्ड सीरीज' नामक म० म० हर प्रसाद शास्त्री के विवरण में (१.७८) संख्यक मातृका १४६० श्लोकात्मक है। प्रयत्न करने पर भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इसमें विणत विषय इस प्रकार हैं — 'व्यास का नारदजी से प्रश्न, शम्भु का ब्रह्माजी से प्रश्न, कृष्णरहस्य के विषय में ब्रह्मा का विष्णु से प्रश्न, आराध्य ईश्वर कौन हैं? इसके निर्णय में विष्णु का महाविष्णु से प्रश्न, वृत्दावन का आरोहणवर्णन, विद्याधर आदि का प्रत्यागमन, विद्याधरी को कृष्ण का शाप, विद्याधर के साथ नारदजी का निर्णमन, कृष्ण के किंकर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान आदि।'

#### ग्रन्थ-परिचय

यह ग्रन्थ २८ अध्यायों में पूर्ण है। प्रस्तुत संस्करण प्रधानतः क. एवं इ.
मातृकाओं पर आधारित है। शेष अन्य मातृकाओं (ख. ग. घ. च. छ. ज) के
आधार पर पाठों को संशोधित किया गया है। मातृकाओं में उपलब्ध
पाठ के उचित न जान पड़ने पर लघु कोष्ठकों एवं दीर्घ कोष्ठकों में
अपने सुझाव दिये गये है। लघु कोष्ठकों में पाठ का संशोधन तथा दीर्घ
कोष्ठकों में पाठ को अपनी तरफ से जोड़ा गया है। बीच में कहीं कहीं पाठों
को अनावश्यक समझकर भी इसे दीर्घ कोष्ठक में रखा गया है।

इस संस्करण में तीन परिशिष्टों का समावेश है। प्रथम में नवम मातृका का पाठ है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। द्वितीय में इस प्रन्थ की श्लोकानुक्रमणिका है। यहाँ श्लोक संख्या का निर्देश इस तरह समझना चाहिए, जैसे—(१.१.क) का तात्पर्य प्रथम बध्याय के प्रथम श्लोक की प्रथम पङ्क्ति है। इसमें प्रायः श्लोक दो पंक्तियों के हैं तथा कहीं कहीं तीन पङ्क्तियों के भी। इनके सङ्केत क्रमणः क.,ख.,ग. समझना चाहिए। तृतीय परिशिष्ट में प्रथम परिशिष्ट में आये श्लोकों की अनुक्रमणिका है। वहाँ इनका सङ्केत पृष्ठ संख्या के आधार पर ही रखा गया है।

इस ग्रन्थ के लेखक अज्ञात हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में ही चैतन्य महाप्रभु हारा प्रवित्ति भक्ति के सिद्धान्तों का परिचय मिलता है। ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में 'सचीसुत' एवं 'चैतन्य' का नाम आता है। इससे प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ चैतन्य सम्प्रदाय की साधना पद्धति को लक्ष्य करके ही लिखा गया। मानृकाओं के अन्त में उनके लेखन के समय का सङ्कृत मिलता है। क. मानृका संवत् १७२६ में, ख. मानृका संवत् १६६५ में, घ. मानृका संवत् १६५२ में तथा छ. मानृका शकाब्द १६६५ में लिखी गयी है। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ की रचना इन काल-खण्डों के पूर्व सम्पन्न हो चुकी थी। महाप्रभु चैतन्य का जन्म काल १४६५ ई० बताया जाता है। इससे सिद्ध किया जा सकता है कि इसकी संरचना सोलहवीं शती से सत्रहवीं शती के प्रारम्भिक वर्षों में की गयी होगी।

इस ग्रन्थ के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थ में पूर्व और उत्तर भाग के कोई लक्षण नहीं मिलते, अर्थात् इस ग्रन्थ का लेखक एक ही स्यक्ति हो सकता है। यह ग्रन्थ परवर्ती काल का अवश्य लगता है, किन्तु इसकी भाषा-शैली पर प्राचीन ग्रन्थों का ही प्रभाव है। काव्य की दृष्टि से भी यह प्रशंसनीय है। इस ग्रन्थ को अविचीन पुराणों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, यथा—ब्रह्मवैवर्त, गरुड इत्यादि। प्रारम्भ के तीन अध्यायों तक वेदों, उपनिपदों एवं पुराणों (विशेषकर श्रीमद्भागवत एवं देवी भागवत) का प्रभाव है। चौथे से छठे अध्याय तक शाक्त-शैवादि तन्त्रों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सातवें से सोलहवें अध्यायों तक इनका मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सत्रहवें अध्याय से चौबीसवें अध्याय तक स्पष्टतया पौराणिक गैली में कथा के माध्यम से राधा-कृष्ण की उपासना-पद्धति पर शाक्त सम्प्रदाय की त्रिपुरसुन्दरी की साधना का प्रभाव लक्षित होता है। अन्त में पचीसवें अध्याय से अठाइसवें अध्याय तक चैतन्य सम्प्रदाय की साधना प्रणाली को प्रच्छन्नरूप में कहते हुए राधा-कृष्ण के शृङ्गारमय युगल-स्वरूप के वर्णन से यह ग्रन्थ समाप्त होता है।

## पूर्वपीठिका

ऐसा प्रतीत होता है कि जिन प्राचीन संहिताओं के नाम रिसक-सम्प्रदायों में दिखायी पड़ते हैं, उनका प्रभाव किसी-न-किसी अंश में चैतन्य सम्प्रदाय पर पड़ा है। साथ ही कितपय शाक्तादि तन्त्रों का भी प्रभाव इन पर दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार गौतमीयतन्त्र, सनत्कुमारमंहिता, आलबन्दारसंहिता, सुन्दरीतन्त्र इत्यादि आगम प्रन्थों ने लीला विषयक साहित्यों की प्रभावित किया है, उसी प्रकार 'श्रीकृष्ण्यामलमहातन्त्र' ने भी राधा-कृष्ण की लीला को अवश्य ही प्रभावित किया है। इस प्रन्थ में त्रिपुरसुन्दरी की उपासना के साथ श्रीकृष्ण-लीला का घनिष्ठतम सम्बन्ध दर्शाया गया है। चैतन्य सम्प्रदाय में गुष्त रूप से श्रीयन्त्र की उपासना प्रचलित है।

भगवत्साधना के अनेक भेद दिखायी पड़ते हैं। इसका कारण जहाँ तक समझ में आता है, इस साधना में भक्ति के साथ साथ विविध प्रकार की योगाश्चित साधनाओं का भी प्रवेश है। भक्ति-साहित्य में रस-साधना की एक स्पष्ट धारा का निदर्शन दृष्टिगोवर होता है। इस रस-साधना का सम्बन्ध रसब्ब्ह्य की लीला से है, जिसकी स्पष्ट झाँकी हमें तैतिरीय उपनिषद् में मिलती है। यहाँ ब्रह्म को रसस्वरूप कहा गया है और समस्त मृष्टि की प्रवृत्ति उसके इसी स्वभाव से बतायी गयी है। ब्रह्मसूत्रकार बादरायण ने 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' का उल्लेख किया है। विष्णुपुराणें भी कहा गया है- 'कीडतो बालकस्येव कीडा तस्य निकामत्र।' यहाँ लीला अथवा खेल का सक्कृत आनन्द अथवा रस से ही है। भक्तिसाधना में दो घाराओं का निदर्शन प्राप्त होता है-प्रथम भावरूप और द्वितीय रसरूप। भक्ति का भावरूप में अनुसन्धान न कर सकने पर ही चित्त में रसरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है।

भक्ति-साधना के इतिहास में इसी कारण वैराग्यमार्ग तथा रागमार्ग की कल्पना की गयी। मुक्ति के उद्देश्य से वैराग्य-मार्ग का तथा भगवद्धाम में प्रविष्ट होकर लीला-साक्षात्कार के प्रयोजन से राग-मार्ग का प्रचलन हुआ। राग-मार्ग की धारा मात्र वैष्णवों में ही नहीं, अपितु शैवों और शाक्तों में भी प्रचलित थी। इस मार्ग में भी वैराग्य, ज्ञान इत्यादि का उदय भगवद्विषयक राग से यथा समय होता रहा है। यह धारा स्पष्टरूप से कृष्ण की उपासना में विशेष रूप से प्रवाहित हुई, जो हमें श्रीकृष्णयामल-तन्त्र में भी दिखायी पड़ती है। इस ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन भी यही कगता है।

### भक्ति-सम्प्रदाय

भारतवर्ष में भक्ति-साघना के बिभिन्न सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं और वे प्रायः वैष्णवों के ही रहे हैं। श्रीरामानुज श्री-सम्प्रदाय के, श्रीनिम्बार्क सनकादि या हंस-सम्प्रदाय के, श्रीमध्व ब्रह्म-सम्प्रदाय के तथा श्रीविष्णुस्वामी और तदनन्तर श्रीवल्लभ छद्र-सम्प्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। ये सभी वैष्णव थे। इनके दार्शनिक मत भी भिन्न थे, यथा—श्री-सम्प्रदाय में विशिष्टाद्वैत, हंस-सम्प्रदाय में द्वैताद्वैत, ब्रह्म-सम्प्रदाय में द्वैत तथा छद्र-सम्प्रदाय में श्रुद्धाद्वैत मान्य है। बंगदेश में चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय सम्प्रदाय तथा उड़ीसा में उत्कलीय वैष्णव सम्प्रदाय भी रहा है। इसके अतिरिक्त उनकी छोटी बड़ी अनेक शाखाएँ भी हैं, जिनमें राघावल्लभी, हरिदासी, प्रणामी, श्रीनारायणी इत्यादि विशेषकृप से उल्लेखनीय हैं। श्री-सम्प्रदाय से पूर्व द्रविड़ देश में आलवारगण भक्तिमार्ग की रागमार्ग शाखा के साधक थे।

१. इस ग्रन्थ की प्रस्तावना और उपोद्धात में दिये गये अधिकांशतः विवरण म०म० गोपीनाथ कविराज एवं प्रो० अजवल्लभ द्विवेदी के निबन्धों पर आधारित हैं।

शैव-भक्तों में भी इसी प्रकार के भेद मिलते हैं। इन सम्प्रदायों की साधना-पद्धतियों में ज्ञान का प्राधान्य होने पर भी भक्ति को पूर्ण सम्मान प्राप्त था। सिद्धान्त-शैव में दासमार्ग, सहमार्ग इत्यादि नामों से मार्ग-चतुष्ट्य का विवरण मिलता है। उत्पलाचार्य की भिवस्तोत्रावली तथा अभिनव गुप्त के महोपविंशति इत्यादि स्तोत्रों से स्पष्ट होता है कि अद्धैत-शैवों में ज्ञान के साथ साथ पूर्ण भक्ति का समावेश था। ये शुष्कज्ञानी नहीं थे। त्रिपुरा सम्प्रदाय के प्रसिद्धग्रन्थ 'हरितायन संहिता' नामक 'त्रिपुरा रहस्य' के ज्ञानखण्ड (२०.३३,३४) के अनुसार अद्धैत में प्रविष्ट होकर प्रतिष्ठित होने पर भी भक्ति का अस्तित्व सुरक्षित रहता है।

इससे स्पष्ट होता है कि साधना पद्धतियों में विभिन्नता का अवसर होते हुए भी उनमें भक्ति का भी पूर्ण समावेश था। प्रकृत ग्रन्थ 'कृष्णयामल-महातन्त्र' को दृष्टिगत करते हुए अब हम कुछ बातें चैतन्य-सम्प्रदाय के सन्दर्भ में कहेंगे।

चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन् १४५५ ई० में हुआ था। इनकी गुरु-परम्परा में उनके संन्यासी गुरु केणव भारती का नाम आता है, जो माध्व-सम्प्रदाय के संन्यासी थे। इनके दीक्षा गुरु ईश्वरपुरी थे। केणव भारती व ईश्वरपुरी दोनों ही श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। यद्यपि कतिपय विद्वान् चैतन्य द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय सम्प्रदाय का अन्तर्भाव माध्व-सम्प्रदाय में मानते हैं, तथापि इनके दार्शनिक सिद्धान्तों और साधना प्रणाली में पर्याप्त भेद है।

ऐसा प्रतीब होता है कि गौड़ीय सम्प्रदाय के उपासकों ने अपने सिद्धान्तों के पोषण में पाञ्चरात्रागम, शास्ततन्त्र और महायानादि बौद्ध-साधना प्रणालियों से बहुत कुछ बहण किया है। परन्तु इन लोगों ने अपने मत को बैदिक मत के रूप में प्रचारित किया और उपनिषद् तथा पुराणों के प्रमाण अपने सिद्धान्तों की पुष्टि में दिये। सम्भवतः इन पर उस धारा का भी प्रभाव था, जो निगम और आगम को एक मानते चले आ रहे थे। प्राचीनकाल में भागवतमत तथा पाञ्चरात्रमत भिन्न थे। महाभारत के नारायणीय खण्ड में पाञ्चरात्रमत का उल्लेख है। वहाँ यह मत सारवतगणों के धर्म के रूप में दर्शाया गया है। 'हर्षचरित' में पाञ्चरात्र और भागवत सम्प्रदाय का पृथक्-पृथक् उल्लेख मिलता है। भागवत-सम्प्रदाय विशेषतः

श्रीमद्भागवत पर आधारित था। जीव गोस्वामी ने इसकी टीका में तथा षट्सन्दर्भ टीका में पाञ्चरात्रसम्प्रदाय के साथ भागवतमत का समन्वय किया है। इन दोनों सम्प्रदायों का एकीकरण इनके भक्तिधर्म के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों ही धर्मों में भक्ति की प्रधानता थी।

पाञ्चरात्र आगम के मूल ग्रन्थ संहिता नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्या लगभग २५० के आसपास बतायी जाती है, यद्यपि इनका प्रकाशन अत्यल्य मात्रा में ही हो पाया है। इनमें ढ़ तवाद और अढ़ तवाद का सिन्नवेश है। इनका अढ़ तवाद भी कश्मीर के अढ़ तवाद की तरह शक्क राचार्य द्वारा प्रवित्त अढ़ तवाद से भिन्न एवं विलक्षण है। इनके अनुसार जब पराशक्ति परमेश्वर में विलीन रहती है, तब प्रलय-अवस्था होती है और उस समय शिक्त विलक्षय रहती है। यह अद्वय अवस्था है। इस सम्प्रदाय का अढ़ तवाद शिक्त और शक्तिमान् का समन्वयमूलक है। स्पन्द, प्रत्यभिज्ञा, कम तथा कीलादिदर्शनों में भी 'अढ़ त' शब्द का तात्पर्य 'शिव-शक्ति का सामरस्य' समझा जाता है। बौद्धों के महायान सम्प्रदाय में भी प्रज्ञा-पारमिता की सत्ता मानकर बोधिसत्त्व की स्थापना का यही प्रयोजन है। देषणव-आचार्यों ने शक्ति की निष्क्रिय अथवा अव्यक्त-अवस्था में भी सत्ता मानी है।

वैष्णव सम्प्रदायों में शक्तिमान् और शक्ति कमशः विष्णु तथा लक्ष्मी के रूप में उपास्य हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण की उपासना है। श्री चैतन्य ने भी राधा-कृष्ण का ही कीर्तन द्वारा प्रचार किया। यद्यपि पाक्रचरात्रागमों में विष्णु तथा लक्ष्मी की ही उपासना की प्रधानता है, तथापि नारदपाक्रचरात्रादि ग्रन्थों में राधा-कृष्ण की उपासना तथा वृन्दावन का भी वर्णन मिलना है। श्री चैतन्य का 'ब्रह्ममहिता' नामक ग्रन्थ को दक्षिण भारत में लाने का विवरण मिलता है। इस ग्रन्थ में भी वृन्दावन का वर्णन है। सनत्कुमारमहिता राधा-कृष्ण तत्त्व का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इन सन्दर्भों के निष्कर्ष के रूप में हम महान् विवारक मण् गणेपीनाथ कियाजजी के एक वचन को भी यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे। वह कहते हैं—र्भैं समझता हुँ कि प्राचीन काल में भागवत सम्प्रदाय ने राधा-कृष्ण तथा वृन्दावन की महिमा का विशेष प्रचार किया था। जब उक्त सम्प्रदाय पाक्रचरात्र सम्प्रदाय में मिल गया, तभी से इस साङ्कर्य का आविभिन्न

१. भारतीय संस्कृति और साधना, भाग २ ( पृ० १८६ )

हुआ होगा। तत्त्व अथवा रसास्वादन की दिशा छोड़ देने पर भी यह प्रतीत होता है कि देवकीनन्दन कृष्ण 'वासुदेव' तथा यशोदानन्दन कृष्ण 'गोपाल' की आख्यायिकाओं में साम्प्रदायिक अथवा ऐतिहासिक कुछ रहस्य निहित हैं।'

उत्कल वैष्णव-साहित्यों में चैतन्य-शाखा के पञ्चसखाओं का विवरण मिलता है, किन्तु उनकी साधना-पद्धति बंगीय वैष्णवीपासना से विलक्षण प्रतीत होती है। उत्कलीय वैष्णव-साधना के मूल में उत्कल में प्रचित्तत उत्तरकालीन बौद्धधर्म, नाथ-पन्थ, शैव-शाक्त आगम, पौराणिक कृष्ण तथा विभिन्नमागीय रस-साधना का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, साथ ही श्री चैतन्य के जीवन-दर्शन का तथा मध्ययुगीन सन्त-साधना का भी। इसके अतिरिक्त चैतन्य-सम्प्रदाय की साधना-प्रणाली को प्रभावित करने में शैव-शास्त आगमों का भी हाथ रहा है।

भगवदगीता मुख्यतः भक्ति, प्रपत्ति एवं शरणागति का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमें कर्म और ज्ञान का भक्ति में समन्वय किया गया है। इसके चतुर्थ अध्याय में विणित योग की परम्परा महाभारत के शान्तिपर्व के नारायणी-योपाख्यान में वर्णित पाञ्चरात्र के समान ही है। शतपथ-बाह्मण में एक पाञ्चरात्रसत्र का उल्लेख मिलता है। छान्दोग्य-उपनिषद् के घोर आङ्गिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण के उपदेश वेसनगर के 'गरुडध्वज' शिलालेख में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शिव-भक्ति परम्परा में पाश्रुपतादि शैवों की भाँति विष्णु-भक्ति की परम्परा में पाञ्चरात्र मत प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित रहा है। तमिल-आलवारों की भक्तिभाव पूर्ण रचनाओं का प्रेरणा स्रोत पाञ्चरात्र आगम और गुप्तकाल का पौराणिक वाङ्मय ही था। कालान्तर में पाञ्चरात्र की परवर्ती साहित्यों का विभाजन राम और कृष्ण के उपासकों में हो गया। तमिल-क्षालवारों और पाञ्चरात्र-आगम की कृष्णधारा का विकास मथुरा एवं वृन्दावन में हुआ। वहाँ से यह बंगाल में पहुँची। कृष्णधारा पर भागवत-पूराण के प्रभाव से वल्लभाचार्य, चैतन्यमहाप्रभु और उनके अनुयायी भी अनुप्राणित थे। निम्बार्क और मध्वाचार्य भी इस प्रभाव से अछ्ते नहीं रहे।

### भक्ति-दर्शन

अब हम भक्ति के दार्शनिक सिद्धान्तों को अत्यन्त ही संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति चित्त का भावमय प्रकाशविशेष है। इस शब्द का वाच्यार्थ

वैदिक कर्म-काण्ड, ज्ञान-काण्ड या उपासना-काण्ड में स्पष्ट नहीं होता। यद्यपि वैदिक प्रन्थों में 'एकायन-मार्ग' का निर्देश मिलता है, किन्तु इसके विपुल प्रचार के प्रमाण वहाँ नहीं मिलते। भक्ति-सूत्रों के रचियता शाण्डिल्य और नारद हैं। इन दोनों का पाञ्चरात्रमत से सम्बन्ध है। प्रसिद्धि है कि शाण्डिल्य ऋषि ने चारो वेदों में परमश्रेयस तत्त्व को न पाने पर ही पाञ्चरात्र का आश्रय ग्रहण किया था और तृष्त हुए। शाण्डिल्य-संहिता का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। नारद भी पाञ्चरात्र मतावलम्बी थे। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान तथा नारद-पाञ्चरात्रादि ग्रन्थों से इसकी पृष्टि होती है। छान्दोग्योपनिषद् के नारद-सनत्कुमार संवाद से भी नारद के मन्त्र-विद्या विरोधी होने का समर्थन मिलता है।

भक्ति-शास्त्र भक्ति के ही माहातस्य का प्रख्यापक है। शास्त्रों में कहीं
भक्ति को मुक्ति का साक्षात् कारण कहा गया है और कहीं पर भक्ति को
भक्ति का ही कारण अर्थात् अपरा भक्ति को परा भक्ति का साधक माना
गया है। भक्तिमार्ग में शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना अपरिहार्य है।
शक्ति के विशुद्ध तथा निर्मल स्वरूप को अस्वीकृत कर देने से ईश्वर, जीव,
जगत् तथा उनके परस्पर सम्बन्ध इत्यादि, सभी अज्ञान(माया) किल्पत
होने से हेय हो जाते हैं तथा भक्ति, करुणा और कर्म इत्यादि के स्रोत
सूख जाते हैं।

भक्ति ह्लादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। ह्लादिनी शक्ति महाभाव-स्वरूपा है, अत एव शुद्धभक्ति को महाभाव का ही अंश कहा गया है। भाव का विकास ही प्रेम है। साधना का क्रम विकास भगवद्धाम की प्राप्ति है। ये धाम एक होने पर भी भाव-वैचित्र्य के अनुसार अनन्त हैं। इस धाम में भगवद्लीला की उपकरणभूत अनन्तवस्तुए, भोग्य, भक्त और भगवान् के लीला-विग्रह, सभी सत्त्व से रचित होते हैं। इसी को आगमों में 'बैन्दव-जगत्' कहा गया है। अशुद्ध माया से सर्वांश में विलक्षण होने से यह 'महामाया का साम्राज्य' इस नाम से भी विख्यात है।

१. प्राचीन उपनिषद युग में 'दहर-विद्या' प्रकरण में विणत अन्तरा-काशवर्ती ब्रह्मपुर ही भगवद्धाम है। उस आकाश को हृदयाकाश भी कहा जाता है। वस्तुत: वह चिदाकाश ही है और लीला स्थान भी। पुराणसंहिता (३२.१२) में कहा गया है—'चिदाकाशो महानास्ते छोछाधिष्ठानमद्भुतस् ।'

भाव स्थायी और सञ्चारी भेद से दो प्रकार के होते हैं। सञ्चारी-भाव आविभूंत होकर तिरोहित भी हो जाते हैं, किन्तु स्थायी-भाव तिरोहित नहीं होते। सञ्चारी-भाव से रसास्वादन नहीं हो सकता, किन्तु स्थायी-भाव से रसास्वादन नहीं हो सकता, किन्तु स्थायी-भाव से रसास्वादन हो सकता है। सञ्चारी-भाव से स्थायी-भाव तक पहुंचना ही स्थायी-भाव है। यह स्थायी-भाव ही भावदेह का नामान्तर है तथा इसका सम्बन्ध हृदय प्रदेश से होता है। वैष्णवों में यह अन्तरङ्ग हृदय 'अष्टदल कमल' से विवेच्य है। इसीलिए स्थायी-भाव भी मूल स्थायी-भाव में विवर्तित होकर प्रकाशित होता है। इस अष्टदल तक एक-एक दल एक एक भाव का स्वरूप है और भाव में प्रविष्ट होकर साधना द्वारा उसे महाभाव में परिणत करना ही भाव-साधना का रहस्य है।

यहाँ पर एक बात हम पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वैष्णवों में हृदय-प्रदेश के अब्टदल की कल्पना पूरी तरह से षट्चकों के हृदय-प्रदेश की कल्पना से पृथक् है। षट्चकों में हृदय-कमल द्वादशदल युक्त है। इस प्रक्रिया में आज्ञाचक के भेद के पश्चात् अन्तर्लक्ष्य की प्राप्ति वतायी गयी है, किन्तु वैष्णवों में अन्तर्लक्ष्य की प्राप्ति के विना अब्टदल में प्रवेश सम्भव नहीं होता। वैष्णवों के इस अब्टदल को एक प्रकार से सहस्रदल से अभिन्न अथवा उसके अन्तर्गत माना जा सकता है। इनका अब्टदल भाव-राज्य है और षट्चक में विणत द्वादशदल भाव-राज्य का आभास मात्र है। द्वादशदल की व्याख्या के अनुसार भक्ति के पश्चात् ज्ञान की अवस्था आती है, किन्तु अब्टदल की व्याख्या में ज्ञान के पश्चात् भक्ति की अवस्था है। मैं समझता हूँ कि भक्ति के दो सोपानों अपरा-भक्ति एवं परा-भक्ति की कल्पना का यही रहस्य है।

भक्ति के दार्शनिक विकास के कम में प्रसङ्गतः हम यहाँ महाभारत की दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहेगें। प्रथम, देवबत (भीष्म) की कथा और दितीय, श्रीकृष्ण-जन्म की कथा। प्रथम में शान्तनु और गङ्गा का एक निश्चित शर्त के अनुसार विवाह का होना, अपने ही गर्भ से उत्पन्न सात पुत्रों को स्वयं ही नदी में फेंकना, आठवें सन्तान के जन्म के पश्चात् शर्त का भङ्ग होना, गङ्गा का वापस चली जाना तथा बारह वर्षों तक पुत्र की सेवा कर किशोरावस्था प्रारम्भ होते ही अपने से पृथक् कर देना इत्यादि है। दूसरी घटना में वसुदेव और देवकी का विवाह होते ही कंस द्वारा कारागार में डाल देना, देवकी के सात बच्चों की हत्या स्वयं कंस के हाथों होना, आठवीं

सन्तान के रूप में कृष्ण का अवतरित होना, तत्क्षण योगमाया का नन्द के यहाँ आविर्भाव होना, वसुदेव का यमुना नदी को पार करके नन्द के यहाँ पहुँचना तथा वहाँ से लायी कन्या को कंस के हाथों सौपना इत्यादि है।

यहाँ हमारा लक्ष्य इन घटनाओं को काल्पनिक कहना नहीं है। व्यक्ति के सस्कर्मों से प्रभावित होकर उनमें देव की कल्पना करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी आध्यात्मिक रहस्यों को निहित करना हमारे यहाँ के तत्त्व-वेत्ताओं की परम्परा रही है, जिसकी झलक हमें विशेषकर पुराणों में मिलती हैं। अस्तु, ये दोनों घटनाए पूर्णक्ष्प से भक्ति-साधना में वर्णित अष्टदल कमल की व्याख्या से सम्बन्धित हैं। शास्त्रों में 'वसु' शब्द का तात्पर्य 'अहङ्कार' से है और ये शापित होकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसके सात खण्डों का विकास ही आठवाँ खण्ड होकर देवद्रत बनता है जो आजीवन बह्मचर्य-वृत का पालन करता है। इसी प्रकार आठ भावों की समष्टि के रूप में कृष्ण के साथ ही योगमाया का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी सहायता से उनका शेष कृत्य सम्पादित होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्तर्जगत् में प्रवेश के पश्चात् तथा आभास के स्याग के साथ-साथ ही अब्टदल की प्राप्ति होती है। इस अब्टदल की क्रिणका के रूप में जो बिन्दु है, वही अब्टदल का सार है और इसका नामान्तर है—महाभाव। वस्तुतः अब्टदल, महाभाव का ही अब्टधा विभक्त स्वरूप मात्र है अथवा ये अब्ट-भाव, महाभाव के स्वगत अङ्गमात्र हैं और इनकी समब्दि ही महाभाव का स्वरूप है।

शास्त्रों में भाव से महाभाव में जाने के दो प्रधान मार्ग बतलाए गये हैं प्रथम आवर्तन कम से तथा दूसरा सरल रूप से। आवर्त-मार्ग का अवलम्बन
कर भाव से भावान्तर में चलते-चलते कमशः महाभाव में पहुँचा जाता है।
इससे भिन्न सरलमार्ग से भी महाभाव में पहुँचा जा सकता। लेकिन इस
मार्ग से महाभाव का पूर्णस्वरूप अधिगत नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग से
बिन्दु के साथ केवल उस विशिष्ट दल का ही सम्बन्ध होता है, अन्य दलों
का नहीं। हमारी समझ के अनुसार महाभारत की दोनों घटनाएँ भाव से
महाभाव में जाने के दोनों मार्गों के सङ्केत है। यह अष्टदल कमल बाह्य और
आन्तर भेद से दो प्रकार से समझे जा सकते हैं। आभ्यन्तरीण कमल 'बिन्दु'

१. भारतीय संस्कृति और साघना, भाग २, (पृ० ७२-७३)

स्वरूप है और बाह्यदल कमल इस बिन्दु की आठ दिशाओं के अठ दलों की समिष्टि है। यह बाह्य दल ही भावराज्य से अभिप्रेत है। ये अष्टभाव ही वैष्णवों के अष्टकालीन लीला के कालातीत आठ विभाग हैं। इनकी साधना पूर्ण होने पर माधुर्यमय मध्यबिन्दु में प्रवेश प्राप्त होता है। अष्टभाव ही मध्य-बिन्दु के अवयव होने से 'कला'पद वाच्य हैं और 'अष्टसखी' नाम से विणित हैं। इनके विकास की चरम परिणित ही 'श्रीराधा-तत्त्व' है। इस अवस्था में पूर्णतम रस की उपलब्धि में पूर्णतम मिलन और सामरस्य होता है।

#### लीला-धाम

शास्त्रों में लीला के तीन भेद कल्पित किये गये हैं। अद्वात-वेदान्त मत में पारमाथिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद से सत्य के तीन रूप कहे गये हैं। बौद्ध विज्ञानवाद में स्वभाव के परिनिष्पन्न, परतन्त्र तथा परिकल्पित भेद से तीन भेद माने गये हैं। आलबन्दार संहिता में वास्तविक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद से लीला तीन प्रकार की बताई गई है। यहाँ वास्तविक लीला अक्षर-ब्रह्म के हृदय में सम्पन्न होती है। अक्षर-ब्रह्म का यह स्थान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों से परे है। वह असीम और अनन्त है तथा ब्रह्माण्डातीत महाशून्य से भी अतीत है। वहाँ पञ्चमहाभूत स्वयंप्रकाश एवं चिदानन्दमय हैं। उस चिन्मय आकाश में आनन्दमय सुधा-सिन्धु में मणिद्वीप ( चिन्तामणि द्वीप ) विराजमान है। उसमें नवरसमयी लीला के लिए नव-खण्ड-भूमि है। उसके मध्य में श्रृङ्कारकाला है। 'पूराणसंहिता' में भी इसी तरह का विवरण उपलब्ध है। वहाँ प्रातिभासिक लीला का सम्बन्ध नित्य वृत्दावन से तथा व्याहारिक लीला का सम्बन्ध वजमूमि से बताया गया है। आलबन्दार संहिता में नित्य-वृत्दावन का वर्णन प्रातिभासिक रूप से है। 'चैतन्यचन्द्रोदय' के तृतीय अंक में नित्य-वृन्दावन का स्थान विरजा के उस पार चिन्मय भूमिरूप परव्योग से अभिन्न है। 'षट्सन्दर्भ' में विरजा नदी का स्थान त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाद बताया गया है। उसके अनन्तर परव्योम अथवा त्रिपादविभूति में 'नित्य-वृन्दावन' की स्थिति बतलायी गयी है। 'स्वयम्भु आगम' के ५५ वें पटल में 'नित्य-वृन्दावन' का स्थान कालिन्दी के उस पार बताया गया है तथा वृन्दावन अथवा गोकुल को ही 'गोलोक' कहा गया है। 'लघ्बह्यसंहिता' में सहस्रदल को गोकुल कहा गया है। वहाँ इसके बाहर का चतुष्कोण श्वेतद्वीप और श्वेतद्वीप का अन्तर्मण्डल ही बुन्दावन बताया गया है। पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में श्रीकृष्ण को नारायण

का नवम अवतार माना गया है तथा परमन्योम के ऊर्ध्वभाग में उनका धाम बतलाया गया है, किन्तु 'स्वयम्भू आगम' के अनुसार उनका धाम आवरणात्मक न होकर स्वतन्त्र है और नारायण के ऊर्ध्व में स्थित है।

श्रीमद्भागवत में राधा-कृष्ण की लीला का स्वरूप परवर्ती साहित्यों में विणित लीला-स्वरूप जैसा नहीं है। राधा-कृष्ण की लीला परवर्ती कल्पना के रूप में ब्रह्मवैवर्तपुराण और गर्गसंहिता में प्राप्त है। गर्गसंहितानुसार कृष्ण सर्वदा गोलोक में निवास करते हैं। वैदिक वाङ्मय में पृथ्वी को 'कृष्णा' और सूर्यमण्डल को 'कृष्ण' कहा गया है। निरुक्त भी कृष्ण को पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृष्ण को 'यज्ञ' माना गया है और सौरमण्डल के साथ उनका सम्बन्ध बताया गया है। भगवद्गीता में 'आदित्यानामहं विष्णुः' से तीनों की एकता सिद्ध होती है। 'गो'शब्द का किरण परक अर्थ करने पर कृष्ण ही सूर्य प्राप्तिवन्द' हैं। प्रसिद्धि है कि 'खादिरवन' में गोवर्धन महापर्वत पर लीला हुई थी और यहीं पर श्रीकृष्ण नित्य-वृन्दावन के पति हुए थे एवं गोविन्दत्व को प्राप्त हुए।

यहाँ एक तथ्य और विचारणीय है कि जिस प्रकार पौराणिक कृष्ण देवकी के आठवें पुत्र कहे जाते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य मण्डल के स्वरूप से विष्णु भी अदिति के आठवें पुत्र कहे गये हैं। पौराणिक कृष्ण की तरह इन्हें भी मातृ-पितृवियोग सहना पड़ा था। आदित्य को देवता स्वीकार करने पर ही कृष्ण का धाम गोलोक स्वीकार किया जा सकता है, जो सूर्यलोक के भी उस पार में स्थित है।

महाभारत के शान्तिपर्व में गोलोक को ब्रह्मलोक के समान माना गया है। हरिवं शपुराण में 'गवां लोकस्य गोलोकः' कहते हुए श्रीकृष्ण का स्मरण किया गया है। ब्रह्मवं वर्तपुराण में कोटिसूर्य से प्रकाशमान, मण्डलाकार तेजः पुञ्ज के अन्तराल में भगवान् श्रीकृष्ण के नित्य-धाम को गोलोक कहा गया है। पद्मपुराण के ब्रह्मखण्ड के प्रकृति-खण्ड में इसे वंकुण्ठ के पञ्चा- शत्कोटियोजन ऊपर बताया गया है। वहीं इसे बुन्दावन से आच्छन्न तथा विरजा नदी से सुशोभित कहा गया है। बृहत्संहिता में गोलोक को भगवान् श्रीकृष्ण का नित्य-धाम बताते हुए इसे देवी और महेश के धामों से उत्तम कहा गया है। अनन्तसंहिता में इसकी स्थित महावंकुण्ठ के ऊपर है। गोलोक की महिमा का वर्णन पद्मपुराण (पाताल-खण्ड), गर्गसंहिता (गोलोक-खण्ड), बृहत्संहिता, नारदपाञ्चरात्र तथा ब्रह्मवंवर्त इत्यादि

पुराणों में द्रष्टक्य है। नित्यलोक के रूप में इसका वर्णन नारदीयपुराण तथा देवीभागवत के नवम स्कन्ध में है।

वैकुष्ठ-धाम चतुर्भुज नारायण का लीला निकेतन है, किन्तु गोलोक धाम द्विभूज श्रीकृष्ण की नित्य विहार भूमि हैं। इसका अपर नाम प्वेत-द्वीप है। साधना के क्षेत्र में साक्षात् रूप से इस धाम में प्रवेश प्राप्त होता है, किन्तु कम-मार्ग का आश्रय करने पर वैकुष्ठ भेद के पश्चात् ही इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ स्वरूप-विग्रह, लीलाप्रभृति माधुर्गत उत्कर्ष की दृष्टि से श्रीकृष्ण ही 'स्वयंरूप' है एवं वैकुष्ठ-धाम के लीला-नायक नारायण उनके विलास होने से उनके एकात्मरूप हैं।

गोकुल-धाम भगवान् कृष्ण की बाल क्रीडा-स्थली है। इसका नामान्तर

कजभूमि है। श्रीमद्भागवत में इसको सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है। पद्मपुराण (पाताल-खण्ड) में भी इस धाम का विणद विवेचन उपलब्ध है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु-भागवत में इसकी महिमा का वर्णन वैकृष्ठ धाम की अपेक्षा अधिक तत्परता से किया है। यह धाम भगवान् कृष्ण के नन्दनन्दन स्वरूप का धाम है।

गोकुल ही भाँति वृन्दावन की लीला भी रिसकहृदय-भक्तों को सर्वदा आकृष्ट करती रही है। ब्रह्मपुराण में श्रीमर्वृन्दावन को रम्य, पूर्णानन्द-रस का आश्रम और अमृतरसपूरित कहा गया है। गोपालतापिनी उपनिषद् में भगवान् कृष्ण के श्रीडाधाम वृन्दावन को गोपालपुरी कहा गया है। कृष्णोपनिषद्ं में यह कृष्ण की नित्य कीडास्थली प्रोक्त है। गर्गसंहिता में भी मथुरा, वृन्दावन, यमुना इत्यादि का महत्त्व वर्णित है। जयदेव के 'गीत-गोविन्द' की रचना का यही आधार रहा है। ब्रह्मवैवतंपुराण के श्रीकृष्णजनम-खण्ड में वृन्दा की तपस्थली को वृन्दावन कहा गया है, जिसकी चर्चा श्रुति में राधा की सोलहवी सखी के रूप में की गयी है।

पुराणों में नित्य एवं अनित्य भेद से वृन्दावन दो प्रकार का है, किन्तु इस तन्त्र-ग्रन्थ 'कृष्णयामल' में दिव्य, भौम और भौत नाम से वृन्दावन के त्रिविध रूप कहे हैं। पद्मपुराण के पाताल-खण्ड में वृन्दावन की स्थिति समस्त ब्रह्माण्ड के ऊपर कही गयी है। बृहत्संहिता में समस्त वनों की अपेक्षा वृन्दावन को दिव्यतम और सर्वश्रेष्ठ वन माना गया है। पद्मपुराण में वृन्दावन के साथ ही मयुरा का भी गुणगान मिलता है।

उत्कल के वैष्णवों ने चैतन्य महाप्रभू से अनुप्राणित होकर भावराज्य की साधना की। श्रीकृष्ण-लीला एवं नित्य-लीला प्रसंग में वंगीय वैष्णवों से इनका पार्थक्य था। चैतन्य के प्रभाव से तान्त्रिक-साधना के अनेक गृह्य रहस्यों का समावेश उत्कलीय वैष्णव-सम्प्रदायों में हुआ। महापुरुष यशोवन्त-दास ने प्रेमभक्ति की आलोचना के सन्दर्भ में श्रीकृष्णतत्त्व, राधातत्त्व, युगल-रहस्य, योगमाया-तत्त्व एवं नित्य-लीला के वैशिष्ट्य को स्थापित किया। उनके अनुसार चार प्रकार की भक्तियों में प्रेमभक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नवधाभक्ति में भी प्रेम-भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रेम-थोडशी का मन्त्र प्रेम-साधना के लिए द्वार स्वरूप है।

भगवान् की अनन्त शक्तियों के अनन्त भाव हैं। इसी कारण उनकी अनन्त लीलाए तथा अनन्त धामों का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। अनन्त सीला वैचित्र्य का यह अनुसन्धान साधकों को अपने अपने प्रारब्धवशात् मिलता है। प्राकृत देह में व्याप्त अहं भाव को अप्राकृत देह में प्रतिष्ठित करने पर ही अप्राकृत जगत् में प्रवेश एवं लीला दर्शन करने की योग्यता बनती है। प्राकृत देह की संरचना त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अन्तर्गत होती है तथा इसके अन्तर्गत ही कारण, सूक्ष्म और स्थूल देह होते हैं। विशुद्ध सत्त्वरूप परमोज्ज्वल भगवद्विभूति की स्थिति इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कर्घ्य-देश में होती है। इसे आगमों ने 'बिन्दु' पद से वर्णित किया है। इस स्थिति के लाभ के अनन्तर ही प्राकृत देह अथवा बैन्दव देह अथवा महाकारण देह की प्राप्ति होती है, किन्तु यह परिवर्तन योगमाया अथवा अधंमात्रा के आश्रय के बिना सम्भव नहीं होता । इस सिद्ध-देह की प्राप्ति ही लीला-धाम में प्रवेश की योग्यता है। इसका आकार अलौकिक होते हुए भी नित्य और विभु होता है। यह प्राकृत-शरीर में आनन्द-स्वरूप में तिरोहित रहता है। इस आनन्द के तिरोधान के साथ साथ अणुजीव निराकार चिन्मात्र रहता है तथा आनन्द के प्रादुर्भाव से उसी में पुनः साकारत्व आ जाता है। इस सन्दर्भ में बृहुद्वामनपुराण की यह उक्ति द्रष्टव्य है-

> अचरं चिन्मयं प्रोक्तं ज्ञानरूषं निराकृतिः। नित्यमेव प्रथम्भूतो द्यानन्दोऽपि हि साकृतिः॥

भाव वस्तुतः एक ही अद्वय एवं अखण्ड-तत्त्व है। वह स्वतन्त्र एवं परमानन्द स्वरूप है। आनन्द ही उसका स्वभाव है। इसी लिए आप्तकाम और स्पृहाहीन होने पर भी स्वभाववंश यह भाव लीला अथवा कीडा-मग्न रहता है। एक ही भाव अपनी ही भित्ति पर अपने ही आनन्द के लिए एक से अनेक बन जाता है और अनन्त गुणों को धारण करता है। रूप अनन्त हैं, कियाए भी अनन्त हैं तथा आश्रय और विषय भेद से भाव के आलम्बन भी अनन्त हैं। यही रस-स्वरूप है और रस का भोक्ता भी है, अर्थात् भोग्य और भोक्ता अभिन्न हैं। भोग की भी यही स्थिति है। त्रिपुरसुन्दरी के प्रसङ्घ में प्रसिद्ध उक्ति 'श्रीसुन्दरीसेवनसथराणां भोगस्य मोचर्य करस्य प्व' में भोग'शब्द का यही तात्पर्य है। यहाँ 'भोग'शब्द से लौकिक उपलब्धियों का प्रहण न होकर तान्त्रिकों का प्रवृत्ति-मार्ग ही निर्दिष्ट है और यही मोक्ष का भी हेतु है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए अभिनवगुष्त 'प्रबोधपञ्चाशिका' में कहते हैं—

तस्या भोक्त्या स्वतन्त्रयायाः भोग्यैकार एव यः। स एव भोगः सा मुक्तिशःदेव परमं पदम्॥

एक स्थल पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है-'पृष देवोऽनया देण्या नित्यं कीडारसोग्सुकः' अर्थात् यही कीडा ही शिव-शक्ति का सामरस्य है तथा यही परमतत्त्व है।

लीला-स्थल में अनन्य वैचित्र्य अवश्य है, किन्तु यहाँ स्थायी-भाव ही होता है। यहाँ का देश और काल भी अप्राकृतिक है। यहाँ देश का तात्पयं चिदाकाश अथवा अनन्तव्योम का घाम और काल का तात्पर्य 'अष्टकाल' विदाकाश अथवा अनन्तव्योम का घाम और काल का तात्पर्य 'अष्टकाल' है। यह अष्टकाल 'काल: पचित भूतानि' के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करता। यहाँ काल की सत्ता लीला परिकर के रूप में रहती है। यहाँ का उपादान विशुद्ध-सत्त्व कमें से अथवा 'काल-प्रभाव' से परिणाम को प्राप्त नहीं होता, अपितृ भक्त की इच्छा के अधीन ईश्वर की इच्छा मात्र से अथवा भगवान् की इच्छा के अधीन भक्त की इच्छा से अथवा लीलाधिष्ठात्री महाशक्ति 'योगमाया' के अधिष्ठान के अनुरूप लीलोपकरण रूप में परिणतिलाभ करता है। यहाँ योगमाया 'स्वेष्ड्या स्वभित्ती विश्वसुन्मी ख्यति' के सिद्धान्त से लीला करती है। यहाँ धाम भी वही है, काल भी वही है, उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। इसे द्वितीय की अपेक्षा नहीं

१. बीसवीं शती के महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन के 'सापेश्वता का सिद्धान्त' की कल्पना वैष्णवों के 'अष्टकाल' से सम्बन्धित प्रतीत होता है।

है। यह स्वयं लीला की द्रष्ट्री हैं, स्वयं ही अभिनेत्री है और स्वयं ही अपने अभिनय की प्रेक्षिका भी। यही समस्त रसों के आस्वादन की हेतु है। यहाँ का प्रधानरस स्रुङ्गार-रस है।

### भीराधा-कृष्ण पर्व कामकला

प्राकृत एवं अप्राकृत दोनों ही प्रकार के भाव जगत् में काम की शक्ति रित होती है। इनमें अन्तर केवल इस अंग में है कि प्रथम भाव जगत् प्राकृत एवं त्रिगुणात्मक है और द्वितीय अप्राकृत, त्रिगुणातीत एवं विशुद्ध-सत्त्वात्मक । ये दोनों मूलतः एक होते हुए कार्यतः भिन्न होते हैं । अप्राकृत जगत् के काम में प्राकृत जगत् के काम की समस्त वृत्तियाँ प्रकाशित रहती हैं। ज्ञानाग्नि से प्राकृत काम का शमन किया जाता है। पुराणों में शिव के तृतीय नेत्र से प्राकृत काम के दग्ध होने की कथा मिलती है, किन्तु अप्राकृत काम को दग्ध कर सकने का सामर्थ्य ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की घनीभूत अवस्था ही आनन्द है। वहाँ अप्राकृत काम ही आनन्द का नामान्तर बन जाता है। इस प्रकार भगवान् की आनन्दमयी नित्य-लीला का मूल उपादान प्राकृत-काम दग्ध होकर आनन्द अवस्था को प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में भगवती ललिता की अपाङ्गद्बिट से मन्मय के उज्जीवित होने की बात कही गई है। यह प्राकृतिक उपादान से रिचत न होने के कारण ज्ञानाग्नि का विषय नहीं बनता। इस कार्य और कारण की अभेद विवेचना में श्रीकृष्ण का लिलता से सम्बन्ध जोड़ा गया है। यथा-'कदाचिदाचा लिकना पुंरूपा कृणः विग्रहा।' यहाँ लिलता श्रीविद्या सम्प्रदाय की कामेश्वरी-तत्त्व हैं और कृष्ण के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रीकृष्ण अप्राकृत-काम एवं राधा अप्राकृत-रति है और इनकी श्रुङ्गार-कीडा ही काम-कला का विलास है।

काम-तत्त्व के स्फुरण के साथ-साथ विन्दु-विसर्ग की कीडा होती है। इस कीडा में एक ही अद्वैत बिन्दु दो रूपों में परिणत होकर आकृष्य-आकर्षक सम्बन्ध स्थापित करता है और पुनः ये बिन्दुद्वय संकुचित होकर एक में सीन होते हैं। यथा-

अहं च छिछतादेवी राधिका या च छीयते। अहं च वासुदेवास्यो नित्यं कामकछात्मकः॥ सत्ययोषित्सव हपोऽहं योषिरचाहं सनातनी। अहं च छिछतादेवी पुंक्षा कृष्णविम्रहा॥

कामकला के इस विलास को तन्त्रों में अग्नि, सोम और रवि-इन तीन-बिन्दुओं की क्रीडा से स्पष्ट किया गया है। अग्नि कथ्वं शक्ति है और सोम अधः शक्ति । अग्नि शिखा से उद्गत होकर चन्द्रबिन्दु पर आघात करने से यह जिन्दु द्रवीभूत होकर अमृत का क्षरण करता है। अग्नि और सोम की साम्यावस्था ही रिव है। काम इसी का नामान्तर है। चन्द्रबिन्दु षोडशी कला का नामान्तर है तथा पञ्चदश कलाए प्रतिबिम्बरूप में अग्निमण्डल (कालचक) के आकार में चक्कर काटती रहती हैं। षोडगी कलारूप चन्द्रविन्दु पर अग्नि-शिखा के आघात से निःसृत अमृत-धारा का काम-रूपी रिव सर्वप्रथम आहरण करता है। तत्पश्चात् अग्निमण्डलस्थ पञ्चदश-कलात्मक चन्द्र में सञ्चरण होता है। इन्हीं पञ्चदश कलाओं से अनित्य जगत् की मुख्टि होती है। नित्यधाम की मुख्टि षोडशीरूपा अमृतकला से होती है। यही अमृतकला क्षुब्ध होकर आनन्दमय भावराज्य का निर्माण करती है। यही राधा-कृष्ण के मिलन जनित रस-प्रवाह का नामान्तर है। प्राकृत देह अग्नि के दोनों रूपों (ज्ञानाग्नि और कालाग्नि) से दग्ध हो जाता है, किन्तु षोडशी कला से निर्मित देह को दग्ध कर सकने का सामर्थ्य अग्नि के किसी भी रूप में नहीं होता।

## श्रीराघा-कृष्ण तथा त्रिपुरसुन्दरी

श्रीकृष्ण और राधा दोनों ही तत्त्व त्रिपुरसुन्दरी के साथ घनिष्ठतम सम्बन्ध रखते हैं। त्रिपुरसुन्दरी को लिलता नाम से कुञ्जाधिष्ठात्री मुख्य सखी के रूप में वृन्दावन-लीला में स्थान प्राप्त है। 'वासुदेवरहस्य' नामक ग्रन्थ में महादेव के आदेश से वासुदेव के द्वारा त्रिपुरसुन्दरी की उपासना का संकेत मिलता है। उसके अनुसार यह सुन्दरी दशमहाविद्याओं में श्रेष्ठ है तथा शिव के हृदय में स्थित है। वागनवक्ट, कामराजक्ट व शक्तिक्ट सम्मिलत भाव से इस महाविद्या के मन्त्र कहे गये हैं। यहीं वासुदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरा के प्रकट होने तथा उनकी (वासुदेव को) शक्तिगुक्त होकर कुलाचार अवलम्बनपूर्वक साधना करने का निर्देश त्रिपुरा द्वारा प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में हरिनाम रूप महामन्त्र के ऋषि वासुदेव, छन्द गायत्री एवं देवता स्वयं त्रिपुरा हैं। ग्रन्थ के अनुसार लक्ष्मी त्रिपुरा की अंशभूता है। हरिनाम द्वारा दश से द्वादश वर्ष तक कर्णशुद्धि की अनिवार्यता पर जोर देते हुए, देवी का वचन मिलता है—'हरिस्तु त्रिपुरा साचाल मम सृतिन संकयः।'

राधा-तन्त्र के अनुसार कृष्ण शक्ति के प्रचण्ड उपासक थे। शक्ति के प्रति समिपित भाव ही उनके दिव्यत्व का रहस्य है। यहाँ राधा को त्रिपुरा की अनुचर 'पिदानी' का अवतार बताया गया है। साथ ही राधा के गणसमूहों के साथ कृष्ण का कौल स्वरूप भी विणित है। इस तन्त्र-ग्रन्थ के अनुसार वृन्दावन दिव्य-शक्ति का निवास स्थान है और यहाँ के दो प्रधान वृक्ष तमाल और कदम्ब, काली और तारा से सम्बन्धित कहे गये हैं।

प्रकृत ग्रन्थ 'श्रीकृष्णयामलमहातन्त्र' में श्रीकृष्ण और त्रिपुरा का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। यहाँ त्रिपुरीसुन्दरी कृष्ण से ही उत्पन्न एवं स्वयं कृष्णरूपा, चतुर्भुजा और रक्तवर्णा बतायी गयी हैं। यहाँ लयतालयुक्त नाद एवं मातृका-शक्तियों के आवाहन करने पर भुवनेश्वरी उत्पन्न होती हैं, जो गायत्री की अधिष्ठात्री है। राधा को वस्र में करने के लिए संसोभिण्यादि मुद्राओं से तक्तत् मुद्रा के नामानुसार राधिका के देह में क्षोभणादि कियाओं के उत्पन्न होने का वर्णन यहाँ मिलता है और अन्ततो गत्वा सर्वत्रिखण्डामुद्रा से राधा वशीभूत होती है। शुक्संहिता में पञ्चदश धारणाओं का उल्लेख है। यहाँ इन धारणाओं के ज्ञान से ही पूर्ण कलाओं के विकास का वर्णन किया गया है। कलाओं के विकासत होने पर योगी स्वयं कान्त होकर कान्तारूपी भगवान् को प्राप्त कर, पूर्ण व सहज अवस्था की उपलब्धि कर, मुक्ति लाभ करता है। 'ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र' में राधा को महाविद्या कहा गया है। षोडश अक्षर विशिष्ट मन्त्र को धारण करने से वह षोडशी-विद्या के नाम से विद्यात है। यहाँ षोडशी राधा का ही नामान्तर है।

शास्त्रों में षोडशी को लिलता कहा गया है। यह कृष्ण-लीला में कुञ्जाधिष्ठात्री रूप में, रास-लीला में द्वाररक्षिणी रूप में, राधा की अष्ट-सिख्यों में सर्वप्रधान सखी के रूप में स्थान प्राप्त करती है, इसका वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है। वस्तुतः लिलता अथवा त्रिपुरा का आश्रय लिये विना कोई भी साधक कृष्ण और राधा की गुद्ध-लीला का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसकी कथा पद्मपुराण के पाताल-खण्ड में विणत है। इसी पुराण के उत्तर खण्ड में दण्डकारण्यवासी मुनियों के गोकुल में गोपीरूप से जन्म ग्रहण कर पति रूप में भगवान् राम को प्राप्त करने की कथा भी है। इसी तरह के आख्यान हमें बृहद्वामनपुराण में भी मिलते हैं। यहाँ उपनिषदों एवं श्रुतियों के भी अजधाम में गोपीभाव धारण करने की कथा विणत है। पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में तो स्वयं गायत्री के गोपीभाव प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है।

इस पूरे विवेचन का हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विविध सम्प्रदायों में अपने-अपने उपास्य देवता को किसी न किसी रूप में श्रीविद्या के साथ जोड़ने की परम्परा रही है। यह परम्परा सर्वथा अप्रामाणिक भी नहीं है। प्रत्येक सम्प्रदाय के विशिष्ट आचार्यगण, जो साधक होते थे, गुरु-सम्प्रदाय से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करते थे । ब्रह्माण्डपुराण के 'मोर्लेकः हेतु विद्या तु श्रीविद्या नाम्न संभयः के अनुसार अन्तिम भूमिका में सामरस्य लाभ के लिए श्रीविद्या का आश्रय लेना ही पड़ता था। अन्य महाविद्याओं की उपासना की आम्नाय पद्धति में भी श्रीविद्यासम्मेलन से ही पूर्णता मानी जाती थी, यह एक तथ्य है। श्रीविद्या प्रधानतः देवताओं की उपास्य देवता है । ब्रह्मयामल में कहा गया है-

यस्पादार्चनतो देवा दंवस्यं प्रतिपेदिरे । तां नमामि महादेवीं महात्रिपुरसुन्द्रीम् ॥

यह केवल अर्थवाद ही नहीं है, अपितु वैदिक, पौराणिक तथा तान्त्रिक-प्राणप्रतिष्ठा विधि में भी इसी परा प्राणक्षक्ति का आवाहन किया जाता है। इसका ध्यान है-

रकाम्भोधिस्थपोतोल्लसदृरुणसरोजाधिरुढा कराब्जै: पाशं कोदण्डमिच्यवमिलगुणमप्यङ्कृशं पञ्जवाणान् । विश्राणाऽसम्बद्धपालं त्रिनयमछसिता पीनावचोरुहादया देवी बालाकंवर्णा भवतु सुलकरी प्राणकािकः परा नः ॥

यही कारण है कि वैष्णवागमों में अथवा श्रीकृष्णोपासना में श्रीतिशा का सम्बन्ध देखा जाता है। श्रीविद्यासम्मेलनतन्त्र के अनुसार तत्तद् देवताओं के मन्त्रों में श्रीविद्या के मन्त्र-कृट मिलाने का विधान है। इस प्रकार की परम्परा को हम काल्पनिक नहीं कह सकते, जैसे-वैष्णवों में गोपालसुन्दरी विद्या इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इसी परम्परा के निर्वहन में चैतन्य-सम्प्रदाय में श्रीविद्या-साधना का सम्बन्ध पौराणिक शैली में इस 'श्रीकृष्ण-यामलमहातन्त्र' में भी हुआ है।

अस्तु, अपने स्वल्पज्ञान के अनुसार अपनी कुछ बातें आप सुविज्ञ पाठक-जनों के समक्ष रखी गयीं है। हम यह समझते हैं कि इस ग्रन्य की समालोचना में बहुत से रहस्यों का भेद यहाँ सम्भव न ही हों सका है। फिर भी कुछ प्रयास अवश्य किया गया है और भविष्य में भी होता रहे, ऐसी

हमारी कामना है।

## आभार-प्रदर्शन

सर्वप्रथम हम भारतीय वाङ्मय के महान् विचारक एवं अपने विभाग के संस्थापक शिवसायुज्य प्राप्त म० म० पं० गोपीनाथ कविराज का स्मरण करते हुए उस महापुरुष के चरण-कमलों में श्रद्धा-सुमन अपित करते हैं। इनके निबन्ध सदैव ही हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तत्पश्चात् हम इस विभाग के आगमशास्त्र के पूर्व अध्यापक एवं 'चिद्गगनचन्द्रिका' के टीकाकार श्रीगुरुचरण स्व० पं० रघुनाथ मिश्र जी के सादर-चरणों में प्रणाम करते हैं। इस शास्त्र में हमारा प्रवेश, प्रवृत्ति और प्रेरणा इत्यादि इन्हीं महापुरुष की देन है। यद्यपि कालचक के दुर्योग से हम इनके चरण-रज से अपने मस्तक को सूना पाते हैं, किन्तु इनका आशीर्वाद हमें जन्म-जन्मान्तर तक मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। श्रीगुरुचरण इस संसार से कूंच करते-करते मुझ दीन को प्रो॰ व्रजवल्लभ द्विवेदी जी के श्रीचरणों में छोड़ गये थे। इनके दायित्व का निर्वाह प्रो० द्विवेदी आज तक कर रहे हैं और अन्त तक करते रहें, हमारी उनसे यही प्रार्थना है। प्रो० द्विवेदी कविराज जी द्वारा प्रज्ज्व-लित की गयी तन्त्रशास्त्रीय दीपमालिका के प्रामाणिक और अन्तिम चिराग हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ 'श्रीकृष्णयामलमहातन्त्र' का शोधपूर्ण सम्पादन इनका ही आशीर्वाद है। इसी क्रम में पूज्य पिताश्री स्व० डा० सुशील कुमार उपाध्याय को भी हम प्रणाम करते हैं। इस सांसारिक जीवन की कठिनाइयों के मध्य शास्त्रसेवा का सौभाग्य मिलता रहे, इनसे हमारी यह कामना है। इन अवसर पर हम स्व० ठाकुर जयदेव सिंह का स्मरण करते हैं। जब भी भी हमें इनके दर्शन का सौभाग्य मिलता था, अनायास ही वे अपने ज्ञान को उड़ लना और तन्त्र-शास्त्र के गम्भीर रहस्यों को समझाना प्रारम्भ कर देते थे। अपने वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रो० डॉ॰ रामजी मालवीय की अहैतुकी कुपा को आजीवन प्राप्त करने को अभिलाषा है। इनकी कृपा से ही हम आगे भी कुछ कार्य कर सकते हैं।

वर्ष १६८६ का जनवरी मास मेरे जीवन का सर्वाधिक विस्मयकारी काल सिद्ध हुआ, जब कि इस विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो॰ बदुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी से हमारा सम्पर्क हुआ। ये महान् तान्त्रिक, प्रातः स्मरणीय, आचार्य श्रीभास्कर राय की श्रीविद्योपासना की परम्परा के प्रामाणिक आचार्य एवं महान् साधक भी हैं। संस्कृत साहित्य जगत् में इनकी प्रसिद्ध सर्वविदित है ही। इनकी कृपा से हमें श्रीभास्कर राय

के सम्प्रदायगत साहित्य के मार्मिक रहस्यों का अवबोधन हो रहा है, साथ ही श्रीविद्या के साहित्य के प्रति हमारा रुझान और ललक भी बढ़ी है क्यों कि पूर्वकाल के विद्यार्थी जीवन में प्राप्त विज्ञान के संस्कार (क्यों और कैसे) से हम अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसी वर्ष के मध्य में हमें अपने विश्वविद्यालय के पूर्व एवं महान् कुलपित प्रो० वी० वेष्ट्रटाचलम् जी का हार्दिक आशीर्वाद भी मिला। इनके आशीर्वाद एवं प्रेरणा ने हमारे जीवन को अवश्य ही प्रभावित किया है और जीवन में कुछ करने का संकल्प भी जागृत हुआ है। भविष्य में भी आशीर्वाद की कामना करते हुए इनके श्रीचरणों में हम नमन करते हैं।

अपने विभाग के अध्यापक सर्वश्री पं० जगन्नाथ शास्त्री तैलङ्ग एवं पं० गणपति शास्त्री ऐताल के प्रति हम कृतज्ञ हैं। ये दोनों ज्ञान-वृद्ध पग-पग पर हमारा मार्ग-दर्शन और सहायता करते रहते हैं।

प्रकाशन के कम में सरस्वती भवन के ग्रन्थाध्यक्ष डॉ॰ विजय नारायण मिश्र के हम सर्वाधिक आभारी हैं। इनकी ही प्रेरणा से इस ग्रन्थ का प्रकाशन मानवसंसाधनविकास मन्त्रालय की वित्तीय सहायता से सम्पन्न हो रहा है। कृष्ण्यामल की पाण्डुलिपियों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने में अनूप-पुस्तकालय, बीकानेर और एशियाटिक सोसायिटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता के अधिकारियों व कर्मचारियों के भी हम अत्यन्त आभारी रहेंगे।

ग्रन्थ के प्रकाशन में 'प्राच्य प्रकाशन, जगतगंज, वाराणसी' के श्री प्रदीप कुमार राय एवं उनके कम्पोजीटर श्री लालचन्द चौहान के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। श्लोकानुकमणी में श्रद्धापूर्वक सहयोग करने वाली चिरजीवनसङ्गिनी श्रीमती उमिला उपाध्याय के निरन्तर सहयोग की भी हमें आकांक्षा है।

महाशिवरात्रि, संवत् २०४८

शीतला प्रसाद उपाध्याय

वाराणसी



## उपोद्घातः

अभिनवगुप्तपादै: श्रीतन्त्रालोके प्रथमे आशीर्वादात्मके मङ्गल्हलोक उक्तम्—

विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी
भरिततनुश्च पश्चमुख्यगुप्तश्चिजनकः ।
तदुष्पययामलस्फुरितभावविसर्गमयं
हृद्यमनुसरामृतकुलं मम संस्फुरतात् ।। इति ।

मम आत्मनो हृदयं जगदानन्दादिशब्दवाच्यं तथ्यं वस्तु, सम्यग्देहप्राणादिप्रमानृतासंस्कारन्यक्कारपुर:सरसमावेशदशोल्लासेन दिक्कालाद्यकलिततथा
स्फुरतात् कालत्रयावच्छेदशून्यत्वेन विकसतादित्यर्थः। तच्च कीदृक् ? इत्युक्तम्इति । 'तत्' आद्यार्थव्यास्यास्यमानं च तत् 'उभयं' तस्य यामलम्,
'तयोर्थद्यामलं रूपं स संघट्ट इति स्मृतः' इति वश्यमाणनीत्या शक्तिशक्तिः
मत्सामरस्यात्मा संघट्टः २, अर्थात् नास्ति उत्तरं यस्मात् तद् अनुत्तरम् ।
समृतञ्चेति एतादृक् कुलं शुद्धस्वातन्त्र्यशक्तिरूपमेव, तत्र विमलकलाश्रयाः
भिनवसृष्टिमहाजननी शक्तिरेव ।

वर्णकलाया आधारेण 'वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे' इति जगत्मृष्टघनु-रूपा । अभिनवायां मृष्टी वही रूपनायां स्वातन्त्र्यलक्षणं महत्तेजो यस्याकार-स्तथोक्ता । इत्येव गुणानां मृष्टिश्चिदानन्दघना शक्तिरेव संविदपरपर्याया । नान्यस्य सामर्थ्यम्, एतादृग् अलौकिकसम्भारपरिपूर्णं भवितुमहैति । जनकोऽपि परप्रमातृरूपः शिवः पश्चशक्तिरूपेन्द्रियवृत्तिभिः स्वसामर्थ्यंबलेन परिरक्षितो निखिलभावग्राससमर्थः समुद्दीपितपरप्रमातृभावः स्वात्ममात्रपरिपूणः शिव एव । एतादृग् अपूर्वशक्तिसम्भूतः प्रकाशितुमहैत् । एतादृशं विलक्षणम् उभययामलस्फुरणस्य भावविसगस्य केन्द्रीभूतं हृदयं सर्वशक्तिस्रोतःस्वरूपं तदेव हृदि विकसेत् चेद् जीवनयात्रायाः परमं मङ्गलावहं भवेत् । तदेव च शक्तिशवात्मकयामलभावस्य शाववतं स्वरूपम् ।

अत एव जयरयो विवेके शिवशक्तितत्संघट्टारूययोगिनीवक्त्रारूयदक्षिण-

१. श्रीतन्त्रालोके, प्रथमाह्निके, प्रथम: रलोकः

२. तत्रैव, पृ० ४

३. तत्रैव, पृ० ४०-४२

वनत्रादभेदप्रधानानां चतुष्विध्भिरवागमानां प्रादुर्भावं श्रीकण्ठीसंहिताप्रामाण्येन प्रदर्शयित । तत्रैव ब्रह्म-विष्णु-स्वच्छन्द-रुरु-आथर्वण-रुद्ध-वेतालाख्यानां याम-लानां नामानि वण्यंन्ते । अत्र सप्तैव यामलानि परिगणितानि । अष्टमस्य नाम न दृश्यते । देवीयामलमत्र अष्टमत्वेन परिगणियतुं शक्यते, तस्य तन्त्रालोकतद्विवेकयोकंद्वशः समृतत्वात् ।

शक्तिशक्तिमत: सामरस्यरूपं यामलतत्त्वम् । इदं परानपेक्षरूपेण स्वतः सिद्धम्, स्वत एव स्फुरित-इति अकार-हकारयोः समाहाररूपेण निष्पन्नमहरूपं पराहन्तापर्यवसितम् । वस्तुगत्या अनुत्तरं सर्वोत्कृष्टं वस्तु, तदेव बोधस्वा-तन्त्र्यसमरसीभृतं तत्त्वं दर्शेनस्यास्यात्मभूतं प्राणभूतं हृदयभू च रहस्यम् ।

महेश्वरानन्दः प्रकाशिवमर्शात्मनः परमेश्वरस्य यामलोल्लासादेवोभय-विसर्गारणिस्वभावादुल्लासाद् उन्मेषनिमेषशक्तिद्वितययौगपद्यानुभूतिचमत्कारा-देव शब्दार्थात्मनां षडध्वनामुत्पत्ति पर्यन्तपन्द्याशिका-विरूपाक्षपन्धाशिका-चिद्गगनचित्रका-सौभाग्यहृदय-स्वच्छन्दतन्त्र-विज्ञानभैरवादिप्रामाण्येन प्रति-पादयिति । महाकवेः कालिदासस्य 'वागर्याविव सम्पृक्तौ' इति प्रसिद्धश्लोक-मपि सोऽत्रैव स्मरित । तेनैव शिवयोगिनां यामलीसिद्धिरिप चित्रति । प्रकाशिवमर्शसामरस्यात्मकं यामलील्लासस्वभावं च परमेश्वरस्य प्रदश्यै शिवशक्तिपेलापरूपं रुद्रयामलं व्यावण्यैते । तत एव रुद्रयामलादीनां शास्त्राणां प्रादुभवि इति च ।

यमलस्य भावो यामलम्, युगनद्धभावस्यम् । यमरूपस्य, यमलरूपस्य, युगमरूमस्य, मिथो मिलितरूपस्य, परस्परं सम्मिलितस्वरूपस्य परिचिन्तनं मननं स्वानुभूतिभव्यभावनं यामलस्य निश्चितोऽषं: । एतादृशमर्थंगर्भशास्त्रं 'यामलम्' शास्त्रेषु सर्वत्रानुशास्यते । यामलेऽपि शिवशक्तिसामरस्यरहस्यं मनीषा प्रतिष्ठाप्यते ।

महामहेश्वराचार्येगाभिनवगुप्तपादमहोदयेन लिखितम्—'यामलं सङ्घटः' निविभागप्रदनोत्तररूपस्वरूपप्रसराद्वारभ्य यावद् बहिरहन्तापरिगणनीयसृष्टि-संहारशतभासनं यत्रान्तः 'तदेतद् कुलोपसंहतमेवेति' । वस्तुत एकैव परा कालस्य क्षिणी शक्तिः शक्तिशक्तिमतोरभेदेन यामलत्वं प्रपद्यते । प्रकाश-

१. महार्थमञ्जर्वाम्, पृ० ६९

२. तत्रैव, पृ० १६४

३. श्रीतन्त्रालोके तृतीयाह्निके, क्लो॰ - ६८

विमर्शेलक्षणमीपाधिकभेदमवभास्य यामलतामेति । यामलस्य प्रत्यवमर्शे परिपूर्णीऽहमात्मकः परमिशवः प्रद्योतते ।

#### बामलशब्दस्यार्थः

तत्र कोऽयं यामलपदार्थं: ? इति जिज्ञासायां विविधग्रन्थालोडनपुरस्सरं शास्त्रीयमिभमतमुपस्थाप्यते । शब्दकलपद्भुमे यामलपदस्य युगलम्, तन्त्रशास्त्रविशेष इति चार्थेद्वयं प्रदर्श्यते । यामलभावस्य दार्शिनिकी ब्याख्या, ततः प्रसृतानां यामलतन्त्राणां नामानि च तत्र परिगणितानि । यामलशास्त्र-लक्षणः —

सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम् । क्रमसूत्रं वर्णभेदो जातिभेदस्तथैव च ॥ युगधर्मदच संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम् ॥ इति ।

तच्च यामलं षड्विद्यम्, आदि-ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-गणेश-आदित्ययामल-भेदादिति च वाराहीतन्त्रप्रामाण्येन तत्रैव प्रदर्श्यते । एतदेव व्याख्यानं वाच-स्पत्येऽपि दृदयते । वामनशिवराम-आप्टेमहोदयेन संस्कृत-हिन्दीकोशेऽपि स एवार्थः प्रतिपादितः । वाचस्पत्ये यामलानि श्लोकसंख्यानिर्देशपुरस्सरं निद्शितानि वाराहीतन्त्रप्रामाण्येन—

यामलाः षट् च संख्यातास्तत्रावावावियामले ।

द्वाविकाच्य सहस्राणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च ।।

द्वितीये ब्रह्मसंज्ञे ते द्वाविकातिरच संख्यया ।

सहस्राणि शतान्यत्र ताम्येव कथितानि च ।।

तावत्संख्यसहस्राणि शतानि परिसंख्यया ।

विकातिरच तथा संख्या इत्योकारच विष्णुयामले ।।

कालसंख्यसहस्राणि वेदसंख्यशतानि च ।

पश्चषिटस्तथा इत्योकाः कनिष्ठे ख्रयामले ।।

नवक्लोकसहस्राणि त्रयोदशशतानि च ।

द्वाविकातिस्तथा क्लोका गणेशयामलोत्तमे ।।

रिवसंख्यसहस्राणि आवित्यास्मे तु यामले ।। इति ।

१. तत्रीव, श्लो० -- २३४

२. तत्रैव रलो०---- २३५

३. चतुर्थो भागः, पृ० ४०

४. वच्ठी भागः, पृ० ४७७७

५. चतुर्थी भागः, पृ॰ ३२२४

सौन्दर्यंलहर्यां व्यास्याकारेण लक्ष्मीघरेण यामलविषये एतदुक्तम्-'यमला नाम कामसिद्धाम्बा, तत्प्रतिपादिकानि तन्त्राणि यामलान्यष्टौ । तेषां गणो यामलाष्टकम्' इति ।

नागरीप्रचारिणीसभासभ्पादिते 'हिन्दीशब्दसागर'ग्रन्थे यामलं यम-जसन्तानो ग्रन्थिविशेषश्चेत्येव प्रतिपादितम्। 'शारतीयदर्शन' कृता श्रीबलदे-वोपाध्यायेन अगमानां शिभागत्रयं निरूपितम्। तत्र सात्त्विकागमास्तन्त्र-रूपेण, राजसागमा यामलरूपेण, तामसाश्च डामररूपेणाभिधीयन्ते।

डाँ० प्रबोधचन्द्रबागचीमहोदयस्तन्त्राणां विभागद्वयं प्रकटयिति । तत्र प्रयमं शास्त्रानुवर्तिरूपम्, अपरश्च शास्त्राननुवर्तिरूपम् । आद्ये आगम-यामलानां तथैतत्सम्बद्धानां तन्त्राणां स्थानम्, द्वितीये च कुलाचार-वामाचार-सहजयान-वज्जयानतन्त्राणां समावेशो वर्तते ।

'लक्ष्मीतन्त्र, धर्मं और दर्शन' इत्यास्ये ग्रन्थे डॉ० अशोककुमार-कालिया महोदयेनाभेदपरकाणां भैरवागमानां विभागे तन्त्रालोकविवेकधृत-श्रीकण्ठीसंहिताप्रामाण्येन यामलाष्टकस्यापि स्थानमुपन्यस्तम् । एतच्चास्माभिः प्रदर्शयिष्यते परस्ताद् विस्तरेण।

मातृकाभेदतन्त्रे भूमिकायां व तन्त्रशास्त्रम् आगम-यामल-तन्त्रभेदत: प्रधानतस्त्रिधा विभक्तम् । एतदितिरिक्तं डामरनामकोऽन्योऽप्येको विभागो विणितः । चतुर्णां समुच्चयस्तन्त्रनाम्ना तत्र व्यवह्रियते । तत्र वाराहीवचनं च-

आगमं त्रिविधं प्रोक्तं चतुर्यंभैश्वरं स्मृतम् । कल्पश्चतुर्विधः प्रोक्तं आगमो डामरस्तथा ।। यामलश्च तथा तन्त्रं तेषां भेवाः पृथक् पृथक् ।। इति ।

तन्त्राणि प्रधानतश्चतुष्षिटसंख्याकानि तत्र कथितानि 'चतुष्षिटश्च तन्त्राणि यामलादीनि पार्वति!' इति । कूर्मपुराणे पूर्वभागे द्वादशाध्याये यामलं मोहनार्थं शास्त्रमिति कथ्यते । यथा —

लक्ष्मोधरीटीकायाम्, क्लो॰ — ३१

२. भाग ८, पृ० ४०६८

३ भारतीय दर्शन, पृ० ४७६

४. स्टडीज इन तन्त्राज्, भाग १, पृ० ४४-४५

५. प्रथमे संस्करणे, पृ० २-३

६. सं०—जिन्तामणि भट्टाचार्य, पृ० २-३

७. सं - डॉ॰ रामशंकर भट्टाचार्य, श्लो॰ - २५८

कापालं भेरवं चैव यामलं वासमाईतम्। कापिलं पाश्वरात्रं च डामरं मोहनात्मकम्। एवंविधानि चान्यानि मोहनार्यानि तानि तु।। इति।

# यामलोद्भवः

सर्वोल्लासतन्त्रे रामलानां समुद्भवः समुपविषतो वर्तते । तत्र प्रथमो-स्लासे यामलस्य निगमस्य च संख्यापि प्रतिपादिता । तथाहि—

> सूक्ष्मेऽपि निर्मला या च स्पूले सा यामलं शिवे । यामलोक्तं स्बूलरूपं सर्वशास्त्रस्य बोधनम् ॥ चतुष्वष्टचागमः प्रोक्तः पश्चधा निगमस्तया । यामलं च चतुर्थोक्तं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम् ॥ निगमादागमो जात आगमाद् यामलो भवेत् । यामलाद् वेदसञ्जातं वेदाज्जातं पुराणकम् ॥ इति ।

नारायणीतन्त्रे <sup>3</sup> उमाशिवसंवादद्वारा यामलस्योत्पत्तिविषयकमाख्यानं प्रकटीकृतम् । तत्र शिव: शिवां प्रति यामलोतात्ति प्राकाशयत् । यथा—

> निगमातमा महेशानि परमात्मागमो ध्रुवम् । जीवात्मा यामलं प्रोक्तं बाह्यात्मा भेदरूपकम् ॥ अङ्गानि च पुराणानि अङ्गस्याङ्गस्मृति प्रिये । अन्यानि यानि शास्त्राणि तनुरुहाणि पार्वति ॥ शास्त्रेण देवतारूपं जायते युगभेदतः । इति ।

तत्र यामलानां चतुष्विटप्रकाराः प्रधानतया प्रतिपादिताः । तदेवमुद्-घोषयता चतुर्युगीनं मतमुपन्यस्तम् । यथा —

> सर्वयामलसंगीतं चतुष्यिष्टप्रकारकम् । प्रधानमेतद् विज्ञेयं चतुर्युगमतं घ्रुवम् ॥ इति ।

सर्वोल्लासतन्त्रानुसारं वासुदेव-गणेगकथाप्रसङ्गेन विभिन्नानां निगमा-गमानां निगमो निश्चिता दृश्यते । तद्यथा---

१. प्रथमोल्लासे, पृ० ३

२. तत्रीव, श्लो० १९-२१

३. तत्रैव, इलो० २७-२८

४. तत्रैव, द्वितीयोल्लासे, श्लो० -- २०

५. प्रथमोल्लासे, इलो० १७-१८

वासुदेवोऽपि तच्छुत्वा उवाच गणेशं प्रति। नन्दीश्वराय तद्वाक्यं निममागमसम्मतम्।। गणेशेन प्रवक्तव्यं यामलेखु प्रकाशितम्। एवं परस्परं व्याप्त आगमो निममः क्षितो।।

षडाम्नायतन्त्रे परब्रह्मणः परमात्मनः, तथा च शब्दब्रह्मणो वेदात्मकाद् यामलादिकं प्रादुर्भूतिमिति क्लोकाख्यानेन प्रतिपादितम्। तत्र निगमाद् आगमस्य, तथा आगमाद् यामलादिकस्योत्पत्तिः कथ्यते । सन्विदानन्द-वाचकं ब्रह्मसूत्रं निगमेषु, परमात्मनिरूपणं प्राज्ञपुरुषवर्णनं चागमेपु । सकलं निष्कलं च सूत्रं यामलेषु प्रकाशितमिति वर्णितम्।

षडाम्नायतन्त्रे प्रेमास्पदं विज्ञानात्मा स्थूलः सूक्ष्मः स्वयंप्रकाशक्चेति त्रिद्या निरूपितः । काण्डद्वये प्रतिपादितं सकलं यामलं सिद्धं सम्पादितम् । तथा च वृत्तिभाष्यसमन्वितं निगमसूत्रं तदुत्तरे प्रतिपादितम् । अन्यत्र च यामलेभ्य एव चतुर्णां वेदानामाविभावः प्रदिश्तः। तथा हि ब्रह्मयामलसम्भूत-स्त्रिगुणात्मक ऋग्वेदः । 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इति तदीयं महावाक्यम्। ज्ञानविज्ञानसंयुतः सामवेदो विष्णुयामलात् समभूत् । 'तत्त्वमित्तं' इति तदीयं महावाक्यम्। पितृदेविक्रयादिशक्तिज्ञानप्रतिपादक आथवंणो वेदः शक्तियामलतः समभवत् । 'अस्त्रमास्मा ब्रह्म' इति तदीयं महावाक्यम्। कद्रयामलाद् यजुर्वेद संभूतः। 'अस्त्रं ब्रह्मास्मि' इति तदीयं महावाक्यम्।

पुनरत्रैव निगमागमयामललक्षणानि प्रदर्श्य चतुर्विधं यामलं प्रदर्श्यते । तदन्यदुपयामलमिति प्रोच्य च क्रान्तभागे प्रचारितानि त्रिषष्टिचतुराणि (१९२) तन्त्राणि सूचितानि १९ । अत्रैव वेदाचार-पद्माचार-नामाचारलक्ष-

पडाम्नातन्त्रे, प्रथमे पटले, क्लो०—३

२. तत्रैव, रलो० — २३

३. तत्रैव

४. तत्रैव, रलो०—२४

५. तत्रीव, श्लो०---२६

६. तत्रैव, रलो०---२७

७. तत्रैव, क्लो०—२८

८. तत्रैव, श्लो०---२९

९. तत्रैव. क्लो०---३०

१०. तत्रैव, इलो०---३१

११. तर्जन, इलो०-- १२८

णानि प्रदश्ये पुनरपि विदातमा निगमः, विद्यातमा आगमः, अन्तरातमा च यामलमिति वर्ण्यते ।

पराम्बायाः परायाः श्रियो मुखाम्भोजाद् यामलिकञ्जल्कजन्मेति रुद्धयाम-लस्य मतम् । निगमादागमस्य, आगमाच्च यामलादितन्त्राणां प्रादुर्भावोऽप्य-त्रैव प्रदर्शते ।

# यामळानां विवरणम्

यामलतन्त्राणि प्राचीनतन्त्राणामेकं महत्वपूर्णमञ्जम्, किन्तु तानि सर्वाणि न प्राप्यन्ते । यामलशब्देन शिवशक्त्योमूं लावस्था, अर्थतोऽद्धं तावस्थंव द्योतिता भवति । यामलशब्दस्य तात्पयं तन्त्रागमस्य कितपयगुप्तविषयाणां प्रतिपादने-ऽपि भवितुमहंति, तथापि व्यवहारतो यामलग्रन्थानामन्यतान्त्रिकग्रन्थानां च मध्ये विभाजनमसाध्यमिति प्रतिभाति । सामान्यतयेदं स्वीकक्तुं शक्यते यद् बहुनि यामलानि लाक्षणिकतया भैरवतन्त्राणि सन्ति, यानि शैवमतान्तगंतशक्ति-सहकृतविचारधारा निरूपयन्ति । सर्वे यामलग्रन्था एवमेवेति वक्तुं न समीची-नम् । मुख्यतो यामलग्रन्थानां वैशिष्टधमित्येव यत् शिवशक्तयोर्यामलभावस्य वर्णनम् । यतः शाक्तग्रन्थेषु केवला शक्तिः, क्रवग्रन्थेषु केवलः शिवो वर्ण्यंते । केपुचित् कौलशक्तग्रन्थेषु परमतत्त्वस्य यामलभावो वर्ण्यते, परन्तु तत्र शक्तेः पूर्णक्ष्येण पुष्वविहीनत्वं न मन्यते । अन्यच्च महस्वपूर्णमिदमस्ति यत् प्राचीन-प्रन्थेषु यामलानां कौलस्रोतस्त्वं मन्यते । यत्यच्च महस्वपूर्णमिदमस्ति यत् प्राचीन-प्रन्थेषु यामलानां कौलस्रोतस्त्वं मन्यते , यथा—ब्रह्मयामलादि । एवं प्रकारेण स्वध्वीवति यद् यामलतन्त्रोक्तविषयस्तु शैवागमाद् भिन्नोऽस्ति ।

यामलतन्त्राणां प्राचीनत्वं स्वीकुर्वन्ति विद्वांसः, यतो विज्ञानभैरवनन्त्रं रुद्रयामलपरिशिष्टमिति मन्यते । अभिनवगुप्ता ब्रह्मयामल-देवीयामलयोः सन्दर्भे स्वीयतन्त्रालोके यामलपदस्य विशदं व्याख्यानं कृतवन्तः । कदा रचना जातेति कालनिर्धारणं तु कठिनमेव । विदुषां मतानुसारेण नवम्यतकात्पूर्वं तद्रचनाकाल इति स्वीकर्त्तुं शक्यते ।

एवं प्रतिभाति प्राचीनकाले यामलानां नामानि देवता अधिकृत्यैव भवन्ति स्मेति । अभिनवगुमा ब्रह्मयामल-देवीयाम लयोरितिरिक्तान्यिप यामलानि परिचिन्विन्ति स्म । यतोऽष्टयामलानां जयरथोद्धृत चतुष्विष्टतन्त्रेषु वर्णनं वर्तते । तन्त्रचिन्तामणि-नित्याषोडशिकाणंवादिसूचीतोऽपि तेषां परिज्ञानं भवति । तद्यथा—

१. तत्रैव, इलो०--१२९

२. परात्रिशिकायाम्, पृं १७८

'ब्रह्मयामल-विष्णुयामल-रुद्रयामल-स्कन्दयामल-उमायामल-लक्ष्मीयामल-गणेशयामलान्यव्दौ' इत्यथं रत्नावलीकारः । परन्तु सेतुबन्धेऽब्द्रयामलनामक्रमे कश्चन व्युत्क्रमोऽवलीक्यते । नामान्येतान्येव । कुलचूड़ामणिभूमिकायां तु व्युत्क्रमिविश्रमेणान्य एवार्थः कित्पतः, ग्रह्यामलस्य च तत्र समावेशोऽकारि । श्रीकण्ठीसंहितायां तु ब्रह्मयामल-विष्णुयामल-स्वच्छन्द-रुरु-अथवंण-रुद्र-वेताला-स्यान्यव्दावेव यामलानि परिगणितानि, परन्तु नामानि सप्तैव प्राप्यन्ते । लक्ष्मीधरसम्मत्या भास्कररायसम्मत्या च वामकेश्वरतन्त्रानुसारेण चतुष्विद्र-तन्त्रेषु एतानि यामलाव्दक्ताम्ना विणतानि, तेषां नामानि च ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-लक्ष्मी-उमा-स्कन्द-गणेश-जयद्रथयामलानि । सर्वोल्लासतन्त्रोत्धृततोडल-तन्त्रानुसारेण चतुष्विद्रतन्त्रेषु कस्यचनापि यामलतन्त्रस्य नाम नोपलभ्यते । दाशरणीतन्त्रे द्वितीयाध्यायेऽपि चतुष्विद्रतन्त्राणां विवरणं प्राप्यते, परन्तु तत्रापि तत्समानमेव । रघुनायतकैवागीशविर्चिते आगमतत्त्विलासे ग्रन्थारम्भे एव तन्त्रग्रन्थानामेका सूची ग्रन्थकारेण दत्ता । अस्मिन् ग्रन्थे ब्रह्म-आदि-रुद्र-बृहद्-सिद्धयामलानि सन्ति ।

पूर्ववितसमयाचारतन्त्रं ब्रह्म-विष्णु-शिव-शक्ति-गणपित-स्कन्द-सूर्य-चन्द्राः दीनां यामलानां सूचीं प्रस्तौति । पढाम्नायतन्त्रे ब्रह्म-विष्णु-शक्ति-रुद्रयामलानां चर्चा प्राप्यते । नरपितजयचर्याकृते स्वरोदये ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-शादि-स्कन्द-देवीयामलानीति सप्तविध्यामलानां विवरणं दृश्यते । एवं वर्तते यामलनाम-विषये संख्याविषये च शास्त्रकारणानां मतवैभिन्न्यम् ।

महासिद्धिसारतन्त्रे तन्त्रशास्त्रे त्रयाणां विभागानां कल्पना क्रियते— रथक्रान्ता, विष्णुकान्ता, अश्वक्रान्ता चेति । तत्र स्वदृष्टिभेदेन प्रत्येकस्मिन् विभागे चतुष्पष्टितन्त्राणि सन्ति । विष्णुकान्ताविभागे चतुष्पष्टितन्त्राणां विभाजनक्रमे ब्रह्मयामल (क्रमसं० ३०)—यामल (क्रमसं० ४२)—षद्रयामल (क्रमसं० ४८)—सिद्धयामलानि (क्रमसं० ५९) दृश्यन्ते । रथक्रान्ताऽश्वक्रान्ता-विभागयोनं कस्यचन यामलस्योत्लेखः ।

नित्याथोडशिकार्णवः, सं० — व्रजनल्लभ द्विवेदी, भूमिकायाम्, पृ० ४३

२. तान्त्रिक साहित्य : गोपीनाय कविरात्र, भूमिकायाम्, पृ० १९

३. तत्रैव, भूमिकायाम्, पृ० २०

४. नोटिसेज आफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट बाई राजेन्द्रलाल मित्र, सं०-३.८६

मञ्जलाचरणे, श्लो०—३

६. तान्त्रिक साहित्य: भूमिकायाम्, पृ० २३

ब्रह्मयामले १९तमेऽध्याये पीठानुसारं तन्त्राणां वर्गीकरणमपि क्रियते, यथा-विद्यापीठ-मन्त्रपीठ-मुद्रापीठ-मण्डलपीठानीति । तत्र विद्यापीठेऽण्ट्यामलानि सन्ति । तानि यामलानि छद-स्कन्द-ब्रह्म-यम-वायु-कुवेर-इन्द्रनामिभः स्या-तानि । जयद्रथयामले प्रथमे षट्के ४९तमेऽध्यायेऽण्टप्रकाराणां यामलानां विदरणं दत्तम् । तत्राष्ट्रयामलानां मूलं ब्रह्मयामलमिति कथ्यते । अन्येषु यामलेषु छद्रयामल-पमयामल-वायुयामल-इन्द्रयामलानि तत्रोपलभ्यन्ते । जयद्रथयामले ३६तमेऽध्याये विद्यापीठस्य तन्त्राणां विदरणं दत्तम् । तत्र रुद्रयामल-विष्णुयामल-ब्रह्मयामल-हरि (यामल)-स्कन्द (यामल)-गौतमीय-यामलानि प्राप्यन्ते ।

सम्मोहनतन्त्रस्य षष्ठेऽध्याये शैव-वैष्णव-माणपत्य-सौरादिभेदेन तन्त्रा-दीनां यद्विवरणं प्रस्तुतम्, तत्र यामलग्रन्थानामिष विवरणं दत्तम् । शैवे भेदे द्वे यामले, वैष्णवे एकं यामलम्, सौरे च द्वे यामले तत्र दृश्यन्ते । मर्वेविद्यानिधान-कवीन्द्राचार्यसरस्त्रतीसं कलितेग्रन्थसंग्रहे वैदिकतन्त्राणां सूच्यां यामलाष्ट्रकतन्त्र-मस्ति । तत्र मन्त्रशास्त्रप्रकरणग्रन्थस्च्यां रुद्रयामल-विष्णुयामल-बृह्ययामल-शिवयामल-देवीयामलानां च उल्लेखो वर्तते । अनूपपुस्तकालये चन्द्रोन्मी-लनग्रन्थे रुद्रयामल-बृह्ययामल-विष्णुयामल-उमायामल-बृद्धयामलानि उद्धरण-रूपेण दृश्यन्ते । राजेन्द्रलालमित्र सूच्यां समयाचारतन्त्रे तन्त्र-यामलादीनी संख्यानिर्देशो वर्तते । वाराहीतन्त्रस्य पाण्डुलिप्यामिष यामलानां संख्याः, अवान्तरभेदाः, श्लोकसंख्याः. लक्षणानि च वण्यन्ते इति पूर्वमेवास्माभिः स्वितम् ।

कौलसाहित्यस्याचारप्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु हृद्रयामलं देवीयामलं च प्राप्येते । हृद्रयामले श्रीयामल-विष्णुतामल-शक्तियामल-श्रद्धायामलानि वर्ण्यन्ते । तत्र हृद्रयामलमेव तेषां यामलानामुनरकाण्डस्वरूपं मन्यते । अत एव प्रतीयते यदिदं यामलं सर्वप्रचितं सर्वसमिषिति ।

एवं च पडाम्नायतन्त्रे चतुर्विधयामलम्, वाराहीतन्त्रे षष्टविधयामलम्, नपरातजयचर्यास्वरोदये सप्तविधयामलम्, श्रीकण्ठीसंहिताप्रभृतिषु चाष्टविधं

१. स्टडीज इन तन्त्राज : पी०सी० बागची, पृ० ६

२. तान्त्रिक साहित्य : भूमिकायाम्, पृ० २४

३. तत्रैव, पृ० २४

४. तत्रैव परिशिष्टे, पृ० ७३८

५. तत्रैव, पृ० ७४०

६. मातृका सं०-१२६३

यामलिमत्युक्तिः प्रायो वादमात्रम् । विशिष्टप्रकाराणां तन्त्राणां संज्ञा यामलमित्येव वक्तुं युज्यते, संख्यानिर्घारणं तु दुःशकम् । मुद्रितरूपेण मातृकारुपेण वा
यानि यामलानि समुलप्रयन्ते, तत्र यामललक्षणं घटते न वा ? इति परीक्षणीयम् । किञ्च, तेषां स्वकीयं वैशिष्ट्यमिति वर्तते सामप्रतं गवेषणाया विषयः ।
एतावता पुरा अष्ट्यामलपक्षो बहुप्रचारित आसीदिति प्रतीयते । गच्छता
कालेन नामविषये संख्याविषये च महान् विसंवादः समजायत । फलतः
सामप्रतमस्मद् गवेषणानुसारं ७० संख्यकानि यामलनामानि प्राप्यन्ते । एनेषां
यामलानां यावदुपलब्धः परिचयो म या प्रस्तूयते—

- १—अघोरयामलम् 'न्यूकैटलागस कैटलागरम्' भूच्यामस्य यामलस्य विवरणं दत्तम् ।
- २—असिताङ्गादियामलम् फेल्कारिणीतन्त्रेऽस्य यामलस्य विवरणमुद्धरण-रूपेण प्राप्यते २ ।
- ३ आथर्वणयामलम् श्रीकण्डीसंहितायां विणतेषु चतुष्षष्टयद्वैतागमेषु यामलाष्टकेष्वस्य विवरणं दत्तम् ।
- ४—आदियामलम् 'न्यू कैटलागस कैटलागरम्' सूच्यामस्य यामलस्य विवरणं दत्तम् । एतदितिरिक्तं नरपितजयचर्यानुसारं विणितेषु सप्तयामले- ष्वस्य चर्चा क्रियते । उद्धरणरूपेण तन्त्रसारे, नक्षत्रसमुच्चये, आगमतत्त्व- विलासे, सदाभिवकृतज्योतिर्निबन्धे, कोशलागमे, शिवराजकृतज्योतिर्निबन्धसारे, लक्ष्मीधरकृतसौन्दयंलहरीटीकायाम्पलस्यते ।
- ५—आदित्ययामलम् —तन्त्रसारे, पुरश्चर्याणैवे, नक्षत्रसमृच्चये च अस्यो-ल्लेखो वर्तते । 'कँटलागसकँटलागरम्'<sup>४</sup> सूच्यामिदं यामलं 'आदि-यामलम्' इति नाम्नाऽभिहितमस्ति ।
- ६ —इन्द्रयामलम् —ताराभक्तिसुवाणंवेऽस्योल्लेखो वर्तते ।
- ७—ईश्वरयामलम् अस्य बगलामुखीपञ्चाङ्गमात्रं प्राप्यते । विवरणमिदं जम्मूस्थितरघुनाथमन्दिरपुस्तकालयसूच्यां वतंते ।
- उमायामलम्-नक्षत्रविज्ञानस्य स्रोतो प्रन्थोऽयम् अनूपपुस्तकालये बीकानेरे
   'चन्द्रोन्मीलन' इति नाम्ना प्राप्तः । दामोदरक्रततन्त्रचिन्तामण्याम्,

१. प्रथमे खण्डे (द्वितीये संस्करणे), पृ० ५७

२. कैटलागस कैटलागरम् : भाग १, पृ० ३७

३. भाग २, पृ० ८६

४. भाग १, पू० ४५

५. पत्राङ्ग-४८५१

शिवदासकृतज्योतिनिबन्धे चास्य उद्धरणानि प्राप्तानि । 'एशियाटिक सोसायिटी आफ बंगाल'पुस्तकालयेऽस्य परमशिवसहस्रनामस्तोत्रमाकं प्राप्तम् । यामलाष्टकेऽयं ग्रन्थोऽन्यतमो वर्तते । 'न्यू कैटलागस कैटलागरम्' सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् <sup>२</sup> ।

९. कल्पसूत्रयामलम् —योगिनीतन्त्र अभूमिकायामुल्लिखतिमदं यामलम् ।

नास्ति किञ्चिद् विवरणमन्यत्र ।

१०. कालीयामलम् — चन्द्रशेखरकृतकुलपूजनचन्द्रिकायामिदं यामल-मुद्धरणरूपेण प्राप्तम् । महाविद्याक्रमस्य सर्वप्रथमदेग्याः काल्यास्तत्त्वबोधार्थ-मयमुत्कुष्टो ग्रन्थः ।

११. कालोत्तरयामलम् – योगिनीतन्त्रभूमिकायामस्योल्लेखो वर्तते ।

१२. कुबेरयामलम् —भैरवपरम्पराया ग्रन्थोऽयम् । यामलस्यास्य विवरणं नेपालस्थिते दरबारपुस्तकालये ब्रह्मयामलान्तर्गते स्रोतोनिर्णये प्राप्यते । 'न्यू कैटलागस कैटलागरम्' सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् ।

१३. कुलयामलम् — 'तन्त्र और आगमों का दिग्दर्शन' इति ग्रन्थे (पृ०४५) म० म० गोपीनाथकविराजमहोदयेनोक्तं यदयं कुलसाधनाया उपजीव्यो ग्रन्थोऽस्ति । 'न्यू कैट० कैट०'सूच्यामस्य विवरण दत्तम् ।

१४. कूर्मयामलम् — नरयितजयचयस्विरोदये, विश्वप्रकाशपद्धत्याम्, शङ्क-रक्कतिशिरोभण्याम्, शिवदासकृतज्योतिनिबन्धे, शिवराजकृतस्वरशास्त्रसारे चास्य यामलस्य चर्चा उद्धरणरूपेण प्राप्यते । स्वतन्त्रा मातृकाऽस्य नोपलब्धा । 'न्यू कैट० कैट०' सूच्यामस्य विवरण दत्तम् ।

१५. कृष्णयामलम् —ग्रन्यस्यास्य विवरणं प्रस्ताबनान्तर्गतं द्रष्टव्यम् ।

१६. गणेशयामलम् —अष्टयामलेष्वस्य चर्चा प्राप्यते । त्रिवेन्द्रमविश्व-विद्यालयस्य पुस्तकालयेऽस्य गणेशऋणहरस्तोत्रमात्रमुपलभ्यते । 'न्यू कैट० कैट०' सुच्यामस्य विवरणं दत्तम् ।

<sup>9.</sup> सं०—६७४४

२. भाग २, पृ० ३९५

३. योगिनीतन्त्रम् : सं०-विश्वनारायण शास्त्री, भूमिका १० १९

४. तान्त्रिक साहित्य : भूमिकायाम्, पृ० २६

५. सं - विश्वनारायण शस्त्री, भूमिका पृ० ९९

६. भाग ४, पृ० २५४

७. तत्रेव, पृ० २३९

८. तत्रेव, पृ० २६८

१७. गुरुयाम त्रम्—'न्यू कैट० कैट०' भूच्यामस्योल्लेखो वर्तते । एतद-तिरिक्तं राजेन्द्रलालिमत्राणां संस्कृतग्रन्थानां विवरणेषु इदमुक्तं यद् गुरुगीता-नामकग्रन्थ गुरुयामलतन्त्रान्तर्गतं वर्तते । ग्रन्थेऽस्मिन् गुरुगीताया ऋषिञ्छन्द-देवता-बीज-शक्ति-कीलकादीनां वर्णनमस्ति । गुरुराजस्य स्तुतिमंहिमा च विशेषरूपेण वर्ण्यतेऽस्मिन् तन्त्रग्रन्थे, हरगौरीसंवादरूपेण गुरुपञ्चाङ्गस्य विवरणं ध प्राप्यते । अस्मिन् श्रीगुरुपटलम्, गुरुनित्यपूजापद्धतिः, गुरुकवचम्, गुरुमन्त्र-गर्भसहस्रनाम, गुरुस्तोत्रं च सन्ति ।

१८. गौतमीययामलम् — जयद्रथयामलस्य यामलाष्टकेऽस्योल्लेखो वतंते । अस्य मातृका उद्धरणं वा नोपलभ्यते ।

१९. गौरीयामलम् — 'न्यू कैट० कैट०' यूच्यनुसारमस्य यामलस्यान्तिका मातृकाः समुपलध्यन्ते । नर्रासहकृतताराभित्तसुधार्णवे, पुरवचर्याणवे चान्योललेखो वर्तते । कालीसहस्राक्षरीमन्त्रः शिवपञ्चाङ्गं चान्यान्तगंतौ । बड़ौदापुस्तकालयसूच्यनुमारमस्यान्तगंतं असमयाचारतन्त्रं २८६इलोकात्मकं वर्तते ।

२०. ग्रहयामलम् — नक्षत्रपूजाया ग्रन्थोऽयमब्टादशपटलेषु विभक्तोऽस्ति । प्राणतोषिणोतन्त्रेऽस्योल्डेखो वर्तते । ग्रन्थस्यास्यानेका मानुका उपलब्धाः । 'इण्डिया आफिप, लन्दन' पुस्तकालये प्राप्तायाः पाण्डुलिप्या वर्ण्यविषया एवं सन्ति—श्रीसवितृविद्यादितान्त्रिकवैदिकसन्ध्याविधिः, अभिषेकविधिः, क्षेत्रा-दिवड्वगृंदृष्टिफलम्, राशीनां शीलादयः, अष्टादशविधानादयः, पथ्यापथ्य-विवेकः, प्राणायामविवेकः, दशमहामुद्राविवेकः, समाधिविधः, वास्तुग्रहः, द्विजप्रकरणविवेकः, ग्रह्चरितादिनिर्णयः, जगद्दुर्लभाक्षयकवचिमत्येवमादयः राजेन्द्रलालमित्राणां संस्कृतग्रन्थानां विवरणेषु अस्य चर्चा उपलक्ष्यते । 'न्यू० कैट० कैट०' सूच्यामस्य विवरणं प्राप्तम् ।

२१. चन्द्रयामलम्—नवमीसिंहकृततन्त्रचिन्तामण्याम्, ताराभक्तिसुधाणंवे चास्योल्लेखो वर्तते । 'न्यू कैट० कैट०' सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् ।

१. भाग ६, पृ० ७९

२. भाग ६, पृ० २४१

३. सं०-- ५६६४

४. सं०--- २६३२

५. भाग ६, पृ० २५७

इ. भाग ६, पृ० ३६५

२२. चिदम्बरयामलचक्रम्—'न्यू कैट० कैट०' सूच्यामस्य विवरणः दत्तम् ।

२३. जयद्रथयामलम् - जयद्रथयामलस्य २४००० वलोकात्मकस्य मातृका नेपालदेशे समुपलब्धा । तदिभन्न एष ग्रन्थो भिन्नो वेति न साम्प्रतं किमिप वक्तुं शक्यते । एतदर्थं न्यू कैट०कैट० (भाग ८, पृ०१७९) इत्यत्र विवृता मातृका परीक्षणीया । पिङ्गलामतं जयद्रथयामलं च ब्रह्मयामलस्य परिशिष्टे इति प्रतिपादयति डा० बागचीमहोदयः 'स्टडीज इन दि तन्त्राज' (पृ०७) इत्यत्र । जयद्रथयामलमेव शिरक्छेदनाम्नाऽपि प्रसिद्धधतीति तत्रैव (पृ०८) प्रतिपादयति सः। श्रीकण्ठघां शिखाष्टकेषु शिरक्छेदस्य परिगणनं दृश्यते । अत्र च —'भैरक्लोतिस विद्यापीठे शिरक्छेदे श्रीजयद्रथयामलमहातन्त्रे' इत्येवं पुष्टिपका वर्तते । ने० वी० (भाग १, पृ०२४३) इत्यत्र 'पिङ्गलामते जयद्रथा-धिकारे' इत्येवं पिङ्गलामतमातृकापुष्टिपकावाक्येषु दृश्यते । एष एव ग्रन्थो नारायणकण्ठेन स्मृतः स्यात् । पिङ्गलामतं श्रीवोपागमेषु श्रीकण्ठीपठितेषु चतुष्विटतन्त्रेषु च दृश्यते ।

२४. जयप्रदयामलम् -- 'न्यू कंट० कंट०' सूच्यामस्य विवरणं दत्तम<sup>3</sup>। जयद्रथयामलमेव लिपिकारदोषाज्जयप्रदयामलं संजातिमिति प्रतीयते।

२५. जाम्बुयामलम् - भारद्वाजकृतजाम्बुयामलसूत्रम् (देवीयामलसूत्रम् ) एव यामलस्यास्यान्तर्गतं प्राप्यते । 'न्यू कैट० कैट०' (भाग ७, पृ० २४४) इत्यत्र विवृता मातृका परीक्षणीया ।

२६. ज्ञानयामलम् — मन्त्रमुक्तावल्यामस्य यामलस्य चर्चा प्राप्यते । 'न्यू० कैट० कैट०' (भाग ७, पृ० ३३३) इत्यत्रत्यं विवरणमपि द्रष्टव्यम् ।

२७. तस्वयामलम् — रामेश्वरतस्वानन्दकृतप्रबोधिमिहिर।दये ( शकाब्दे १५९७ रिचते ) ग्रन्थेऽनेकेषां ग्रन्थानां वचनानि उद्धृतानि । तत्र तस्वया-मलतो गृहीतानि च वचनान्युद्धृतानि सन्ति ।

२८. तन्त्रसारधृतयामलम् — अस्य यामलस्य मातृका नोपलब्धा । मातृका-भेदतन्त्रे ४ अस्य यामलस्योद्धृतानि वचनानि दृश्यन्ते ।

१. भाग ७, पृ० ५०

२. विवरणिवदं लुप्तागमसंग्रहस्य द्वितीयभागस्य भूमिकामाश्रयति——
ले०—जजबल्लम द्विवेदीं, पृ० ३४

३. भाग ७, पृ० १८३

४. सं विन्तामणि भट्टाचार्यः, एकादशपटले, टिप्पण्याम् पृ० ६३

२९. दत्तात्रेययामलम् — पुरक्ष्वर्यागंदे विक्षाप्रकरणे स्मृतोऽयं यामल-मान्यः । यातृका नोपलब्धा ।

३०. वीपिकायामलम् —योगिनीतन्त्रग्रन्थस्य २ भूमिकायामागमतत्त्व-'विलासवणितानां तन्त्राणामेका सूची प्रकाशिता । अस्यां सूच्यामस्य यामलस्य सूचना प्राप्यते ।

२१. देवीयामलम्<sup>३</sup> ( देव्यायामलम् )---तन्त्रालोक (२२.३१) प्रामाण्येन ज्ञायते यदीशानशिव: श्रीदेव्यायामलीयोक्तितत्त्वसम्यक्प्रवेदक इति । ईशान-'शिवोऽयं सिद्धान्तशैवाचार्यः । तेन सिद्धान्तशैवागमस्य ग्रन्थेनानेन भाव्यम् । दृश्यन्ते च भूयांसि वचांसि तन्त्रालोके तद्विवेके च क्रमकुलदर्शनप्रतिपादिकानि । डॉ॰ रस्तोगीग्रन्थे (पृ॰ ७३-७४) च क्रमदर्शनस्य विशिष्टसम्प्रदायस्य प्रतिनि-धिभूतोऽयं ग्रन्य इति प्रतिपाद्यते । शतरत्नसंग्रहे देव्यामतसूत्रं स्मर्यते । देवीमबं चन्द्रज्ञानागमस्य उपागमतया स्मयंते शैवागमग्रन्थेषु । देवीमतं लक्ष्मीघरेण चतुष्विटतन्त्रेषु परिगण्यते । 'देव्यायामल उक्तं तद् द्वापञ्चाशाह्व आह्निके' ( २८.३९० ) इति तन्त्रालोकप्रामाण्येन विस्तृतोऽयं ग्रन्थः प्रतीयते । तेनेदं संभावियतुं शक्यते यदस्मिन् बृहद्यत्वे सिद्धान्त-भैरव-क्रम-कुलप्रभृतयः सर्वे सिद्धान्ता यथाप्रसङ्गं विद्यता स्युरिति, ईशानशिवेन चात्र काचन व्याख्या कृता स्यादिति । वैरोचनेन ( प्र० स०, २.१७८ ) प्रतिष्ठातन्त्रेषु परिगणित-मेतत् । देवीयामलं ( देव्यायामलम् ), देवीमतं ( देव्यामतसूत्रम् ) चाभिन्नं भिन्नं वेति निर्णयस्तु मातृकोपलब्ध्यनन्तरमेव स्यात् । न्यू० कैट० कैट० भाग २, पृ० १५१ इत्यत्रत्यं विवरणमपि द्रष्टच्यम्, देवीमत( भाग ९, पृ० १४१) 'विवरणं च, तान्त्रिक साहित्य, (पृ० ३१८) इत्यत्र देव्यागमतन्त्रविवरणमपि । एतदतिरिक्तं नित्योत्सवे (पृ० १२४), स्वच्छन्दतन्त्रे दशमे पटले (पृ० १३२, १३९), नरसिंहकृतताराभिक्तमुधार्णवे, शिवानन्दकृतकुलप्रदीपे, विद्यार्णवतन्त्रे, कतिपयस्तोत्रग्रन्थेषु, तारारहस्यवृत्त्यादीपु ग्रन्थेष्वस्योल्लेखो वर्तते । दक्षिण-कालिकाम्बास्तोत्रमस्यांशरूपेण कल्प्यते । म० म० गोपीनाथकविराजमहो-दयानुसारं कौलसाधनाया उत्कृष्टो ग्रन्थोऽयम् । एष ग्रन्थः कामीरस्य तान्त्रिकैः सम्मानितां निर्देशितां परिचालितां च गुरुपरम्परां निश्चितरूपेण प्रस्तौति ।

३२. देवीयामलसूत्रम् —न्यू कैट० कैट० (भाग ९, पृ० १५१) सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् । एतच्च देवीयामलादभिन्नमेव स्यात् ।

१. प्रकाशकः चौलम्भासंस्कृतप्रतिष्ठान, वाराणसी, (१९८५ ई०), पृ० ३९

<sup>-</sup>२. प्रकाशक: लक्ष्मीवेज्कटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

<sup>.</sup>३. विवरणमिदं लुप्तागमसंग्रहस्य द्वितीयभागस्य भूमिकामाश्रयति, पृ० ४९

३३. नीलतन्त्रादियामलम्—अस्य यामलस्य मातृका नीपलब्धा । मातृकाभेदतन्त्रे उद्धरणरूपेण दृश्यते ।

३४. नवरत्नेश्वरयामलम् —न्यू० कँट० कँट० (भाग ९, पृ० ४०९) — -सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् ।

३४. पश्चयामलम् - शिवानन्दकृतकुलप्रदीपे यामलमिदमुद्भृतम् । न्यू · कैट० कैट० (भाग १०, पृ० ४५ ) सूच्यामस्य विवरणं दत्तम् ।

३५. पश्चमीयामलम् — पूर्णानन्दगिरिकृते व्यामारहस्ये (पृ० १५१) इत्मुल्लिखितम् । अत्र नवमारिक्छेदे कुण्डगोलोद्भवादिग्रहणविधित्रसङ्गे ग्रन्थोऽपमुद्धृतः । एतदितिरिक्तं श्रीविद्यार्चनचन्द्रिकायां शिवानन्दभट्टेन उद्धृतिमदं यामलम् । न्यू कैट० कैट० (भाग १०, पृ० ४५) सूच्यामस्य मातृका परीक्षणीया ।

३७. ब्रह्मयामलम् उ — डॉ० बागचीमहोदयेन ब्रह्मयामलस्य विस्तृतः परिचयः समुपस्थापितः । अस्यानेका मातृकास्तान्त्रिकसाहित्ये (पृ० ४२९-३०), ने० वी० भाग २ (पृ० १८-२३), आफ्रेक्टसूच्याम् (भाग १, पृ० ३८२), (भाग २, पृ० ८६), (भाग ३, पृ० ८९) इत्यत्र विवृताः सन्ति । पुष्टिपका वाक्येषु — 'भैरवस्रोतित विद्यापीठे पिचुमते द्वादशसाहस्रिके' इत्यादीनि विशेष-णान्यस्य दृश्यन्ते । चतुष्विष्टतन्त्रेषु परिगणितेषु यामलाष्टकेषु, श्रीकण्ठीपठित-चतुष्विष्टतन्त्रेषु, विष्णुक्रान्ताविभागे चास्य नाम वर्तते । तन्त्रालोके ४.५४; ४.६०; ५.९७ इत्यत्रापि यामलमेतत् स्मर्यंते । पिचुशास्त्र १८५ श्लोका अत्र द्वष्टव्याः ।

३८. बृहद्ब्रह्मयामलम् —न्यू कैट० कैट० (भाग ३, पृ० ८४)सूच्यामस्य विवरणं प्राप्यते ।

३९. ब्रह्माण्डयामलम्-आफ्रेक्टसूच्याम् (भाग १, पृ० ३८८) अस्य विवरणं दत्तम् । अस्यान्तर्गतं पञ्चमीसाधनमात्रं प्राप्यते । अत्र हर-गौरीसंवादरूपेण मुक्तिप्राप्त्ययं विवरणमस्ति । पञ्चमीविद्या पञ्चकूटरूपास्ति । मद्य-मांस-मत्स्य-मुद्रा-मैथुनानीति तानि सन्ति पञ्चसाधनानि ।

४०. बृहद्रह्मयामलम् — म० म० गोपीनाथकविराजकृते तान्त्रिकसाहित्ये (पृ० ४२६-२७) यामलस्यास्य विवरणं दत्तम् । तदनुसारमस्य मानृका एशियाटिक सोसायिटी आफ बंगाल-पुस्तकालये प्राप्यन्ते । डॉ॰ हरपसाद-

१. सं० — चिन्तामणिभट्टाचार्याः, तृतीये पटले, टिप्पण्याम्, पृ० १३

२. द्वितीये संस्करणे. १८९६ ई०, सं० — जीवानन्द विद्यासागर।

३. लुप्तागमसंग्रहः ; सं० -- त्रजवल्लभिद्धवेदी, द्वितीयोभागः, पृ० ५१

शास्त्रिमहोदयानां संस्कृतग्रन्थविवरणेष्वस्य यामलस्य सूचना मिलति । न्यू कैट० कैट० सूच्याम् (भाग६, पृ० १) बृहद्यामलतन्त्रस्यांश एव गायत्रीकव-चमिति सुचितम् ।

४१. विन्दुयामलम् - आफ क्टबृहत्सूच्यनुमारं (भाग १, पृ० ३७३)
यामलस्यास्य विवरणं द्रष्टव्यम् ।

४२. बुद्धयामलम् —बीकानेरगुस्तकालयस्य स्च्यां 'चन्द्रोन्मीलन' नाम्नो ग्रन्थस्य विवरणं ४९ पटलेषु विणतम् । अस्मिन् ग्रन्थे पञ्चयामलानामुद्धरणानि विशेषेण दीयन्ते, यस्मिन् बुद्धयामलमप्यस्ति ।

४३. भानुयामलम् - नरपतिजयचर्यायां स्वरोदये राशितुम्बुरुचक्रस्य विवरणे<sup>२</sup>ऽस्य यामलस्य चर्चा उद्धरणरूपेण प्राप्यते । मातृका नोपलब्धा ।

४४. भैरवयामलम् — कामकलाविलासचिद्वल्याम्, सौन्दर्यलहरीटीकयोररणामोदिनीलक्ष्मीधरयोश्च यामलस्यास्य वचनानि संगृहीतानि । चन्द्रज्ञानविद्याऽस्यैव नामान्तरं प्रतीयत इति नि० उ० पृ० २६-२७ इत्यत्र द्रष्टव्यम् ।
भैरवतन्त्रस्य भैरवयामलान्तर्गतभैरवस्तवादीनां च मातृकाः समुपलभ्यन्त
इति तान्त्रिकसाहित्ये (पृ० ४४९, ४५९) इत्यत्र द्रष्टव्यम् । काशीहिन्द्रविश्वविद्यालये सी ५९९ मातृका संख्याका परीक्षणीया भैरवयामलस्य (पृ० ७६०), आफ्रेक्टबृहत्स्च्याम् (भाग १, पृ० ४९७; भाग २, पृ० ९५; भाग ३, पृ० ९०) इत्यत्रत्याश्च भैरवतन्त्रस्य ।

४५. भैरवीयामलम् — दशमहाविद्याक्रमे भैरव्या रहस्योद्धधाटकानां विषयाणां विशिष्टतमो ग्रन्योऽयम् । अस्य चर्चा पुरश्चर्यार्णवादिषु ग्रन्थेषु वर्तते । अस्य मातृका अन्यत्र नोपलभ्यते ।

४६. मातृयामलम् — आफ ेक्टसूच्याम् (भाग २, पृ० ९७) अस्य विवरणं वर्तते ।

४७. मित्रयामलम् –तन्त्रसंग्रहे तृतीयभागे (पृ० ३५२) उल्लिखितमस्ति ।

५८. यमयामलम् — जयद्रथयामले वर्णितेष्वन्येषु यामलेषु चास्य चर्चा दृश्यते । मातृकारूपेणोद्धरणरूपेण वाऽन्यत्र नोपलभ्यते ।

४९. रत्नावलीकुलोड्डीशयामलम् — उमानन्दनाथविरचिते नित्योत्सके (पृ० ५) अस्य यामलस्य चर्चा समुपलभ्यते ।

मातृका सं०—१२६३

२. इलो०-- ६

५०. रसयामलम् - आफ्रेक्टसूच्याम् (माग १, पृ० ४९५) अस्य मातृका निर्दिष्टा: । एतदितरिक्तं प्रयोगरत्नेऽस्य नाम दृश्यते ।

५१. रुद्रयामलम् —डाँ०कान्तिचन्द्रपाण्डेयमहोदयेन 'अभिनवगुप्त' इति ग्रन्थे (पृ० ५५२-५५६) रुद्रयामलस्य विस्तृतपरिचयः समुपस्थापितः। भैरव-भैरती-उमा-माहेदवर-महादेव-पार्वतीसंवादरूपैरस्य ग्रन्थस्य प्रवृत्ति:। अस्यानेका मातृकास्तान्त्रिकसाहित्ये ( पृ० ५६१-५६३ ); आफ्रोकःसूच्या**म्** (भाग १, पृ० ५३१-५३२), (भाग २, पृ० १२४-१२५, २२२), (भाग ३, पृ० ११३) इत्यत्र विद्वताः सन्ति । अस्य प्रसिद्धिः १२५००० दलोकात्मकत्वे-नेति । अनुत्तरोत्तरभेदतो विभक्तोऽयं ग्रन्थः । जीवानन्दविद्यासागरेण, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन चास्य ग्रन्थस्य कतिपर्येऽशाः प्रकाशिताः । श्रोकण्ठीपठितचतुष्षष्टितन्त्रेषु, लक्ष्मीधरसम्मत्या वामकेश्वरतन्त्रपटितया-मलाष्टकेषु, भास्कररायसम्मत्या चतुष्षष्टितन्त्रेषु, महासिद्धिसारतन्त्रानुसारं विष्णुक्रान्ताविभागे, ब्रह्मयामलतन्त्रीयविद्यापीठेऽष्टयामलेषु चास्य नाम वर्तते । उद्धरणरूपेण सीन्दर्यलहर्या लक्ष्मीधरीटीकायाम्, कुलप्रदीपे, तारारहस्यवृत्ती, ताराभिवतमुधाणंवे, आगमतन्वविकासे, सर्वोत्लासतन्त्रे, कालिकासपर्याविधी, आनन्दलहर्याम्, तत्त्वबोधिनीटीकायाम्, तन्त्रसारे च ग्रन्थोऽयमुल्लिखतः। एशियाटिक सोनायटी आफ बंगाल-पुस्तकालये रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्रस्य (सं०-५८५८) मातृकोपलब्द्योमामहेत्र्वरसंवादरूपेण ।

५२. रुद्रयामलसार: (मुद्रित:)—अभिनवगुप्तेन रुद्रयामलसारनाम्ना संगृहीत: रुलोकार्धो विज्ञानभैरवे रुलो० ९३) दृश्यते। 'रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्' (रुलो० ९६०) इति विज्ञानभैरववचनमेवाभिनवगुप्तेन रुद्रयामलसारनाम्ना संगृहीतमिति वक्तुं शक्यते। एवं च रुद्रयामलसार इति विज्ञानभैरवस्यैव नामान्तरम्।

५३. रुख्यामलम् --श्रीकण्ठीसंहितायां विणितेषु चतुष्षिष्टतन्त्रेषु याम-स्राध्टकान्तर्गतमुद्धृतमस्ति ।

५४. लक्ष्मीयामलम् —भास्कररायसम्मत्या चतुष्पिटतन्त्रेषु यामलाष्टकेषु चास्योत्लेखो वर्तते ।

५५. वामकेश्वरयामलम् — मातृकाभेदतन्त्रे सप्तमे पटले ( श्लो० ३ ) उद्धृतिमदं यामलम्।

५६. वायुयामलम् — जयद्रययामले विणितानामन्येषां यामलानां चर्चा दृश्यते । तत्रास्योल्लेखो वर्तते । मातृकारूपेणोद्धरणरूपेण वाऽन्यत्र न कल्पते ।

५७. विष्णुयामलम् — स्पन्दप्रदीपिकायामुत्पलवैष्णवेनास्य ब्लोकद्वयं संगृ-हीतम् । यामलाष्टके तदेतत् परिपठधते सर्वत्र श्रीकष्ठधामपि च । ज्योतस्ना- टीकासहितस्य विष्णुयामलस्य मातृकाः ता० सा० (पृ० ६००), आफ क्ट-सूच्याम् (१, पृ० ५९२; २, पृ० २२६; ३, पृ० १२४) इत्यत्र विवृता उक्तक्लोकद्वयान्वेषणपुरस्तरं परीक्षणीयाः । एतदितिरिक्तं नित्योत्तवे (पृ० १२४), ताराभक्तिमुद्याणंवे, सर्वोत्त्त्ल्लासतन्त्रे, रूद्रयामलतन्त्रे, आचाराकंप्राण-तोषिणीसंग्रहे, श्रीकालिकानन्दस्य शिष्येण जगन्नाथेन रिचते क्रमदीक्षाग्रन्थे चास्य वचनान्युद्धृतानि ।

५८—विश्वयामलम् —यामलस्यास्य चर्चा चण्डीपश्चिकायां (सितम्बर-अक्टूबर, १९८०, पृ० ६) क्रियते। श्रीदक्षिणामूर्तिवरिचते उद्धारकोशेऽ-प्यस्य यामलस्य श्लोकद्वयं प्राप्तम् (पृ० ६०, ७१)। काशीस्थसरस्वतीभवन-पुस्तकालये वगलामुखीसहस्रनाम १९६९०संख्यकमातृका विश्वयामलादेव प्राप्यते।

५९. वीरयामलम् — यामलमेतद् विज्ञानभैरविवृतौ शिवोपाध्यायेन स्मृतम् । यामलाष्टकनामावलीषु तु कुत्रापि नामाऽस्य न दृश्यते । तान्त्रिकसा-हित्ये (पृ० ६०४) इत्यत्र वीरभद्रयामलं विवृतं वर्तते ।

६०. वेतालयामलम् — श्रीकण्ठीसंहितायां भैरवास्येषु चतुष्पष्टितन्त्रेषु यामलाष्टकान्तर्गंतमिदं दृश्यते ।

६१. शक्तियामलम् — आफ्रोक्टसूच्याम् (भाग १, पृ० ६२३) अस्य यामलस्य विवरणं दृश्यते । एतदितिरिक्तं नित्योत्सवे (पृ० १७०), रुद्रयामले,
शक्तिरत्नाकरे, पुरश्चर्याणंवे, तन्त्रसंग्रहे (तृतीये भागे, पृ० ३५२), ताराभक्तिमुधाणंवे, तन्त्रसारे, शाक्तानन्दतरिङ्गण्यामिदमुल्लिखितमस्ति । शक्तिरत्नाकरे ग्रन्थेऽस्य यामलस्य वचनानि गृहीतानि ।

६२. शिवयामलम् — तन्त्रसंग्रहे (तृतीयेभागे, पृ० ३५२; श्लो॰ ५९), श्लोविद्यार्णवे (पृ० ३०) चास्योल्लेखो वर्तते । आफ्रोक्टसूच्यनुसारं (भाग २, पृ० २३०) शिवयामले योगिनीदशाकथनमात्रमुपलभ्यते ।

६३. श्रीयामलम् — नेपालदेशे दरबारपुस्तकालये १ रुद्रयामलतन्त्रस्य एका मातृका ९३ पटलेपु वर्णिता । तत्र श्रीयामलमि वृश्यते । तदनुसारं श्रीयामल-विष्णुयामल-शक्तियामल-ब्रह्मयामलानामुक्तरकाण्डरूपं रूद्रयामलमेव वर्तते । स्वतन्त्ररूपेण यामलस्यास्य मातृका नोपलब्झा ।

६४. स्कन्दयामलम् — तन्त्रालोके (२८.४३०) गुरुपूजाप्रसङ्घे यामल-मेतद् स्मर्यतेऽभिनवगुप्तेन, त्रिकसारवचनेषु (तत्रैव २३.७९) च तत् स्मर्यते । यामलाष्टकेषु तदेतत् परिठचते । तान्त्रिकसाहित्ये (पृ० ७९७),

<sup>9.</sup> संo—२.२४६ (छ)

आफे॰ (भाग १, पृ० ७४३) इत्यत्रत्यं विवरणमि द्रष्टन्यम् । प्राणतोषिणी-तन्त्रे, श्रीविद्याणंवतन्त्रे चास्योल्लेखो वर्तते ।

६५. स्वच्छन्दयामलम् —श्रीकण्ठीसंहितायां भैरवास्येषु चतुष्षिटतन्त्रेषु यामलाष्टकेऽस्य यामलस्य गणना क्रियते । एतदितिरिक्तं महामोक्षतन्त्रे, सौभाग्यभास्करे, सुभगोदये, योगिनीहृदयदीपिकायामस्योल्लेखो वर्तते ।

६६ संकषंणीयामलम् —तन्त्रालोकविवेकेऽनामातपंणप्रकरणे प्रमाणतया समृतमेतद्यामलम् । यामलनामावलीषु कुत्रापि न दृष्यतेऽस्य नाम ।

६७. संकेतयामलम् - आफ्रेक्टस्च्यनुसारं (भाग १, पृ० ६८४) बीकानेर-स्थितेऽनूपपुस्तकालये यामलस्यास्य मातृका उपलब्धा । मारण-मोहन-उच्चाटन-विद्वेषण- वशीकरण-स्तम्भनादीनां तान्त्रिकानां प्रतिपादनमस्मिन् ग्रन्थे वृश्यते ।

६८. सिद्धयामलम्—नित्योत्सर्वे, कृष्णानन्दकृततन्त्रसारे, आगमतत्त्व-विलासे, मन्त्रमहाणंवे, श्रीविद्याणंवे, ताराभित्तसुद्याणंवे चास्योत्लेखः। आफ्रोक्टस्च्यनुसारं (१, पृ० ७१७; २, पृ० १७१) इत्यत्रत्यं विवरणमपि द्रष्टव्यम्।

६९. हरियामलम् —जयद्रथयामले उल्लिखिते यामलाष्टके यामलस्यास्य गणना वर्तते । नान्यत्र विवरणं प्राप्तम् ।

७०. हंसयामलम् — वाराणसीस्ये सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये सरस्वतीभवनग्रन्थालये एकाऽपूर्णा मानुका (ग्रन्थसं०-२६२३६) यामलस्या-स्योपलब्धा । ग्रन्थेऽस्मिन् ९५५ श्लोकाः सन्ति । नान्यत्र कापि मानुका समुपलब्धा ।

यामलग्रन्थानां विवरणेनानेनेदं निश्चेतुं शक्यते यद् यामलाष्टकेषु पिठतानि यानि यामलानि, तेश्यो भिन्नान्यपि सन्ति बहूनि यामलानि । एवं च यामलग्रन्थानामपि वर्तते विशालं वाङ्मयम् । एतदन्तगंतमेव वर्ततेऽस्माकं कृष्णयामलम् । सर्वप्रथमास्य ग्रन्थस्य प्रत्यध्यायं विणितानां विषयाणां संक्षिप्तः परिचयः समुपस्थाप्यते →

# कृष्णयामलस्य संक्षिप्तः परिचयः

प्रथमाध्याये मङ्गलाचरणानन्तरं ब्राह्मगब्राह्मण्योः संवादरूपेण श्रीकृष्णया-मलतन्त्रं प्रतिपादयितुमिच्छुर्नारदो ब्राह्मण्याः शुद्धकुलोद्भूतत्वं प्रतिपादितवान् । दिव्यं भौमं भौतिकं चेति वृन्दावनं त्रिविष्ठमत्र वर्ण्यते । एतत्प्रसङ्गे कृष्णस्यैव प्रतिपूर्तिः श्रोमत्पुष्ठधोत्तमसंज्ञया इन्द्रसुम्वेन स्थापितेति उक्तम् । तत्तु पुरी-जगन्नाथपरकमिति मन्यते । अयारभवपाथोधि तत्तुंकामा ब्राह्मणी परम- भागवतं तृत्यन्तं मोदयुतं पति पृष्टवती । तत्र नवविधभक्तिमध्येऽचैनारूपां भिक्तं प्रतिपादयितुं ग्रन्थस्य सन्दर्भं इति प्रतिभाति । अतएव पूर्वमेव 'गोविन्दनास' (१.३. ख) इत्यारभ्य 'ज्ञानविज्ञानसम्पन्नस्' (१.८. क) इत्यारभ्य 'ज्ञानविज्ञानसम्पन्नस्' (१.८. क) इत्यारभ्य 'ज्ञानविज्ञानसम्पन्नस्' (१.८. क) वन्तुर्विशेषणजातं दत्तमस्ति । एवं वक्तुः श्रोतुश्च शापश्रष्टत्वमुक्त्वा वक्तुगतवैशिष्टयं प्रतिपाद्य ग्रन्थगतगुरुत्वमिप प्रतिपादितं वर्तते ।

द्वितीयाध्याये भूगोलं वर्णयति ब्राह्मणबाह्मणीसंवादरूपेण नारदः । सर्वा-घारमूता ब्रह्मशिला प्रथमा, आधारशक्तिस्वरूपिणी परामूर्तिद्वितीया, तदुध्वें च महाकूर्मोऽशावताररूपः, तदनन्तरं पातालादिसप्तभूविवरा विणताः । वितले मत्स्यरूपी जनादेंन:, अतले च हयग्रीव:, तदनन्तरं श्वेतवराह:, तदूष्ट्वं शेष इति । भूमौ आधारभूतानां सत्त्वानां वर्णनम् । अत्र तिकोणा पृथिवीति विशेष उक्त:। तदनन्तरं प्रत्येकस्मिन् वर्षे प्रथक्-प्रथक् तिष्ठतो भगवतः श्रीकृष्णस्य व्यूहभूतस्याचेनं मन्त्रश्चोक्तः तन्त्रपुराणादिष्वपि वणितप्राय एक । अत्रापि भारतवर्षे वर्तमानानां पर्वतानां नदीनां च विशेषेण माहात्म्यं वर्णितम् । तदनन्तरं सप्तद्वीपानि यथायथं वर्णितानि सन्ति । मेरोः पूर्वदिग्भागे क्षीराणैवे चत्रोमासान् हरि: सुप्तस्तिष्ठति । शुद्धोदकस्य समुद्रस्य उत्तरे तीरे व्वेत-नाम्नि पर्वते लक्ष्मीसहायो विष्णुस्तिष्ठति । एष एव व्वेतद्वीपः । यद्यपि भारत-वर्षं कर्मक्षेत्रमिति वर्णितं पुराणेषु, स्थाप्यत्र 'भूलोंकः कर्मभूमिश्च राजसानां महात्मनाम्' ( २.९२. ख ) इत्यनेन भूलोंकमात्रं कर्मभूमिरिति प्रतिपाद्यते । तदनन्तरं ऊर्ध्वलोकवर्णनप्रसङ्गे वृक्षाग्राद् महीतलात् पञ्चाशद्योजनोध्वं पिशाच-लोकः, पञ्चाञत्सहस्रयोजनान्ते गृह्यकलोकः, तदनन्तरं पञ्चाशद्योजनान्ते गन्धर्वलोकः, तत उपरि सार्द्धलक्षान्तेऽक्षरलोकः, ततो लक्षत्रयोध्वे योजने यमलोको वणितः । ततो लक्षयोजनोध्वं भुवलोंकः यस्मिन् बलिना याचितो लक्ष्म्या सह विष्णुवीमनरूपेण वर्तते । भुवर्लोकस्य सीमान्ते वर्णितः सूर्यं होकः । सूर्यो गायत्र्या 'आकृष्णेन०' इत्यादिवैदिकमन्त्रैश्चोपास्यमानः शोभते । तदुपरि सुमेरो: पूर्वदिग्भागे वर्णित: स्वर्गेलोक:। सर्वमन्यत्र वर्णितप्रायम्। स्वर्ग-लोकाद् लक्षद्वयादृष्ट्यं चन्द्रलोकः। तदुपरिष्टाद् नक्षत्रमण्डलम्। ततो द्विलक्षे बुध:, काव्य( शुक्र )श्च, ततो द्विलक्षे सुरेज्य: ( बृहस्पति: )। ततो लक्षत्रये सौरिः, ततो लक्षद्वये सप्तर्षयः, तत ऊध्वं पञ्चलक्षे ध्रवः। भूवलोंकादारम्य आध्यवं स्वर्गलोक इति मन्यते । क्षितेरेककोटियोजनोध्वं महलोंकः, यत्र नरवरास्तिष्ठन्ति । तस्योपरि कोटिद्वयोध्वं जनलोकः, यस्मिन् सनन्दनाचै-हयग्रीवस्तिष्ठति । ततो भूमेः र्जानयजेनोपास्यमानो तपोलोकः, तत्र त्रिविक्रमस्तिष्ठति । स त्रिविक्रमः पाताले, भुवलोंकेऽत्रच लोकत्रयेऽपि तिष्ठति । अतो भूमेरष्टकोटियोजनोध्वं ब्रह्मलोकः । अस्मिन्

लोकेऽघोक्षजो ब्रह्मणा उपास्यमान बास्ते। तत ऊठवं वैकुण्ठस्याधःस्थाने बलरामस्तमोगुणमयः, पिक्षमे कामदेवो रजोगुणः, उत्तरे पार्श्वेऽिनरु कानिवग्रहः, पूर्वस्यां सत्त्वभूतो वासुदेवः। सत्यलोकत उपि भूलोकात् पोडशकोटियोजनोध्वं वैकुण्ठलोको वर्तते। तत्मध्ये विष्णोः परमं पदम्। यत् 'तिहृष्णोः परमं पदम्' इति ऋचा गीयते। तदेव वैकुण्ठमयोध्या इत्युच्यते। तत्र श्रीरामचन्द्रः स्ववं विष्णुः, सीता लक्ष्मीः, तस्या सखी वेदवती, सा एव अयोनिसम्भवा सीता। लक्ष्मणोऽनन्तः, शङ्खचकौ शत्रुच्नमरतौ। पुराणादिषु कद्वस्वक्ष्यो हनुमान् इति वण्यते, किन्त्वत्र खगाधिपः (गरुडः) हनुमान् इति विशेषो वृश्यते। शङ्खचूष्टस्य पत्नी वृन्दा तुलसीरूपेण अवतारिता यत्र, तद्वन्दावनिमिति नाम्ना प्रथितमभूत्। विष्णुभक्तस्य शिवपुत्रस्य स्कन्दस्य लोको द्व त्रिशत्वोटियोजनोध्वं कौमारलोक इति प्रसिद्धः।

बाह्मणब्राह्मणीसंवादरूपे तृतीयेऽध्यायेऽस्मिन्, इतः परं कविनल्लोको वर्तते न वेति वर्तते ब्राह्मण्याः प्रश्तः । तत्रोत्तरम् — महाविष्णोः प्रतिलोम्नि ब्रह्माण्डजातानि वर्तन्ते । महाविष्णोः कृष्णस्य अंशाशभवाः सनातनाः सङ्कर्षणादयः प्रतिब्रह्माण्डमुत्पन्ताः । अत एव 'सहस्रशीर्षा पुरवः सहस्राकः सहस्रपात्' (३.७. छ.) इत्यादिना स वर्ण्यते । स एवान्यत्र हिरण्यगभं इत्युच्यते । तस्य पुरुषस्य विष्णोः पाद्यवे राधिकादेहसम्भूता महालक्ष्मीव्यंजनेन बीजयन्ती वरीवित । एवं ध्यायतस्तस्य पुरुषस्य रोमहर्षः समजिन, तेन ब्रह्माण्डान्तराणि समभवन् । राधायाः सचिन्ताया यदश्रधारा व्यजायत, तया वामतो यमुना, दक्षिणतो गङ्गा, मध्यतो गोमती च प्रादुर्भूताः ।

चतुर्षेऽध्याये ब्राह्मणेनात्र पुरुषलोकादूध्वं गौरीलोको वर्ण्यते । चतुष्पिट-कोटियोजनानामूध्वं गौरीलोकः । समस्तेषु तन्त्रशास्त्रेषु वर्ण्यमानानां भैरवी-भैरवाणां सिद्धयोगिनीनां सिद्धानां चात्र वसितः, तत्रैव श्रीमित्त्रपुरसुन्दर्या अपि । श्रीयन्त्रं चक्ररूपेणात्र विज्ञतम् । त्रिपुरसुन्दर्या रूपं कृष्णस्वरूपत्वेन विज्ञतम्, यथा 'स्वयं कृष्णस्वरूपा च कृष्णात्रावशर्वितनो' (४.८.क) इति । त्रिपुरसुन्दरी एव श्यामवर्णा सती नीलसरस्वती दुर्गा पराशक्तिरिति । सैव दुर्गा त्रिपुरसुन्दरी, सृष्टि-स्थिति-विनाशकत्रीं । ततस्तस्यास्त्रिपुरसुन्दर्यी यन्त्रं संवर्ण्यं तत्र तत्तत्स्थाने देवतानां सन्निवेशो विण्तः । गौरीलोकाग्रेऽ- खितभूतजननी कालिका श्रीचक्रस्य दक्षिणे भागे स्थिता कदाचित् श्यामा कदाचिन्च काञ्चनवर्णा प्रतिभाति । सैव उग्रतारा उग्रापत्तारकत्वादुच्यते । पश्चिमस्यां दिशि गुद्धसत्त्वमयी वाग्वादिनी, सैव दक्षिणदिरभागे पीतवर्णा भूवनेश्वरी । कदा मुक्ति ददासीति विष्णुना पृष्टा सती कृद्धा भूत्वा स्वशीर्षं

चिच्छेद । तेन विभ्यता विष्णुना प्रसादिता मुख्डं स्कन्धे निधाय पूर्वस्यां दिशि संस्थापिता सैव छिन्नमस्ता । उत्तरे च डाकिनी-लाकिनीभ्यां सेविता सिद्धयोगिनी वर्तते ।

अत्रैव १९संख्यकश्लोकादारभ्य ३९श्लोकपर्यन्तमेका विशेषा कथा वर्णिता। समुद्रमथनात्पूर्व पृष्कोत्तमस्य रूपं घृत्वा दुर्गादिसर्वशक्तिभरावृता परमेश्वरी राधा षट्कोणाष्टरलचतुरस्रप्रान्तदेशसमन्विता चक्ररूपाऽभवत्। अत्र चक्रेश्वरीरूपा स्वयं राधा एव। षट्कोणे भ्रातरः, अष्टपत्रेऽष्टगोप्यः चतुरस्रे सुदामाद्याः प्रान्तदेशे च पुनः गोप्यः प्रतिष्ठिताः। पुनः जलधः मथने मोहिनीरूपेण सर्वे यदा मोहिताः रसरूपे निमज्जतुः, तदा भगवता मनसा संकल्पितं यद् दिधदुग्धादिसमन्विते देशे गोगोपगोपीभिः सह क्रोडितव्यमिति। तद्यं सर्वे देवा भूमौ जन्म लेभिरे। तस्मिन्नेव समये यदा पार्वती उत्पन्ना तदा नारायणेन सह पार्वत्या विवाहो भवत्विति हिमवता चिन्त्यमानेऽपि आग्रहिवशेषात् पार्वत्या शिवेन सह विवाहः सम्पन्नः। विष्णवे एका कन्या देया इति मनसि ध्यात्वा पुनश्च सः गिरिराट् तपसा वृषभानुरूपेण व्रजे जातः, सा मोहिनीशक्तिश्व राधारूपेण पुनः समुत्पन्ना। तां विष्णवे वासुदेवाय दत्त्वा स परां सन्तिष्ट प्राप।

पंचमेऽध्यायेऽस्मिन्, नारदोऽत्र पुनर्ज्ञाह्मणत्राह्मणीसंवादं स्मारयित । अत्र गौरीलोकादूध्वं शिवलोकिस्यितवंण्यंते । राधाविरहतापतप्तेन कृष्णेन प्रक्षिप्तो लिङ्गरूणी शिवः पञ्चद्या विभक्तः । तस्य साकारोनिराकारश्चेति द्वैविध्यम् । साकारः पञ्चवदनदशबाहुत्वादिरूपः, निराकारस्तु पञ्चतन्मात्ररूपः । वर्द्धमानं लिङ्गं दृष्ट्वा योनिभूता पराशक्तिः त्रिपुरसुन्दरी तमावृत्य स्थिता । अतएव पूंत्रकृत्यात्मकं लिङ्गिमत्युच्यते । एतिल्लङ्गं पुरुष-प्रकृति-शिव-विष्णुभेदैः नाना-रूपं वर्णयन्ति जनाः । तल्लङ्गमध्ये बिन्दुः, ततो महाविष्णुर्जातः । तेन सकलं मृष्टम् । अत्र विष्णुभक्तानां नित्यत्वं वर्ण्यते । शिवसेवापरः सुखमवाप्य पश्चात् दुःखजलघो निमण्जतीत्युक्त्वा कलिकाले प्रायः शिवभक्ता भवन्ति विष्णुं निन्दन्ति च । काशी केशवेन निर्माय शिवाय दत्ता । कलौ काश्यां पाखण्डादिभिरावृत्ता जनाः काश्यामिप मुक्तिनिस्तीति वदन्ति । अत्र एवं प्रतिभाति शिवो लोकयात्रार्थं स्वयं पाखण्डनो निर्माय नरांश्च धर्माद् विचाल्य पापे प्रवर्तत्य मुक्ति दुर्लेभां चकारेति ।

षष्ठे चाघ्याये अत्र काह्यणी वदित यद् वृन्दावनादधः शिवलोकस्योपिरि विरजाख्या महानदी वर्तते । तस्या पारे मनसाऽिष अगम्यं ज्योतिर्मयं स्थानं वर्तते । तत्र कृष्णस्य स्थानम् । कृष्ण एव ब्रह्मोत्युच्यते । तस्य शक्तिः सैव प्रकृतिः सूक्ष्मा सनातनी च । स एव ज्योतिक्रह्म जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयकारणः सर्वस्वरूपं निष्कलं च । एवमत्र ज्योतिर्मयलोकस्य तन्निवासिनो निष्कल-ब्रह्मणस्य स्वरूपं वर्ण्यते ।

सप्तमेऽध्यायेऽस्मिन् ब्राह्मणोऽत्र सिवस्तरं वृन्दावनाख्यं लोकं वर्णयित यद् अस्मात् परतरं वृन्दावनारूपं सर्वभूतमनोहरं प्रेमानन्दरसान्वितं राजते । एतदेव गोलोकमित्युच्यते । अत्र सुशीलाद्या लक्षसंख्याकाः गावः, पद्मगन्द्यपिशङ्काख्यी बलीवदौँ, श्रीकृष्णस्य दक्षिणाङ्गाद् विनिर्गता अनेके गोपालाश्च सन्ति । ते सर्वे यथा श्रीमद्भागवते वणिताः सन्ति, तथैवात्रापि कृष्णस्य सहचराः । तैः साकमेको देव: क्रीडमानो विराजते । तेषु सुबल-स्तोककृष्ण-दाम-सुदामक-किङ्किणी-भद्रसेन-अंशु-कलिङ्क-प्रियङ्कर-पुण्डरीक-विकङ्क-बुमत्सेन-विलासि-मन्दर-अर्जुन-गन्धर्व-वसन्त-उज्ज्वल-कोकिल-सनन्दन-विदग्धाः विशाल-नृषभा-ओजस्वि-देवप्रस्य-वरूथप-माकन्द-कुसुमापीड-मणिवन्ध-करन्धम-मन्दर-चन्दन-कुन्द-कुलिन्द-कुलिकाः सर्वे सेवकाः, मण्डलीभद्र-यक्ष-इन्द्र-भट-भद्राङ्ग-गोभट-तटवर्धन - भद्रेह-वीरभद्र-महागुण-कुलवीर-महाभीम-दिव्यशक्ति-सुरप्रभ-रणस्थिर-सुस्थिर-स्थिरानन्द-पुरन्दरा ऋषिपदवाच्या भगवत्सेवका:। एते उग्रैस्तपोभिगोविन्दं प्रसाद्य मोपत्वं प्राप्ता गोलोके विहरन्ति । वृन्दावन-प्रान्ते महाकदम्बवनं वर्तते । तस्मिन् केषाश्वित् गोपानां वसित: । तथैव भाण्डीरकवटस्याधो बृहद्वने, आम्नवने, स्थलपद्मवने, मन्दारविपिने, पारि-जातवने, खादिरवने, तालवने, अशोकास्ये वने च केषाश्वित् वसितः । एकदा राधा रासक्रीडासमये समुपस्थितान् सहचरान् दृष्ट्वा घोरं विषिनं प्रविष्टा । तद् दृष्ट्वा श्रोकृष्णो राधिकां सान्त्वयन् वृन्दावनं समानीयेदमाह-अद्य प्रभृति अत्र ये प्रविशन्ति ते सर्वे स्त्रीत्वमायास्यन्तीति । ततो ये गतास्ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः । तैः सह एकेन वपुषा प्रेमबद्धः, अन्येन वपुषा राधया सह क्रीडित । राधा तावत् कृष्णरूपिणी पराशक्तिः । सैव रसमयी शक्तिः । चन्द्रावली नाम त्रिपुरादेहसम्भवा। सा राघा विरहवाधितस्य ईञ्वरस्य क्रीडार्थं निर्मिता । अन्या ललिताख्या देवी भुवनेश्वरी स्वरूपिणी । तस्या एकांशतो नारदः समभवत्। विशाखा-श्यामा-पदा-शैव्या-भद्रिका-तारा-विचित्रा-गोपाली-पालिका-चन्द्रशालिका-मङ्गला-विमला-वीणा-तरलाक्षी-मनो-रमा-कन्दर्पमञ्जरी-मञ्जुभाषिणी-अञ्जनेक्षणा-कुमुदा-कैरवी-सारी-शारदाक्षी-विशारदा-शाङ्करी-कुङ्कुमा-कृष्णा-साराङ्गी-चन्द्रावली-शिवा-तारावली-गुण-वती-सुमुखी-केलिमञ्जरी-हारावली-चकोराक्षी-भारती-कामिला: श्रेष्ठा गोप-कुमारिका राधाङ्गसम्मवाः कोटिशः सन्ति । सुचित्रा-चम्पकलता-रङ्गदेवी-सुदेविका-तुङ्गविद्या-इन्दुलेखा-मण्डली-मणिकुण्डला-कुरङ्गाक्षी-मालती- माघवी-मदालसा-मञ्जुला - चन्द्रतिलका - सुमध्या-मघुरेक्षणा-मञ्जुमेघा-शिकला - गुगब्डा-वराङ्गना-कम जा-कामलिका -सुरङ्गी-प्रेममञ्जरी-माधुरी-चन्द्रिका-चन्द्रा-सुवला तनुमध्यमा-कन्दर्पमुन्दरी-मञ्जुकेशी-केशवमोहिन्यः राधायाः प्राण-नुत्याः सख्यः । लासिका-केलिकन्दली-कादम्बरी-शिशमुखी-चन्द्ररेखा-प्रियंवदा-मदोन्नदा-मशुमती-वासन्ती-कलभाषिणी -रत्नवेणी-मणिमती-कपूरतिलका-उज्जवला-मनोज्ञा-मणिमञ्जरी-सिन्द्रा-चन्दनवती-कौमुदी-मदिरालसा-कामदाः सख्यः सन्ति राधाजावशवर्तिन्यः । मधु-पिङ्गल-पुष्पाङ्ग-हासाङ्काः चत्वारो विद्यकाः । कडार-भारतीवन्त्र-चारुवेषाः त्रयो विटाः, भङ्ग-रभृङ्गार-सन्धिक-प्रहिण-रक्तक-पत्रक-पत्र-पधुकम्ब-मधुत्रत-शालिका-नालिका-मालि-भानु-मालाधराः चेटाः । ते सर्वे कृष्णपारवंगाः । बन्ये भृङ्गारप्रसाधनार्थं पृथक्-पृथक् सेवकाः सन्ति । अत्रैव चन्द्रमास-सूर्यमास-प्रमासोद्भास-सुशमं-नमंद-रतिहास-रतिवियाः देवगन्धर्वाः ।

एनद्ग्रत्यवक्ता बाह्मगो गोलोके सुशमंनामको गन्धवं आसीत् । अनन्य-मनसा सेवां कुर्वेन् कस्माचिवत् प्रमादात् परिश्रब्ट: प्रथमं मान्धातृतनयो मुनुकुःदाभिधः सूर्यवंशे उत्पन्नः। तदनन्तरं ब्राह्मणत्वं प्राप्य परं धाम जगामेत्यत्र वर्ण्यते । तेन कृष्णयामलस्य वक्ता एष एव । ब्राह्मणी अपि विज्ञालाश्रीनाम्नी राष्ट्राया: कटाक्षप्रभवा दैवाद वृन्दावनच्युता सती तित्रया अभवत् । अत्र मुशर्मा वदति यद् मत्सिङ्गिनो नर्तकाः, गायकाः, वाद्यवादकाश्च बहुव: सन्ति । भगवन्तं सेवयित्वा अनेके महर्षयो वृन्दावने किङ्कराः सन्ति । एते वर्णिताः सर्वे बृहद्वने वर्तन्ते । राधिकयाऽपि प्रत्येकस्मिन् कार्ये नियुक्ता विभिन्ताः सेविका वर्तन्ते, यथा - लवङ्गमञ्जरी-रागमञ्जरी-गुणमञ्जरी-भःतुमती-अमरप्रेष्ठा-मुप्रिया-रितमञ्जरी-रागलेखा-कलाकेलि-भूरिदाद्याः । तदनन्तरमत्र गो होकस्य श्रीकृष्णस्य च वर्णनं कृतम् । विशेषत शृङ्गारो-द्दीयनविषयाणां मध्ये एकैकं विषयं पुरस्कृत्य राधाकृष्णयोः श्रुङ्गारं वर्णयता स्तुतिरनुपमा क्रियते । बाह्मणस्य भक्त्युद्रेको विशेषतोऽत्र निरूपित:। ततः प्रियं सान्त्वयन्त्या बाह्मण्या: संवादं वर्णयित्वा तया 'प्रशान्तो भवे'त्युक्ते सति श्रीकृष्णचरित वर्षया मुक्तिरिति, भक्तानां सुखप्रदाने राधादेव्या वैशिष्टचं चोपवर्ण्य राष्ट्राकृष्णयोः प्रियवस्तूनि वणितानि । अन्ते च श्रीकृष्णस्य वामभागे वर्तमानाया राधिकाया अनुपमा शोभा संवर्ण्यते ।

अष्टमेऽध्याये, भगवद्गाथाध्यानिमग्नं ब्राह्मण ब्राह्मणी पृच्छिति-अखिल-ब्रह्माण्डनायकस्य सहस्रशिरसः शिरोदेशे गोपालाः कथं भवितुमहेन्तीति । स उत्तरयित —सर्वस्य ब्रह्मरूपत्वात्, निर्विकारस्य निरञ्जनस्य ज्योतिःस्वरूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपत्वात् तेषामेव न, अपितु वृक्षलतादीनामपि रसब्रह्मरूपत्वं गोलोके बर्तमानत्वं सर्वेषां ऋष्णस्वरूपत्वं च निर्विवादम् । मनुष्याणां ज्ञानगम्यं यथा भवेत् तत्तत्त्वं तथा नररूपेण वर्ण्यते । तथैव राधा तस्याः सेविकाश्च उभयभेदो नास्त्येवात्र । यथा द्विदलं बीजे शाखापल्लवादिरूपेण नानाकारं प्रतिभाति, तथा पुंप्रकृत्यात्मकं विश्वं नानारूपेषु प्रतिभाति । वस्तुतस्तु तत्त्व । भेकमेव । तदेवोच्यते —

> एक: कृष्णो हिधा भूतो मुमुक्षुभजनैषिणोः । उपकाराय शुद्धात्मा वेदविद्भः स गोयते । मुक्तो ब्रह्मपदं याति तदङ्गं ज्योतिरुत्तमम् ॥ इति । (८.२६.स —८.२७ क)

नवमेऽस्मिन् अध्याये वृन्दावनं केन निर्मितमिति ब्राह्मण्या प्रश्ने कृते सित ब्राह्मणेन रहस्यं वदता प्रोक्तं यत् कृष्णाग्रजं बलरामं गोपवालकाः तदेव पृष्टवन्तः । ततः गोपवालकैः सह बलरामो वृन्दावने वर्तमानान् वृक्षान्, लताः, पक्षिणः, मृगाश्च पृच्छति । ते च सर्वे भगवदीयमायया मोहिताः सन्तो वेणुवादनपरं गोविन्दं पप्रच्छुः । अत्र कृष्णतत्त्वविवित्सया दिव्यरूपा सरस्वती धीमतो बलरामस्य जिह्नाग्रस्था सती भगवन्तं प्रार्थयते ।

दशमेऽध्यायेऽस्मिन् बलरामेण स्तुतिपूर्वकं वृन्दावनविषये कृष्णतत्त्व-राधिकातत्त्वयोदच विषये प्रदिने कृते सित श्रीकृष्णः स्वस्य ब्रह्माष्ट्यत्वं वर्णयन् समस्तजगत्स्वरूपं ब्रह्मण एव विवतं इति वक्ति । तथैव जगित्स्थितिरिप ब्रह्मण इच्छ्या प्रचलति । वृन्दावनस्य विषये केशानां वृन्दत उत्पन्नं यक्तत् वृन्दा-वनमिति सिवस्तरं तत्र प्रतिपाद्यते । मम पादाम्बुजीत्पन्नया वृन्दया रक्षितिमिति कृत्वा वृन्दावनमेतदित्यादिका अनेका व्युत्पत्तयोऽत्र वृन्दावनस्य प्रदक्ताः । सर्गादिष अभ्यहितं वृन्दावनमेतत् शब्दब्रह्मस्वरूपमिति वृन्दावनस्य माह्यत्म्या-तिश्ययोऽत्र वर्णितः ।

एकादशेऽध्यायेऽस्मिन् श्रीबलरामो वंशीमधिकृत्य पृच्छित । श्रीकृष्णश्च प्रतिवदित यद् वंशीनाम सरस्वत्याः प्रलयकालीना तनुः । प्रलयकाले वंशी कथं स्यादिति प्रश्ने कृते सित आकीटब्रह्मपर्यन्तं संहारक्रमेण यदा लीनं भवित, तदा शहमेक एव क्षराक्षरस्वरूपेण तिष्ठामि, सरस्वती च ममाधरमाश्चित्य वंशीरूपेण स्थिता । तथैव दक्षिणे वामे च भागे आचतुर्मुखब्रह्माद्यनन्तमुख-ब्रह्मपर्यन्तम्, रुद्रमूर्तयश्च आपञ्चमुखतोऽनन्तमुखपर्यन्तं विराजन्ते । अन्येषु आङ्गेष्विप सर्वा देवताः समस्तजीवात्मानश्च शक्तिसमेता यथा तथा तिष्ठिन्त । सा सरस्वती अधरे स्थातुमिच्छन्ती कृष्णं स्तुतवती । परब्रह्मरूपः श्रीकृष्णो मीनमेवालस्वते । परितः पश्यन्ती सरस्वती पुनः स्तौति श्रीकृष्णम् । सतो वाग्देवी ऋतुराजं वर्णयामास । ततो देवी सरस्वती कृष्णेन स्थावरतां प्राप्तुमादिष्टा सती द्वादशाङ्गुलिमिता सप्तदशाङ्गुलिमिता वा वंशी बभूव । वंशीभूता सा पुनरपि स्तौति भगवन्तं श्रीकृष्णम् । तत: शब्दब्रह्ममयस्य श्रीकृष्णस्याधरसंसर्गतो नादरूपिणी सरस्वती प्रादुर्बभूव ।

द्वादशेऽध्यायेऽिमन् श्रीकृष्णस्य त्रिभिङ्गत्वं वण्यंते । तत्र कि नामः त्रिभिङ्गत्वम् ? इति चेत्, रसादानन्द आनन्दानुभावो जायते । रन्तुमिच्छुः ईश्वरः श्रीकृष्णो नारीकृषेणात्मानं यदा भावयति, तदा रसक्षिणी राधा प्रादुर्भवति । तां दृष्ट्वा कृष्णस्य मनसि आनन्दोल्लासोऽनुभावाश्च संजायन्ते । तदा श्रीकृष्णो रसमाधुरीमापिबन् तिय्यंग्ग्रीवस्त्यंक्चरणश्च भवति । सैषा रसमाधुरीभरिता वंशीवादनरता कृष्णस्य आकृतिर्मनोहारिणी त्रिभिङ्गनाम्ना अध्यायेऽस्मिन् विणता ।

त्रयोदशेऽध्यायेऽस्मिन् बलरामस्त्रि भिङ्गित्वप्राप्त्यनन्तरं किमकरोत् श्रीकृष्ण इति तमेत्र पृच्छति । स उत्तरयित —यद् इच्छायुक्तस्य मम रसरूपाया राधाया आकर्षणं कथं भनेदिति चिन्तयत आकर्षणोपायानां मिणमन्त्रौपधीनां स्मरण-मजायत । तत्र मिणः चिन्तामिणः, मन्त्रः मोहनाख्यः, औषधिः तिलका-दिकम् । तत्र चिन्तामिणधारणे कृते सती राधिका अदृश्यतां गता । ततो वर्यार्थं सम्मोहनाख्यं मन्त्रं जप्तवानहम् । तेन कामः प्रादुर्बभूव । स च राधां दृष्टवा स्वयमेव मृग्धोऽभवत् । सा तं हसन्ती सुस्निग्धाऽभवत् ।

वध्यायेऽस्मिन् चतुर्देशे श्रीबलरामं प्रति पुनः श्रीकृष्णो वदित यद् मणिमन्त्रौषधिभिवंशमानीताणि सा नातिप्रसीदन्ती मया वंश्या स्तुता। वंशीं
मूछंयन् स्वरसपदा युक्तो नादः सप्तिवधोऽभवत्। ततः रागः षड्विधा
रागिण्यश्च षट् समुत्पन्नाः। तालगणाः, ग्रामाः, मूछंनाचाश्चोत्पन्नाः। ततो
भगवती त्रिपदागायत्री, वेदाश्चत्वारश्च तां देवीं प्रसादयितुं समुत्पन्नाः।
अथ तैः सह अकारादिहकारान्तवर्णक्रमेण प्रस्तुतैर्नामभिस्तामहमस्तुवम्। तदा
प्रसन्नायास्तस्या देव्या देहतश्चतुर्भृजा त्रिनेत्रा रक्तवर्णां च श्रीभुवनेश्वरी
प्रादुवंभूव। सा एवं संमोहनमन्त्रस्य अधिष्ठात्री। का त्वमिति प्रश्ने सित
महादेव्या द्वितीया मूर्तिरिति सोवाच। राष्ट्राया वशीकरणार्थमुपाये प्राधिते
सा राष्ट्राया अष्टाक्षरमन्त्रं मामुपदिष्टवती।

बलरामश्रीकृष्णसंवादरूपेऽध्यायेऽस्मिन् पश्चदशे दत्तस्य वरस्य साफल्यं कृषिति भुवनेश्वरीं श्रीकृष्णः प्रार्थयित । सा च वदित यद् राधिकया आनन्द-मय्या सह विहर्तुं वाच्छिस चेत् तदर्थं गृहं विरचय । ततः पूर्वोक्तरीत्या वृन्दावनं विरचयामास श्रीकृष्णः । तथैव आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तां सकलमृष्टि चकार । तत्र विशेषतो वृन्दावने गोलोके धेनूवैंत्सांश्च स्थापयामास । ततो बाह्मास्तान् सृष्ट्वा अर्चयामास । तेषामाशीविदतो नित्यं पृष्पफलिनस्तरवः

पञ्चशास्ता उत्पन्नाः । तेषां पूर्वशास्तामाश्रित्य ये फलानि स्नादन्ति, ते बाला अपि तरुण्यस्तरुणा वा भवन्ति । दक्षिणशास्त्रामाश्रित्य फलानि स्नादन्तो वृद्धा अपि कुमारा भविष्यन्ति । तथैव उत्तर-पिर्वमशास्त्रामाश्रित्य ये फलानि स्नादन्ति ते ज्ञानशालिनो भवन्ति । ऊध्वाँ शास्त्रामाश्रित्य ये स्नादन्ति ते मत्स्वरूपा भवन्ति । एवं रीत्या परमाश्चर्यं रूपं गोलोकं दृष्ट्वा कृष्ण आत्मनः स्वरूपं कथयामास । परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य स्वरूपं विज्ञाय भुवनेशी विमोहिता । तदनन्तरं चतुर्भुजस्य गोविन्दस्य रूपं दृष्टवती । तदा विस्मिता सती भुवनेशी कृष्णमाराधयामास ।

षोडदोऽध्यायेऽस्मिन् श्रीकृष्णो बलरामस्य भुवनेशी ततः किमकरोदिति प्रश्नमुत्तरयति । भगवतः स्वरूपं दृष्ट्वा मोहिताया भुवनेश्वर्याः समक्षं श्रीकृष्णस्त्रिपुरसुन्दरीस्वरूपमञ्जीषकार । तत्र या भगवतो वंशी सैव बाणोऽभवत्, मुरली चाभवद् धनुः । ऊर्ध्वंहस्तद्वये धृतौ तौ, पाशाङ्कुशौ च अधः-करयोः । इदमेव त्रिपुरसुन्दर्या रूपम् । त्रिभञ्जीस्थानत उत्पन्ना इति त्रिपुरसुन्दरी ।

श्रीविद्यासम्प्रदाये अनङ्गकुसुमादियोगिनीनां महत्तमं स्थानं विद्यते । तत्र सर्वसंक्षोभणाभिधेयेऽष्टारे एता आवरणदेवतात्वेन पूज्यन्ते । तासामुत्पत्ति प्रभावं च वर्णयन् श्रीकृष्णोऽत्र सप्तदशेऽध्याये बलरामं बोधयित यद् राघा-विरह्मातरं मां दृष्ट्वा त्रिपुरसुन्दरी यदा एकाकिनी एव तामानेतुं चिन्तयित, तदा चतुष्कोटिपरिमिता योगिन्यः समुत्पद्यन्ते । ताः श्रीमित्त्रपुरसुन्दरीं कि करिष्यामो वयमिति पृच्छन्ति । सर्वाः संभूय राधां वशमानयतेति समादिष्टा-स्ता राधान्वेषणतत्परा वनं विचेषः । तासामसाफल्यं दृष्ट्वा त्रिपुरसुन्दरी अष्टदूतिकाः प्रादुर्भावयामास । ता एव अनङ्गकुसुमा-अनङ्गमेखला-अनङ्गम-दना-अनङ्गरेखा-अनङ्गवेगा-अनङ्गाङ्गुशा-अनङ्गमिलिनो इत्यष्टौ योगिन्यस्त्रि-पुरसुन्दर्याः प्रतिमूत्यं इव राजन्ते । ता सर्वाः कामदेवेन सह राधां वशमानेतुं प्रायतन्त, किन्तु सफला नाभूवन् ।

अष्टादशेऽध्यायेऽस्मिन् तथैव राधां वशमानेतुं षोडशाकषंणशक्तीनाः प्रादुर्भावो वण्येते । इमाश्च देव्यः श्रीचक्रस्याङ्गभूते सर्वाशापरिपूरकाभिधे ये षोडशारे निवसन्त्यः कामाकषिण्याद्याः षोडश आवरणदेवताः सन्ति । ता अपि राधामानेतुं विफलीभूताः ।

एकोर्नावशत्यध्यायेऽत्र राधामानेतुमेतास्वप्यशक्तामु सर्वसंक्षोभिण्यादि-शक्तीनां त्रिपुरमुन्दर्याः प्रभवः समजायत । ताश्चतुर्देशशक्तयः सर्वसंक्षोभिण्या-दिसर्वद्वनद्वसयङ्करीपर्यन्ताः सर्वसीभाग्यप्रदाभिष्ठेये चतुर्देशारे पूजयन्ते । ताः स्वस्वशक्त्यनुसारं राधां वशमानेतुं कृतोद्योगा अपि यदा अशक्ता बभूवुस्तदा राधां प्रतुष्टुवुः । राध्या वृन्दावनं सर्वं राधारूपमिति रहस्यतत्त्वे बोधिते ताः सर्वो राधायाः सेविका बभूवुः ।

विंशत्यध्यायेऽत्र एवं मोहितासु तासु शक्तिषु श्रीमित्तिपुरसुन्दरी
सर्वसिद्धिप्रदादिसर्वसीमाग्यदायिनीपर्यन्ताः शक्तयः सर्वार्धसाधकाभिष्ठेये
दशारचक्रे निवसन्त्यो विभिन्नेभ्योऽङ्गेभ्योऽसृजत । ता अपि श्रीदेश्याज्ञया
राष्ट्रामन्वेषयन्त्यो राधाया निरतिशयं रूपं दृष्ट्वा राधायाः परिचारिका
बभूतुः । ततः सर्वज्ञादिमहाशक्तीनां सर्वरक्षाकरे दशारे वसन्तीनां सृष्टिरजायत ।
ता अपि अशक्ताः सत्यः श्रीकृष्णरूपेण राधां दृष्युः । राधाकृष्णरूपयोविपर्ययं
पश्यन्त्यो मोहितास्ता बभूतुः ।

एकविंशत्यध्यायेऽत्र विमुखासु तासु सर्वसंक्षोभिण्यादिषु सर्वज्ञादिषु च शक्तिषु श्रीदेव्या विश्वन्याद्यब्टदेवीनां प्राकटणं वर्ण्यते । यत्ने कृतेऽपि राद्यां मोहयितुमशक्ताः शक्तयस्ता गद्यपद्यादिना राधिकां प्रतुष्टुः । श्रीराधा प्रसन्ना सती स्वस्यानन्दरूपत्वं शक्तिहीनस्य कृष्णस्य अशक्तत्वं च प्रतिपाद्य 'प्रेमरसं विना वशीकर्त्तं नाहीऽहमिति ज्ञात्वा श्रीदेवीं निवेदयत । तास्तयैव चक्तुः । ततस्त्रपुरमुन्दरी कामेश्वर्यादिमहाशक्तीनां सुष्टिं चकार प्रेम्णा च राधां वशीकर्त्तं प्रैरयत् । ताः प्रेमरसेनैव तां वशीकर्त्तं यत्नमकुर्वन् । किन्तु ताभिः साफत्यं नावाप्तम् । राधा च सहसैवान्तर्वधे ।

द्वाविकात्यध्यायेऽत्र सर्वामु शक्तिषु विफलासु पुनः श्रीदेव्याः कामेश्वयादिसर्वमञ्जलापयंन्ताः षोडशिनित्या शिरोमणितः पादकटकस्थानं यावद्
'भिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यो निर्गत्य राधिकां प्रति जग्मुः। कृष्णसंयोगं प्रशंसन्तीनां
देवीनां पुरतो राधा स्त्रीणां स्वच्छन्दकारित्वं स्वतन्त्रत्वं च निषेधयामास ।
राधिकावचनं श्रुत्वा ताः सर्वाः श्रीदेवीं निवेत्यामासुः। कृद्धा सती श्रीदेवी
ततो डाकिनीमाधारात्, योनिरन्धाद् राकिणीम्, नाभिदेशतो लाकिनीम्,
हृदयात् काकिनीम्, कण्ठदेशतः साकिनीम्, भूमध्याद् हाकिनीं च राधाकर्षणार्थं
प्रकटयामास । ता देव्यो राधिकां निर्भत्त्यं भीषयामासुः। ततः श्रीराधाया
देहाद् बह्वयः शक्तम्यः प्रतिरोधार्थमुत्पन्नाः। ताभिनिरस्ता डाकिन्याद्या योगिन्य'स्त्रिपुरसुन्दरीशरणं ययुः। ततः श्रीकृष्णः स्ववामाङ्गादुत्पन्नानां गोपीनां
मोहनार्थं दक्षिणाङ्गात् गोगान् प्रकटयामास । गोप्यो गोपाञ्च राधामायया
मोहिता बृन्दावने विचेरः।

त्रयोविंशत्यध्यायेऽत्र श्रीमित्तिपुरसुन्दरी परिवारदेवतानां योगिनीनां च पराजयं दृष्ट्वा भगवत्या राष्ट्राया वशीकरणार्थं मन्त्ररूपा सती स्वयमाकर्षणं मनुं जजाप, मुद्राह्च विरचयामास । सर्वभूतवशक्करीमुद्रां प्रदर्श्यं वसन्त - सुन्दरीनाम्ना मन्त्रेण सह राधामाकर्षियतुं प्रायतत । तदनन्तरं सर्वसंक्षोभिणी- मुद्रया सह मन्त्रं जजाप । तेन राघा क्षोमिताऽभवत्, विरहेण विद्वलिताऽ- भवत् । मन्त्रेण सह विद्रावणीमुद्रायां रचितायां कृष्णदर्शनार्थं विद्राविताऽ- भवत् । पुनश्च दिगम्बरीतिद्यामाकर्षिणीमुद्रया सह जजाप । अनया स्त्रियो दिगम्बरीभूय उन्मता इव धावन्ति । एवं कृते राघा चिन्ताकुलाऽभवत्, कृष्णान्वेषणे तत्पराऽभवच्च । ततो राघायाः प्रवृत्ति जिज्ञासमाना श्रीकृष्णः स्वपादत उत्पन्नां वृन्दां दूतीं प्राहिणोत् । वृन्दा राघासमीपं गत्वा कृष्णस्य गुणान् वर्णयामास । तस्मिन्नेव काले सिद्धयोगिनी त्रिपुरा उन्मादमुद्रया उन्मदां तां कल्यामास । तेन कृष्ण-कृष्णेतिवादिनी लतागुल्मादिकं पप्रच्छ राघा । कन्द्रयद्वयंद्रथागं राघां वृन्दा सान्त्वयामास । परिजातत्वस्मूले यदा राघा क्षणं विश्रामं करोति, तदा श्रीदेवी महाक्कुशां मुद्रां दर्शयामास । ततो राघा अक्षिणी निमील्य तिष्ठति स्म । ततश्च सा त्रिखण्डाख्यां मुद्रां रचयामास । तत्रिभावेण राघा लज्जां विहाय किक्तंव्यविमूढा बभूव ।

चतुर्विशंत्यध्यायेऽत्र वृन्दा राष्ट्रासमीपं गत्वा तन्नाम चरितानि च पृच्छति । कि त्वं परब्रह्मस्वरूपिणः श्रीकृष्णस्य देहाद्विनिगंता राष्ट्राऽसि ? श्रीकृष्णो राधाऽसक्तः सन् वशीकरणार्थं परब्रह्मस्वरूपिणीं त्रिपुरसुन्दरीं जनया-मास । तया मन्त्रेण मुद्राभिश्व सर्वा वशीक्रियन्ते । त्वं तु नाद्यापि दशमागता । नाहं किमपि जानामीति राष्ट्रा उत्तरयित वदति च यदहं केवलं कृष्णं स्मरामि । राधाकृष्णयोः परस्तरं प्रणयमवगत्य वृन्दा राधाया अष्टादशशत-नामानि श्रोतुकामा राधां प्राधितवती, राधा च तानि स्नावयामास । अध्यायान्ते चात्र अस्य स्तोत्रस्य फलश्रुतिविद्यते ।

पञ्चिविश्वत्यध्यायेऽत्र राधा वंशीवदनं कृष्णं स्मारं स्मारं विरह्कातरा विललापेति वर्ण्यते । वृन्दा राधासमक्षं पुरुषात्तमस्य श्रीकृष्णस्यापि विरहदशां वर्णयति—

'कृष्णे ब्रह्मणि राधायामीषद्भेदी न विद्यते । एकमेवाद्वयं ब्रह्मेत्युच्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ (२५.२३)

इत्येवमैक्यं तयोः प्रतिपादयति, अन्ते च वृन्दा राघां किमपि रहस्य-मुपदिशति।

षड्विशत्यध्यायेऽस्मिन् राधिकाया उत्कर्षः प्रदश्यंते । वृन्दया श्रीराधिका कोचिता सती आत्मना परमात्मन ऐक्यं ज्ञात्वा श्रीमत्त्रिपुराम्बास्वरूपिणीं योगमायां भुवनेश्वरीं सस्मार । राधादशंनेन संश्रमिता सा तुष्टाव तामद्वैतस्वरूपिणीं रसामृताब्धिलहरीम् । क्षानन्दरूपां तां परमात्मनोऽनन्यरूपां च
वर्णयामास । राधा सर्वसम्पत्सम्पन्नं कदम्बवनं रचयेति तामाज्ञापयामास ।
कदम्बवनमेतद् वृन्दावनसदृशमेव रमणीयतरमासीत् । राधया स्मृतमात्रा
नरा नार्यश्च तत्र समाजग्मु: । अत्र गोलोकवासिनां श्रीदामादीनां राधाङ्गप्रभवाणां च महान् संमर्दः समजायत । राधापक्षीयै: कृष्णपक्षीय: सुबलो
निग्रहीतो राधासमीपं नीतश्च । राधा तं श्रातृत्वे कल्पयित्वा ससम्मानं
स्वगृहे न्यवासयत् ।

सप्तविंशत्यध्यायेऽस्मिन् भुवनेश्वर्या प्रेरिता राधैव त्रिपुरसुन्दरीभूता कृष्णसमीपं जगाम । स्वित्रहरूवरेण विद्वलं स्वसौन्दयंवशीभूतं श्रीकृष्णं स्वनाम श्राविद्यता राघा तमुद्दीपयामास । तदा मुरली मुिष्तत्वा हसन्ती पुनः कदम्बवनमाजगाम । मायात्रिपुरसुन्दरीरूपा राघा अत्रैव मन्त्रद्वयं मृषावाद-निवर्तकं प्रचारयामास । श्रीकृष्णो मुरली करेऽदृष्ट्दा त्रिपुरसुन्दर्येव हता सेति मनिस निघाय रोषतामाक्षस्तां भत्संयामास । भादकृष्णचतुर्थीचन्द्रदर्शनजं फलमेतिदिति चिन्तयन्ती त्रिपुरा राष्ट्रया हतां मुरलीमानेतुं कृष्णस्य दूती भूत्वा तत्र जगाम । वृन्दावननिवासिनो जनास्तया प्रबोधिता यन्नष्टचन्द्र: कदापि न द्रष्ट्रव्य: । प्रमादात् दृष्टे सित कि कतंब्यमिति पृष्टा च सा वृन्दावननिवा-सिम्यो ही मन्त्रौ उपदिदेश ।

अन्तिमेऽष्टाविशेऽध्यायेऽस्मिन् राधाकृष्णयोः प्रणयस्य चरमोत्कर्षं प्रदर्शयन् आहाणः 'श्रीकृष्णप्रेरिता त्रिपुरमुन्दरी गोपालान् राधाकृष्णविनोदास्यं नाटकं शिक्षयामासे'ति वर्णयति । तत्र चन्द्रावलीं स्वदेहादुत्पाद्य कृष्णाय ददौ । तती ज्ञानशक्तिभूतां सरस्वतीं मुरलीष्ट्रपां विदधे । सा मुरलीष्ट्रपा सरस्वती राधा-न्तिकं गत्वा कृष्णस्य परमात्मनो यशो जगौ । 'कस्य वशगः श्रीकृष्ण' इति राध्या पृष्टा सा 'मुरलीं हंसीमेतां पृच्छस्वे'त्युक्तवती । हंसी च ततो दूरं गता । मुरलीस्वष्ट्या सरस्वत्या समुपदिष्टं त्रैलोक्यमोहनं कामराजबीजं जजाप । तेन तुष्टा परमहंसी राधां श्रीकृष्णसमागमवरं ददी । ततस्त्रियुर-सुन्दरी गोलोकमागत्य श्रीकृष्णाय सर्वं कर्त्तंव्यमुपदिष्टवती । तदनुसारं च श्रीकृष्णो भ्रमरो भूत्वा पृष्पमालां प्रविश्य वृत्दया सार्धं वृन्दावनस्यं राधिका-भवनं जगाम । पृष्पश्रेष्ठं श्रीकृष्णं दृष्ट्वा राधिका तद्वश्या बभूव । अन्ते चात्र विस्तरेण राधाकृष्णयोगोंपीगणस्य च रासमहोत्सवो विण्तः ।

एवमत्र संक्षेपेण सम्पूर्णस्य श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रस्य प्रतिपाद्यजातं -समुपस्थाप्य तद्वक्तृश्रोतृविषयकः प्रासङ्किको विचारः प्रस्तूयते—

#### वक्तारः श्रोतारदच

पाश्वरात्रमंहितामु सात्त्विक-राजस-तामसभेदेन संहिता विभक्ताः। भगवता उदिव्दाः संहिताः सात्त्विक्यः, देविधिभमंहिधिभव उपदिव्दा राजस्यः मानवैश्चोपदिव्दास्तामस्य इति । यद्यपि नास्ति कृष्णयामलस्य संहिता-स्वन्तर्भावः, तथापि नारदो देविधरस्य वक्तिति मध्यमे विभागेऽस्यान्तर्भावः कर्त्तं शक्यते । कृष्णयामलं यद्यपि बाह्यणबाह्यणीसंवादरूपेण प्रामुख्येन प्रवर्तते, किन्तु सुशर्मनामको गन्धवींऽत्र बाह्यणक्रपेण वक्ता । स च राधाकटाक्षप्रभवां विव्यवृन्दावनस्थां विशालाक्षीं नाम तत्सत्तीं बाह्यणीरूपधरां श्रावयति तद् यामलम् । गन्धवीं भवति देवयोनिविशेषः । दिव्यवृन्दावनस्थाया विशालाक्ष्या दिव्यत्वं निविवादमिति देवोपदिव्यमेवेदं यामलमिति स्वीकर्तव्यम् । अपि च पुराणानां सात्त्विकादिवभागो यथा विष्णुबह्यव्द्रपरतया योज्यते, तथैव कृते यामलानां विभागो सात्त्विक विभागेऽस्यान्तर्भावो भवति ।

नारदो महिषिर्जाह्मणत्र।ह्मणीसंवादक्षेण प्रवृत्तमिदं यामलमुपदिशति,
किन्तु त्रयोनिशत्यध्यायान् परं नारदस्योललेखोऽत्र न दृश्यते । बाह्मणब्राह्मणीसंवादश्य ग्रन्थनमाप्तिपर्यन्तं विद्यत इति तन्मुखेनैवास्य यामलस्य प्रवृत्तिमन्तव्या । दशमाध्यायतो वलराम-श्रीकृष्णसंवाद: प्रवर्तते । नवमेऽध्याये गोपबालकास्तरवो लता: पक्षिणो मृगाश्च दिव्यवृन्दावनविषयकं प्रश्नं बलरामाय
पृच्छन्ति, वेणुवादनगरस्य गोविन्दस्य रहस्यं च ज्ञातुमिच्छन्ति । दिव्यक्ष्पा
सरस्वती धीमतो बलरामस्य जिह्नाग्रस्था सती भगवन्तं श्रीकृष्णमेव पृच्छति,
भगवांश्च मन्यगुत्तरयति । चतुर्वशाध्यायतो भृवनेश्वर्याः, सप्तदशाध्यायतिस्त्रपुरमुन्दर्याश्च संवादः प्रवर्तते । एवमेव राधायाः, विशन्यादीनाम्, कामेश्वर्यादीनाम्, वृन्दायाः, श्रीदामादीनाम्, राधाङ्गप्रभवानां च संवादा यथायथमत्र
संनिवेशिताः सन्ति । अन्तिमेऽध्याये त्रिपुरसुन्दर्याः श्रीराधायाः, सरस्वत्याः
परमहंस्याश्च संवादमुखेन राधाकृष्णयोर्यमलभावो रासमहोत्सवश्च वण्यते ।

अन्तिमेऽऽटाविशेऽध्याये राधाकृष्णविनोदास्यस्य नाटकस्य गोराङ्गस्य च चैतन्यापराभिष्ठस्य चर्चा दृश्यते । संस्कृतवाङ्मयविवरणग्रन्थेषु नैतन्नामकं नाटकमस्माभिष्ठपलब्धम् । गोराङ्गस्य च चर्चा केवलं सरस्वतीभवनमातृकयोः वर्तते ।

एवमेव सरस्वतीभवनमातृकायामन्यतमायां षडध्याया अन्येऽपि सन्ति, सा च मातृका ग्रन्थस्थास्य प्रथमे परिशिष्टे (पृ० २२७-२५४) प्रकाशिता । तत्र प्रथमे श्रीकृष्णाविर्मावः, द्वितीये भौमबृन्दावनोपारूयाने दैत्यकुलाविर्मावः, नृतीये भौमबृन्दावनोपारूयाने विष्णुसमागमः, चतुर्षे ज्ञानकाण्डे विष्णुमहा- विष्णुसंवादे श्रीमद्वन्दावनोहेश:, पश्चमे सदाशिवदर्शनं सदाशिवस्तोत्रं न, षष्ठे वृन्दावनप्रवेश इत्येते विषया: दृश्यन्ते । इतः परं मातृकाऽपूर्णा वर्तते । सर्वमेतत् पुनराइत्तिरूपमिव दृश्यत इति नास्माभिस्तस्य भागस्यात्र समावेश: कृतः ।

अयं ग्रन्थः कृष्णतत्त्वरहस्यप्रतिपादनार्यवाविर्भूत इति तन्त्रविदामाशयः। संक्षेपत उपर्युक्तं विवरणं श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रस्य दिङ्मात्रनिर्देशकम्।

यामलतन्त्राणां वर्तते स्वकीयं किमिप दार्शनिकं वैशिष्टचम् । अतोऽत्र कृष्णयामलविषयकस्थास्य परिशीलनस्योपसंहारात् पूर्वं केषाश्वन दार्शनिकानां तत्त्वानां निरूपणमावश्यकमिति पूर्वाचार्यपद्धत्या विशेषतोऽभिनवगुप्तपादस्य श्रद्धेयचरणानां श्रीमतां गोनीनाथकविराजमहोदयानां च सरिणमनुसृत्य किमिप संक्षेपेणोच्यते ।

## दार्शनिकं विवेचनम्

सामान्यतया भारतवर्षे आस्तिक-नास्तिकभेदेन द्वादशदर्शनानि प्रसिद्वानि । तत्र जीवजगद्बद्धाणां स्वरूपलक्षणे याथातथ्येन निर्णिते स्तः ।
तत्प्रवर्तकमहिषिभर्महतोत्साहेन विवारशास्त्रस्य दृढां स्थापनां कृत्वाऽवयवभूतपदार्थानां निर्णियेन सह ब्रह्म-ईश्वर-अपूर्व-नैरात्म्यवाद-अनेकान्तवाद-शरीरात्मवादादिमतसंस्थापनद्वाराऽयमर्थः सम्पादितो विचारित उपोद्वलितश्च । किन्तु
तत्र लेशेनापि शिवशक्तिपदार्थयोः, प्रकाशिवमशंक्ष्ययोश्चर्चा नायाति । नापि
वर्णमातृकायां सर्वातिशायिप्रकर्षः प्रख्यापितो विचारितो वा । विचारशास्त्रप्रक्रमदृष्ट्या महतीयं वृदिः प्रतिभाति । अतः शिवशास्त्रप्रणेतृभिः शिवशक्तीतिपदार्थद्वयं स्फुटीकृत्य अस्या महत्त्यास्त्रदेः परिमार्जनं व्यद्यायि । गच्छत्पु
कालेषु शैवशाक्तदर्शनस्य प्रतिष्ठा साधकजनेषु उपवृःहिता । क्रियारूपेण जनजीवने प्रतिव्यक्ति महत्या श्रद्ध्या समादृता च । तत्र शैवदर्शने शिव-रुद्वभैरवभेदेन तिस्रो विधा भेद-भेदाभेद-अभेदात्मना निरूपिताः ।।

#### प्रकाशवि मर्शात्मकं तत्त्वम्

शैवेषु शाक्तेषु चाह्नैतागमदर्शनेषु प्रकाशशब्दः शिवतत्त्ववाचकत्वेन प्रसिद्धः । शिवपारम्यवादिनः शैवाः, शिक्तपारम्यवादिनः शाक्ता इत्येव प्रधानो भेद एतेषु दर्शनेषु दृश्यते । प्रक्रियान्तरं प्रायः समानमेव । अनयोर्दर्शनयोः सर्वसम्मत्या षट्त्रिशक्तत्वानि स्वीकृतानि । तेषु तत्त्वेषु शुद्ध-मिश्र-अशुद्धभेदेन तत्त्वानां विभाजनमपि प्राप्यते । शाक्तदर्शने शिक्तपारम्यमेव महता कण्ठेन समुद्-

१. तन्त्रालोकविवेकः (१.१८)

२. तन्त्रालोकः (१.१८९)

भोष्यते । अनयोदंशंनयोः प्रतिपादकमागमशास्त्रं तन्त्रशास्त्रं वा चिरकालात् - समादृतं दृश्यते ।

तन्त्रागमदर्शनं तावदुपासनाप्रधानं दर्शनमस्ति । अस्मिन् दर्शने अखण्डनीययुक्त्या सह अनुभवयोग्यविशेषतायाः सन्निवेशः। अत्र शक्तिसमन्वित- ब्रह्मवादमात्रमस्ति । अत एव शक्तीनां निस्तरङ्गगता एव निर्णुणब्रह्म इति वण्यंते । निस्तरङ्गात्मिका शक्तिः व्यापकमहाप्रकाशशिवस्वरूपतां भजते । एषा शक्तिश्चिदिति वा अनुत्तर इति वा भण्यते । एष पूर्णसत्यस्य आद्यः प्रकाशः । अस्मिन्नेव पूर्णस्य स्वसिद्धपरमस्वतन्त्रताऽप्यस्ति । प्रकाशः स्वतन्त्रता च निरविच्छन्नं तत्त्वम् । यथा प्रकाशः स्वातन्त्र्यमयः, तथैव स्वातन्त्र्यं प्रकाशमयम् । तदेव आत्मस्वरूपं चैतन्यं च । तन्त्राचार्या एतत्तत्वं स्वातन्त्र-मयी चिदिति संविदिति वा बोधयन्ति ।

## विश्वोत्तीर्णा विश्वमयी च संवित्

सैवा संविद् विश्वोत्तीर्णा विश्वमयी च भवति । विश्वोत्तीर्णा संविद् स्वेच्छातो विश्वमयी भवति, अर्थात् विश्वस्य मुख्टचादि व्यापारिकतेः स्वेच्छातो भवति । सा पराशक्तिः परमिवतोऽभिन्ना । विश्वस्य उत्पत्तिराविभावो वा सृष्टः, परप्रमातृस्वरूपे विश्वान्तिस्तिरोभावो वा संहार इत्युच्यते । सर्वदा सम्पूर्णं जगदस्यामनितिरक्ततया अवतिष्ठते । परन्तु यदाऽस्यामृत्सिमृक्षा भवति, तदा अभिन्ना सत्यि सा भिन्नेव प्रतिभाति । एतदर्थमन्येषामृतादान-कारणादीनामावश्यकता नास्त्येव । एतदेव विश्वसृष्टेः रहस्यमस्ति । एतादृश-सृष्टयादौ देश-काल-आकृति-कार्यकारणभाव-आश्रयादीनां किमिप प्रयोजनं नास्ति । साक्षात् पराशक्तिरेव स्वेच्छया जगद्रपेण प्रतिभासते । निष्कर्षोऽयमस्ति यत् चिच्छक्तिः स्वस्वातन्त्र्यवशात् स्वेच्छानुसारमनन्तानन्त्र्जगद्रपेण स्कृतिता भवति । तदुक्तम् – 'स्वेच्छया स्विभक्तौ विश्वमृत्मोलयित' । इति । अपि च—

जगिष्वत्रं समालिख्य स्वात्मतूलिकयात्मितः । स्वयमेव तदालोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ।। इति । चिदात्मिमतौ विश्वस्य प्रकाशामर्शने यदा । करोति स्वैच्छया पूर्णविचिकीर्षासमन्विता ।। इति च ।

१. प्रत्यभिज्ञाहृदयम् (सूत्रम्-२)

२. महार्थमञ्जरीपरिमलोद्धृतम् (पृ० १२१)

३. योगिनीहृदये, चक्रसङ्केतिनिरूपणे (श्लो०-५६)

चितो निकासेन सह जगत उन्मेषावस्था स्थितिश्च भवति, तथैव संकोचावस्थया सह जगतो निमेषस्तिरोभावो वा भवति । तदुक्तं स्पन्दकारि-कायाम् भ- 'यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रल्योदयो ।' इति ।

आत्मा चैतन्यस्वरूपः । चैतन्यमेव तस्य स्वातन्त्र्यम् । अप्रतिहतेच्छाश्रयमेव तत् । बाह्योन्मुख्यस्थितायाः समस्तज्ञानिक्रयाया नित्योऽबाधितोऽभेदात्मकः सम्बन्ध एव इच्छाशक्तेभूँमिकायामाविभंवति । तदा विश्वमात्मस्वरूपेण आभासमानं भवति, यद्यपि इयमाभासता अभेदमूलिका भवति ।
अन्तर्मुंखदशायां समस्तविश्वभावा विगलितक्ष्पेण महाभावावस्थारूपेण अन्तह् दि
प्रकाशिता भवन्ति । महाशक्तिद् ट्यमुकूलतानन्तरं विश्वोन्मुखताया अपगमनेन सह चितिरूपेण प्रकाशस्वरूपेण वा स्व प्रकटीकरोति । एनामनुत्तरमहाप्रकाशस्वरूपिनत्कलामाश्रित्य इदं जगद् नित्यं प्रकाशितमस्ति प्रकाश्यमानञ्च । चिदानन्देच्छाज्ञानिक्रयारूपपञ्चशक्तीनां सामरस्यदशैव अखण्डमहाशक्तिरूपये । एतासां महाशक्तीनां समरसता अथवा शिवशक्त्योः समरसतैव
अद्वैतं ब्रह्मतत्त्वमुच्यते । इदं तत्त्वरूपेण विभक्तं सदिप तत्त्वातीतमुच्यते,
शिवशक्त्योरिवभक्तता तत्र कारणम् ।

## विश्वशरीरो भगवान्

आत्मस्वरूपस्य परमेश्वरस्य विश्वमेव शरीरम् । वस्तुतः शून्यादारभ्य बाह्यघटपटादिपर्यन्तं सर्वं दृश्यं वस्तुजातमात्मनः शरीरम् । यथा शरीर-धारिकीटादयोऽिय स्वात्मानुरूपशिक्तिमन्तो भवन्ति, तथा विश्वशरीरः परमेश्वरोऽिप स्वात्मानुकूलशिक्तिमन्तो भविति । योगिनामनुभवानुसारेण परामर्श-शून्यतादशायां समस्तबाह्यदृश्यविभूतीनामनुभूतयः स्तिमिता भवन्ति, अन्तः-संजल्यस्तेषु प्रादुभविति । अत एव विश्वं आत्मनः शरीरिमिति ते वदन्ति । एदादृगनुभूतिषु जाग्रदवस्थायां पिण्डाण्डवद् ब्रह्माण्डेऽिप सर्वत्र स्वस्वातन्त्र्य-शक्तः स्फुरणमवलोक्यते । सा शक्तिकृत्मेषनिमेषोभयात्मिका भविति, अर्याद् स्वरूपोन्मेषे विश्वस्य निमेषः, स्वरूपस्य निमेषे च विश्वोन्मेषो जायते । इमौ व्यापारौ तुलाधृतिवत् सम्पन्ने भवतः । अत एव परमेश्वरस्य विश्वात्मत्वं विश्वोत्तीर्णत्वं च कथ्यते । उभयोः परस्परमापेक्षत्वादेव समप्रधानता स्वीक्रियते । यथोच्यते महेश्वरानन्देन —

१. इलो०-१

२. शिवसूत्रे, प्रथमे प्रकाशे (सूत्रम्-१)

३. यत्पण्डे तद्बह्याण्डे

४. महार्थंपरिमलोद्धृतं परास्तोत्रम् (पृ० ७४)

एके मृजस्रसानिलानस्करूपरब्धा बहिः प्रक्रिया-युत्तीर्णत्विषमन्तरेव कतिचित् चित्काकणीमूचिरे । अन्ये केवन यामलामृतसरित्संभेवसंभोगिनो मातस्त्वामपृथक्षरोहमुभयोरौचित्यमाचक्षते ॥ इति ।

विश्वस्थोन्मेषावस्थायामथवान्तरिकचिच्छक्तेनिमेषावस्थायां षडध्वन उन्मेषदशायाः परिमाण आपेक्षिको भवति । विश्वस्य निमेषावस्था स्वात्मनः अन्तरावस्था वा प्रलयो भवति समस्वभावः । परन्तु तदानीं विश्वस्य निमेषा-दस्था कलनावस्था एव । परात्रिशिकायामुच्यते हि—

यथा न्यग्रोधबीजस्यः शक्तिकपो ममाद्रुमः।
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्।। इति।

सर्वाकारस्थितेरभिव्यक्तिः कलनिमत्युच्यते । अस्यां विश्वस्य समस्त-विचित्रता अविभाज्या भवति । अत्र परस्परयोविभागो नास्त्येव । यतो वैचित्र्यभावदशायामुन्मेषस्य सम्भव एव नास्ति, अतो विश्वस्य उन्मेषा-वस्थायाम।त्मस्वरूपस्य केवलं तिरोधानमेव भवति, अत्यन्तोपप्लवस्तु न । शाक्ता एतादृशाद्वैतमतं द्वैतकल्पमेवाभिमन्वते । तदेव संविदुल्लासे उच्यते -

हैतादन्यदसस्यकल्पमपरं रहेतमाख्यायते
तद् हंते बत पर्यवस्यति कृतं वाबाटदुर्विद्यया।
एते ते वयमेवमभ्युदयिनोः कस्यापि कस्याप्तिबदप्यालस्योज्झितसँकरस्यमुभयोरहंतमाचक्ष्महे ॥ इति ।

#### सामरस्यम

एतदेव सामरस्यमित्युच्यते । समस्तविश्वव्यवहारोऽपि तिपुटे: क्रीडनमेव । तस्या अतन्राले चिच्छक्तिर्ज्ञान कला वा अधितिष्ठति । इयमेव एकतो विषय-स्वरूपा या ज्ञानविषया, तथैव परतो भोक्तृत्वस्य अथवा वेदितायाः संयोजिका वर्तते । एकतो ज्ञानृत्वं परतश्च ज्ञेयत्वम् । एते उभे तादात्म्यसम्बन्धस्य आधारे । एषा एकस्वभावता त्रैलोकस्य प्रकाशिका भवति । वेद्य-विक्ति-वेदकाः, स्थूल-यूक्ष्म-पराः, जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तयः क्रमशोऽवस्थाभेदेन एकस्वभाव-तायास्त्रयः प्रकाराः सन्ति । सत्त्वस्य दृढताया अभावे परस्परयोः पृथक्ता अवश्यम्भाविनी, तथापि प्रायः पृथक्ता न भवति । अतएव त्रैलोक्यशब्द-स्विधाविभक्तानां विश्वस्य त्रिकात्मकानां सर्वेषां बोधो भवति । यथा—त्रिदेवाः, अग्निययम्, त्रिशक्तपः, त्रिस्वरम्, त्रिलोकी, त्रिपदा, त्रिपुष्करम्,

१. परात्रिशिका (श्लो०—२५)

२. महायंपरिमलोद्धृतम् (पृ॰ ७५)

त्रिबह्याणः, वर्गत्रयमित्यादयः। एतस्मादेव निमेषोन्मेषयोः कश्चन विरोधो नास्त्येव। अतएव स्पन्दसन्दोहे उच्यते—'एविसयमेकंव अविषाग विमर्शभूमिः उम्मेषनिमेषमयी उम्मेषनिमेषपदाश्यामिधीयते' इति। अतः शिव्यविमर्शो वा 'सवँसह'पदेन अभिधीयते। प्रत्यिभज्ञाविमर्शिनीकार एवमाह — 'विमर्शो हि सवँसहः परमिष आत्मीकरोति, आत्मानं च परीकरोति, उभयमेकीकरोति, एकीकृतं द्वयमिष न्यरमावयित' इति। अर्थतो विमर्शस्य अप्रतिहतं सामर्थ्यमस्ति। एतस्मान् कारणादेव परमपदं सदिति, असदिति, सदसदतीतिमिति च व्यवह्रियन्ते। यथा परामतग्रन्थे उच्यते—

परीकर्तुं निजं तत्त्वं स्वात्मीकर्तुं तयोभयम्। एकोकर्तुं न किं कर्त्वं विमर्शो जगित क्षमः।। इति।

संविदुल्लासे विणतिक्यरसमेव समरसता अस्ति । शाक्तदर्शनानुसारेण
तुरीयपरमस्थितौ सत्यासत्ययोविरोधो नास्ति । 'संविदेव भगवती वस्तुपगमे
तः शरणम्' अथवा 'संविदेव भगवती विषयसत्त्वोपगमे शरणम्' एतद्गुरुमतेऽपि स्वीकृतमस्ति । ते कथयन्ति — 'स्फुरणं प्रकाशमानतया अनुप्राणतमस्ति' इति । यथार्थपुष्पवत् कल्पिताकाशकुसुमेऽपि स्फुरणं वर्तते । अत एव
अभिनवगुष्तः 'स्फुरत्तैव महासत्ता' इत्युक्तवान्, या आकाशकुमुमेऽपि व्यापकस्पेण वर्तते । समानत्वं नाम कोऽप्यतिरिक्तपदार्थो नास्त्येव, अपितु विकल्पहोना महाशक्तिरेव सामान्यम् । समस्ता जगद्रपा व्यक्तयस्तस्यैव विकल्पाः
होना महाशक्तिरेव सामान्यम् । समस्ता जगद्रपा व्यक्तयस्तस्यैव विकल्पाः
सन्ति । विश्वमात्रं हि अस्या विषयमस्ति । द्वयोः पदार्थयोः प्रत्येकस्मिन्
एकस्वभावता एव एकरसता । पदार्थद्वयस्य कैलक्षण्यं यदा चिदग्नौ दग्धं
भवति, तदा भेदावभासता तिरोहिता भवति ।

विचित्ररूपं समस्तं विश्वं हि प्रकाशिवमर्शयो रन्तगैतमस्ति । द्वयोभेंदस्तु औपचारिकः, न तु वास्तविकः । उदाहरणार्थं यथा — किंस्मिश्चिच्चित्रविशेषे वृष्टिभेदेन गजवृषभयोः प्रतिभासो भवति । प्रमातुरनुसन्धानानुसारेण तिच्चत्रं एकस्य कृते गजरूपेण अन्यस्य कृते वृषभरूपेण भासमानं भवति । किन्तु अभेदरूपेण गजशब्दतः, अथवा वृषभशब्दतो वा ज्ञातुं शक्यते । सामान्यतया ज्ञातुं शक्यते हि प्रप्येकपदार्थस्याकृतिनिश्चिता वर्तते, सा माकृतिः पदार्थं न व्यपोहित । परन्तु स्वतन्त्रतायुक्ताद्वैतसंविन्मार्गे किमिष तत्त्वं स्वव्यतिरिक्ताः शेषभावात्मकत्वेन अभिन्नं स्वीकृतमस्ति । अत एव सर्वं सर्वात्मकित्युच्यते क्षे

१. स्पन्दसन्दोहः (पृ० ९)

२. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमश्चिनी (१.५.९३)

३. महायंपरिमलोद्घृतम् (पृ॰ ७७)

यथा व्यवहारदशायां एकस्य दृष्टी घटः, अन्यस्य मृतिका, तृतीयस्य च द्रष्य-रूपो दृश्यो भवति, तथैव एक एव मूलपदार्थो दृष्टिभेदेन विश्वमूर्तिरूपेण प्रतिभासितो भवति । बहवो शाक्तयोगिनः स्वस्य तामेव परमानुभूति यामली-सिद्धिरिति वदन्ति । यत्र प्रकाशविमर्श्रयोः शिवशक्त्योर्वा सामरस्यं वर्तते । परात्रिशिकायाभिदमेव रुद्रयामलिमित्युच्यते । क्षणमात्रमप्यस्य सामरस्यस्या-नुभावात् जीवन्मुक्तिभंवति । तत् केवलं गुरुक्तपात एव भवितुमर्हति । यथा अभिनवगुप्तमहोदयाः वदन्ति — 'अभ्यासेन विनापि जीवन्मुक्तता परा कौलिक-सिद्धः' इति । प्रबोधप्रवाशिकायामप्युच्यते —

> 'तस्या मोक्त्र्या स्वतन्त्रायाः भौग्यैकीकार एव यः । स एव भोगः सा मुक्तिस्तवेव परमंपदम् ॥ इति ।

शाक्ताः प्रचिलताद्वैतिसिद्धान्तं बाह्याद्वैतत्वेन मन्यन्ते । अत्र बात्मा तावत् सिच्वतानन्दस्वरूपः, विश्वातीतः, निर्मेलः, निराकारः, अनादिः, अनन्तः, सृष्टिस्थितिसंहाराणां भूमिः संविन्मयश्च । अत एव स आत्मा अभावेन असंसुष्टः स्वयंप्रकाशः नित्यमुक्तश्च । शाक्ता आत्मिन अकर्नुत्वं नाज्जीकु-वंन्ति । आत्मा स्वभावत एव कर्नुत्वशक्तिमानस्ति । कर्नुत्वशक्तिरमावे स विमर्शको न भवितुमहंतीति ते आत्मनो निष्क्रियत्वादिकथनमसत्यं मन्यन्ते । इयं कर्नुत्वशक्तिः 'जानाति करोति च' इति क्षेत्रयोः समाना । ज्ञातुर्धमैत्वाव्येव कृत्वशक्तिः 'जानाति करोति च' इति क्षेत्रयोः समाना । ज्ञातुर्धमैत्वाव्येव क्रियासत्यिव तज्ज्ञानमप्यस्ति । अत एव कर्नुत्वस्वभावादेव ज्ञानमपि क्रियासव्यय्पि तज्ज्ञानमप्यस्ति । अत एव कर्नुत्वस्वभावादेव ज्ञानमपि क्रियासव्यय्पि तज्ज्ञानमप्यस्ति । अत एव काक्ताः कथयन्ति । एतत् समस्तं जगदपि इच्छाया एव स्फुरणम् । अत एव शाक्ताः कथयन्ति यद् आत्मनः स्वभावो विमर्श इति । शक्ति-ऐश्वयं-उद्यम-स्पन्द-स्वातन्त्र्य-स्फूर्ति- उपि-ओजस्-कला अस्यैव नामान्तरमात्रम् । तन्त्रागमशास्त्रेऽस्मिन् विभिन्न- वृष्टिभिरेकस्यैव वस्तुनः कृतेऽनेके शब्दाः प्रयुज्यन्ते ।

सामान्यतया साम्यभावानां समभावानां वा प्रतीतिरेव सामर-स्यपदवाच्यम् । वैषम्यरहिता एव सामरस्यावस्या । कालचक्रस्य भ्रमणे साम्य-वैषम्ये क्रमश उद्भवतः । एतस्य कारणं इदमेव यत् साम्यावस्यायां वैषम्यस्य बीजं निहितं वर्तते, तत् कालानुसारेण अङ्कुरितं भवति । साम्या-वस्थाया भञ्जे वैषम्यस्य आविर्मावो भवति । सृष्टिरहस्येऽस्मिन्नपि अयमेव क्रमः प्रचलति । तथैव वैषम्यावस्थायामपि साम्यस्य बीजं वरीर्वात, यत् कालान्तरे पक्वं सत् साम्यस्य उदयाय कल्पते ।

साम्यवैषम्ययोमंध्ये एका गभीरा क्रीडा विद्यमानास्ति, किन्तु तस्यां द्वयोः

तान्त्रिक वाङ्गमय में शाक्तदृष्टि: गोपीनाथ कविराज, (पृ० १६०)

परस्परं मेलनं न भवति, यत आकर्षणस्य अनुरूपा विकर्षणात्मिका शक्तिरिप सार्द्धमेव क्रियाशीला वर्तते । अत एव द्वयोगंध्ये व्यवधानस्य व्यपगतिनं भवति । प्रकृतेव्यंवस्थायामयं व्यापारो निरन्तरं प्रचलितो भवति । एताभ्याभाकर्षणिविकर्षणाभ्यां मुक्त्यर्थं उपायौ द्वौ स्तः । तत्र प्रथमस्तु साम्यवैषम्य-योगंध्ये एकधैवाकर्षणिक्रययोग्धन्मेषः । द्वितीयस्तु एकस्याकर्षणदशायां परस्य विकर्षणमवगुण्ठनम् । प्रथमोपायतो मध्यविन्दोः प्राप्त्या अध्यवहित्रकृपेण योगस्य संघटनं भवति । अयं योगो निरपेक्षसमता इत्युच्यते । अस्मिन् आकर्षणविकर्षणयोः प्रधानता नास्ति । द्वितीयोपायतो व्यवधानेन सह क्रमशो योगः संघटितो भवति, किन्तु अयं गुणप्रधानभावाभ्यामगून्यतावस्था-रूपकारणात् सापेक्षसमतायोग इत्युच्यते । परन्तु एकदा प्रधान्यनिमिक्तकसमतान्तन्तरं पुनर्वेषम्यस्य प्राधान्यनिमिक्तकसमतायाः प्राप्तिर्भवति । एवमेव क्रियाया वारं वारमाविभवि सति चरमावस्थायां प्राधान्याप्राधान्ये समाने भवतः । तर्थव निरपेक्षसमताऽऽविर्भृता भवति । एतदेव सामरस्यम् ।

एषा सामरसावस्था अद्वयतत्त्वमप्युच्यते, यतोऽस्यां वैषम्यस्य बीजं नास्ति । इयं विदानन्दमयी अद्वैतनिष्ठा अस्ति, किन्तु एतस्याः परावस्थाऽपि वर्तते । एषा केनिवदिप नाम्ना अभिधातुं न शक्या । एषा बुद्धधतीता, विचारातीता, ध्यानातीता, अव्यक्ता स्वयंप्रकाशा च । इयमेव निर्विकत्य-निष्टत्थान-निर्द्धं न्द्वस्थितिरुच्यते । पूर्णसत्यः स्वातन्त्र्यमय अखण्डप्रकाशोऽपि, सर्वातीतः सर्वातमकश्चापि । वेदोऽप्येनं चिकतमिव पश्यतीति पुष्पदन्त आह—-'अतद् व्यावस्था यं चिकतमभिधत् अतिरपि' इति ।

परब्रह्म-परिशव-पूर्णिदशब्दा एतस्यैव नामान्तरम् । स सर्वत्रैव वर्तते
गुप्तरूपेण मनुष्यशरीरेऽस्मिश्नपि । स कुल-गोत्र-जाति-वर्णमयत्वेन बोध्यमानोऽपि
एतेभ्यः शून्योऽस्ति । निष्कलत्व-सकलत्वादिकं सर्वतत्त्वस्वरूपत्वात् सर्वं तदेव ।
स एतान् समस्तान् नित्यलीलारूपेण यदा प्रकटियतुं सन्नद्धो भवति, तदा
तस्मिन् इच्छाया आविभावो भवति । इयमिच्छा इच्छाहीनस्य इच्छात्वाद्
वस्तुतः स्वातन्त्र्यस्य विलासमात्रमस्ति । इच्छाया उन्मेषमात्रेण तत्त्वातीतः
महाचनस्वरूपं तत्त्वमात्मन आभ्यन्तरतिचच्छक्तेर्विकासमनुभवति, यतः क्रमशः
पञ्चशुद्धतत्त्व-अष्टतनु-अण्डब्रह्माण्डादिकालकिण्यतप्रपञ्चस्योत्पत्तिभवति । एतस्याश्चिच्छक्तेराविभावस्तावत् परमशिवे स्वातन्त्र्यरूपया निराकारया पराशक्त्या सह परशिवस्याभिन्नसंयोगेन भवति । चिच्छक्तिविश्वजननी, अहन्तायाश्चापि जननी वस्ति । इयमहन्ता चिदणुरूपा चिदंशा च ।

सृष्टे: पूर्व एकाकी परमशिवः अशन्दोऽरूपश्च। सः शिवज्ञानयुक्तः

शिवांशः स्वस्य ज्ञानदृष्टचा स्वात्मानं परमशिवत्वेन परिजानाति अनुभवित च । इयं ज्ञानदृष्टिरेव आनन्दावस्था इत्युच्यते । एतस्यामवस्थायां शिव अंशी यथा अंशं पश्यित, तथैव अंशो जीवः शिवमंशिनं पश्यित । आत्मा तावत् तत्ममये देहवीजरिहतोऽशरीरी निर्मलस्वस्थः शिवांशो भवित । तत्पश्चाद् आत्मनो विस्मृत्या शिवाहंभावस्य विस्मृत्या च देहेऽहंभावस्य प्रादुर्भावो भवित । परमशिवतत्त्वं बिन्द्वतीतम्, बिन्दुस्तु चिद्माव एव । बिन्दुस्तप्य-नन्तरम् ऊर्ध्वाः स्पन्दितो भवित । ऊर्ध्वगमनशीलिबन्दोर्योगेन चिति समस्त-तत्त्वानि गर्भस्थानि भवन्ति । ततिश्वतः प्रपञ्चस्योत्पत्तिभवित । सृष्टचादौ स्वस्य स्वाभाविकं पिण्डं कायं वा विस्मृत्य मिथ्यापिण्डं धारियत्वा जीवो जन्मग्रहणं करोति । तस्मिन् काले परबह्य आत्मिन प्रतिबिम्बतं भवित । कालान्तरे च प्रतिबिम्बतावः परबह्याणि निगीणों भवित । एवं रूपेण मायायाः प्रभावो वर्धते । इस्थं जन्मजन्मान्तराणि व्यतिक्रामन्ति ।

आत्मविस्मृतो जीवोऽपि (अहङ्कारयुक्तः) वस्तुतिश्चच्छक्तेरंश एव । अत एव स आत्मा चिदणुरित्युच्यते । सद्गुरूणां कृपातो जीवशक्तिर्जागृता सती भक्तिरूपेण परिणम्य ऊर्ध्वमुखी भूत्वा प्रवाहिता भवति । ज्ञानशक्ते-विकासोऽस्या ऊर्ध्वमुख्याः शक्तेविकासस्यैव नामान्तरमस्ति । अयं विकासः स्थाने-स्थाने संघटितो भवति ।

शिवस्य जीवस्य च, एवं शिवशक्ते भीवशक्तेश्च मेलनम् अध्वेमार्गे प्रत्ये-कस्यां भूमिकायां भवति । यथा यथा उपर्युपरि उत्थानं भवति, तथैव जीवस्य **बात्मनश्च व्यवद्यानं खण्डितं भवति ।** एवमेव शक्त्योर्द्वयोर्व्यवद्यानस्यापि ह्यासी भवति । अन्ते च सामरस्यभावस्य उदयो भवति । तदा जीवस्य भक्तिक्या शक्तिः शिवस्य चिच्छक्त्या साकं समानक्ष्येण मिलिता भवति, इयं समरसा भक्तिरित्युच्यते । अद्धा-निष्ठाऽवधानानुभवानन्दात् परम एष समरसभाव उदितो भवति। तदा जीवो जीवात्मना सन्नपि शिवस्व रूपो शक्तिस्वरूपा भवति । अयमेव महायोग: भवति । एवमेव भक्तिरपि सामरस्यं वा। खीष्टमतानुयायिनां धर्मग्रन्थे या अवस्था Communion इत्युच्यते, रहस्यवेदिनो यां Orision, Unitive Life इत्यादि नाम्ना बोधयन्ति, सा सामरस्यस्यैव आभासः । एतस्यामवस्थायां एकमात्रस्वरूपा स्वयंप्रकाशा अद्वयरसतत्त्वा सामरस्यमयी भक्तिरेव वरीवर्ति । इयमेकैव सतः प्रकाशत्वात् ज्ञानम्, एवं ज्ञाने पृथन्भावस्य आस्वाद्यमानत्वात् भक्तिरसस्य-रूपाऽगि । इयमद्वैतभक्तरवस्या । इतः परमेश्वरप्रसादस्य वर्षेणं यदा भवति, तदा समग्रं विश्वमात्मस्वरूपेण प्रतिभासितं भवति । सामरस्य महिमसन्दर्भे कैश्चिद्च्यते --

कर्ता कारियता कर्म करणं कार्यमेव च।
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात् पारमेक्रात्।।
भोक्ता भोजियता भोज्यो भोगोपकरणानि च।
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात् पारमेक्वरात्।।
जीवातमा परमात्मा च तयोभेंदक्ष्व भेदकः।
सर्वमात्मतया भाति प्रसादात् पारमेक्वरात्।। इति।

सामरसस्य मूलमेतावदस्ति यत् तस्मिन् सर्वं निहितमस्ति, तत्र च द्वैतं नास्ति । लयनिर्वाणादिभ्योऽप्यतीतमेतत्तत्त्वं शक्तिशक्तिमतोः सामरस्यरूपं यामलतत्त्वम् । इत एव प्रादुर्भवन्ति यामलादीनि शास्त्राणि ।

#### यामलावस्था

साधकाः स्वरुचिवैचित्र्यानुसारं परमतत्त्वं पुरुषभादेन रमणीभावेन वा समाराधयन्ति । प्रत्यिभन्न। दर्शनस्य परमशिवः, त्रिपुरामतस्य षोडशीदेवी लिलता वा, वैष्णवमतानुसारं च श्रीकृष्ण एव सिच्चिदानन्दस्वरूपभूतः। एतदेव हि परमतत्त्वं विभिन्नप्रतीकेषु कल्पितमस्ति । मूलतत्त्वं न पुरुषो न वा प्रकृतिः, किन्तु तयोरभेदात्मकसामरस्यमात्रम् । जगतः सौन्दर्यम् अखण्ड-पूर्णस्वरूपस्य तस्य कणमात्रं छाया ऐश्वयं वास्ति । उक्तं च---'तस्य भासा सर्वमिवं विभाति '१।

### अद्वयं तत्त्वम्

अद्वैतमतानुसारं विश्वस्य मूले एकमद्वैततत्त्वमेव विद्यते । इयं परमसत्ता वाचा मनसा बुद्ध्या वा न गोचरीकर्त्तुं शक्या । इयमखण्डा, एकरसा, निष्कला च वर्तते । इयं परमा पूर्णसत्तेव वस्तुतः 'सत्'पदवाच्या । उपनिषदा एतत्स्वरूपनिर्देशप्रसङ्गे परमं साम्यं पूर्णत्वं च निगदितम् । आगमशास्त्रे एतनत्त्वं तत्त्वातीतमथ च तत्त्वात्मकित्युभयात्मकत्वेन प्रतिपादितम् । एतद् विश्वात्मकं सदिप विश्वातीतम् । एतदेव हि विश्वस्य प्रादुर्भावद्वारम् । एतद्वपरसाम्यम् । एतत्तत्त्वमेव महाबिन्दुरिति कथ्यते । एतस्यां नित्यावस्थायां शिवशक्ति-ब्रह्माया-पृष्वप्रकृतयः सर्वाः समरसीभूताः सत्य एकाकारतां भ गन्ते । एतत्तत्त्वमनन्तवैचित्र्ययुक्तः सदिप स्वरूपतया एकाकारम् । एतत्तत्त्वातीतं कलातीतं निरञ्जनमखण्ड तत्त्वमस्ति । कौलानां परमशान्ताः

१ कठोपनिषद्, (२.२.१५), मुण्डकोपनिषद्, (२.२.१०), श्वेता० (३.१४)

२ ऊँ पूर्णेनदः पूर्णेनिदं पूर्णात् पूर्णेमुदच्यते । पूर्णेस्य पूर्णेमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ॥

३ विण्डं कुण्डलिनीसक्तिः पदं हंसः प्रकीर्तितः । रूरं बिन्दुरिति न्नेयं रूरातीतं निरञ्जनम् ॥ —गुरुगीता

कुलभूता स्थितिरियमेव। एतस्मादेव हि तत्त्वात् सम्पूर्णस्यापि विश्वस्य उद्भवः, स्थितिः, लयश्च भवन्ति। न केवलं विश्वस्यैव, अपितु विश्वपितुः शित्रस्य विश्वमातुः शक्तेश्चापि एतस्मादव्यक्तकुलादेव प्रकाशो भवति। शिवः अकुलः, शक्तिश्च कौलिकी। एतद् द्वयं चित्स्वरूपम्। शिवः प्रकाश- रूपः चिदस्ति, शक्तिश्च तत्प्रकाशस्य आत्मविमशंरूपिणी चिदस्ति। एतद् द्वयं मूलत एकमेव। अव्यक्तावस्यायां स्पुरणायंमेकमपराश्चिम्।

अत्रायं भावः — शिवं विना शक्तेरस्तित्वकल्पना न कर्तं शक्यते । एवमेव शिक्तः शिवः शव एव । ३ चितः शास्त्रीयं नाम अनुक्तरमिति । वर्णमालायाः प्रतीकभूतः 'अ'कार इति भावः । 'अ'वर्णद्वारा अनुक्तरस्य वोधो भवति, 'आ'कार आनन्दस्य प्रतीकभूतश्च । यद्यपि परमसत्ता निरंशभूता, तथापि बोधसोकर्याय एतद् अंशद्वयं कल्पितम् । परमतत्त्वं तु सर्वदा अव्यक्तमव्याकृतं चास्ति । सैव चिरिनगू उसत्यस्य गभीरतमा स्थितिः । तदेवाश्रित्य तस्य प्रकाशिवद्रक्ष्पेण प्रकाशमानो विद्यते । प्रकाशरूपस्य शिवस्य विमर्शंक्षिपयाः शक्तेश्च संघट्टं विना मृष्टिक्पक्रमो भवितुं नाहंति । अयं शिवशक्तिभावो नित्या विभक्तिः । अयं स्वरूपतो विभक्तः सन्नपि व्यावहारिकदृष्ट्या पूर्णतामपूर्णतां च धत्ते ।

पूर्णतावस्थैव अद्वैतिस्थितिः । तत्र शिवः शक्तिश्च समरसभावेन वर्तेते । शिवः शक्त्यात्मकः शक्तिश्च शिवात्मिकेति भावः । एकमेव हि वस्तु स्वातन्त्र्यमयबोधेन बोधमयस्वातन्त्र्येण वा परिलक्षितं विद्यते । शैवदृष्टभनुसारं स्वातन्त्र्यमयबोधं मत्वा परमशिव इति कथ्यते, शाक्तदृष्टचा च बोधमयस्वानत्त्र्यं मत्वा पराशक्तिरिति कथ्यते । वस्तुतः एकस्यैव परमाद्वैततत्त्वस्य नामद्वयं विद्यते । इसमेव पूर्णावस्था ।

यामलभावः

अपरस्यामवस्थायामवस्थाद्वयी लक्षिता भवति —

(क) तत्र एकया दृष्टचा शिवशक्तयोनित्याविभन्तायामवस्थायां द्रष्ट्रदिद्-क्षाभेदेन एकस्य प्राधान्यं भवति, शिवस्य प्राधान्यं शक्तेर्जा । शिवस्य प्रधान-

१. अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते । विसर्गस्तस्य नायस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥—तन्त्रालोकः (३.९४३)

२. मन्त्र और मात्रिकाओं का रहस्य : डॉ० शिवशंकर अवस्थी, (पृ० १५१)

३. शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ।
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दिसुमपि ॥—सीन्दर्यंलहरी (श्लो०— १)

४. 'अनुत्तरानन्दिनती इच्छाशक्तिनियोजिते'—श्रीतन्त्रालोके (३.९४)।

५. 'निद्र्राह्मादपरमो निर्विभागः परस्तदा'-शिवदृष्टिः (१.४)

तायामिष शक्तिस्तिष्ठति, शक्तेश्च प्रधानतायां शिवस्तिष्ठति । तत्र शिव आत्मिविश्रान्तो भवति शक्तिरिष आत्मिविश्रान्ता । निरपेक्षावस्थायामेकः परं प्रति उन्मुखो न भवति । चित्स्वरूपं सदिष उभयत्रापि विलक्षणम् । शास्त्रानु-सारिमयं स्थितिः 'एकबीर' नाम्ना प्रसिद्धास्ति । एतस्यामवस्थायां शिवः शक्तिश्च अभिन्नो स्तः । तत्र मिथः कस्मिश्चिदप्यंशे वैशिष्टयं नास्ति ।

(ख) अपरदृष्ट्या शिवः शक्तिश्च यामलरूपेण अवस्थितौ । विश्वसृष्टेः पूर्विमियमवस्था अत्यावश्यकी । अस्यां स्थितौ शिवः शक्तिश्च मिथ उन्मुखौ स्तः । अनेन यामलेन भावेनैव सृष्टेहन्मेषो भवति । इच्छाशक्तावेव विश्वसृष्टेभूमिका निर्मिता भवति । शिवशवत्योमिथ उन्मुखतया संघट्टस्य आनन्दशक्तेर्वा समुदयः । आत्मन इयमेव उच्छलनावस्थापि कथ्यते । मूलतः प्रकाशरूपः शिवो विमर्शंक्ष्पा परासंविच्च, एतद्द्वयमप्यनुत्तरभूतम् । तत्र एकं तत्त्वं वर्णनातीतं विश्वातीतश्च, अगरं च तत्त्वमसद्वर्णात्मकं महामायाक्षपं विश्वात्मकं च । एतद्द्वयं नित्यं समुदितं भवति, तत्रैकस्य उदयास्तमयभावो न भवति । उक्तं च-्नंवोदित नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रमा³ं इति । एतस्यां स्थितौ एकं तत्त्वं चिद्रक्षेण विम्बस्थानीयम्, अपरं च आत्मप्रकाश-कृषेण प्रतिष्ठितं विद्यते । द्वयोश्वितोरेतस्थामवस्थायां परस्परमाभिमुख्यम् । अनुकूलसंवेदनरूपेण च यदा प्रकाशो भवति तदाऽयमानन्दः कथ्यते । अयमान्नदो ह्वादिन्याः शक्तेः स्वरूपम् । चिद्रवस्था अनुकूलप्रतिकूलभावरहिता भवति, आनन्दावस्था च नित्यामुकूलभावमयी ।

स्फुरणात् पूर्वं द्वयोदिचतोर्मूले यद्यप्येका चिदस्ति तथापि स्फुरणानुसारं रूपद्वयं ग्राह्ममस्ति । एतदाभिमुख्यानुसारं द्वयोस्तीन्नाकर्षणक्रिया अनुभूयते । तत्त्रभावेण च एका मन्थनक्रिया प्रकटिता भवति, यया आनन्दाभिष्यक्तिन् जियते । इयमेव हि परमसत्तायाः सामरस्यावस्था यामलावस्था वा । अत्र एका चिद्रूरूपेण, अपरा आनन्दरूपेण चाविभैवति । इयमन्तरङ्गकलाद्वयी निष्कलपरमसत्तां पृष्ठभूमौ संस्थाप्य समुदिता भवति । इच्छा ज्ञानं क्रिया च तद्बहरङ्गकलाः सन्ति ।

चिदानन्दयोरैनयेऽपि सर्वथा ऐन्यं नास्ति । आनन्दो भाविविश्वं गर्भे धृत्वा सृष्टेरुन्मुखावस्थां प्रतीक्षते । चिदवस्थायामेतद् सर्वं नास्ति । चैतन्यस्वरूपा

१. तन्त्रालोकः (३.६७)

२. 'अनयोः परस्परोन्मुख्यात्मकं यामलं रूपं स्यात्'-तन्त्रालोकविवेकः (३.६७)

३. पञ्चदशी : स्वामी विद्यारण्य (१.७)

४. 'आनन्दः स्वातन्त्र्यम्, स्वात्मविश्वान्तिस्वभावाह्मादप्राधान्यात् । स्वात-न्त्र्यमानन्दशक्तिः'—तन्त्रसारे प्रथमाह्मिके (पृ० ६)

सत्यपि चिन्तिराभासा विद्यते । वानन्दस्तु साभासः, किन्त्वयमाभासोऽन्तः स्थिताभासमात्रमेव । एतदर्थमेव स चिदात्मकः । चित्सत्तायामेकमेव तिष्ठति, तत्र द्वितीयराहित्यमस्ति, किन्तु आनन्दसत्तायामेकमेव हि तत्त्वं स्वात्मानं द्विष्ठा परिकल्प्य स्वेन सह स्वयमेव क्रीडति । इयमेव सुष्टेः पूर्वावस्था, अर्थात् सुष्टेः सम्पूर्णसामग्या अभिव्यक्तेः पूर्वावस्था । एतस्मादानन्दादेव हि सुष्टिरभि-व्यक्ता भवति, उक्तं च उपनिषदि—'आनन्दाद्येव खित्वमानि भूतानिः जायन्ते'। इति ।

अयं भावः—िचत आनन्दात्मकावस्थाया एव विश्वोत्पत्तिर्जायते, जगिद-दमानन्दे लीनं सद् विद्यमानं भवति । युगलभावं विना आनन्दो न जायते, आनन्दं विना सृष्टिरिप न भवति । उक्तं च—'तस्मादेकाको न रमते स द्वितीय-मैक्छत्' इति । आनन्दात्मकस्यात्मानोऽन्तःस्थितस्य विश्वस्य बहिरानयनमेव विसर्गपदेन व्यवह्रियते । सामरस्ये नष्टे सित बिन्दु-नाद-कलारूपेण विश्वस्य कमानुसारं विकासो भवति । तत्र महाबिन्दुरेव व्यक्ताव्यक्तजगतो नियन्ता प्राणकेन्द्रं चास्ति । भावात्मकस्य विश्वस्य उत्सिबन्दुरियम् । शाक्तदर्शेने एतदेव हि स्वयम्भूलिङ्गगमिति कथ्यते । एतदेव हि शिवस्य निवासस्थानम् । कुण्ड-लिनी मूलीभूता ऋणात्मिक शक्तिरिस्त । उक्तं च आनन्दस्ये—'कुण्डलिनी सा मूलीभूता ऋणात्मिका' इति । एतत्प्रारम्भिकबिन्दुः मूलाधारचक्रं ऋणा-त्मककामबीजमिति कथ्यते । एतत्स्वयम्भूलिङ्गे कुण्डलिनीशक्तिर्निवसित ।

### स्वातन्त्रयम्

एका महाशक्तिरेव मूलशक्तिः । स्वातन्त्र्यमेव तत् स्वरूपम् । एतस्याः परमदशा अविभक्ता भवति । तत्र बहुत्वं द्वित्वं युगलत्वं वा नास्ति । स्वयं सा आत्मस्वरूपा नित्या सती विराजमाना । सा रूपवती सत्यपि अरूपा, अरूपवती सत्यपि सरूपा । सा एका अद्वितीया, सैव चरमपरमसत्यस्वरूपा । सा दैताद्वैत-सदसद्भावरहिता, सा विश्वातीता विश्वात्मिका च । तत्र सर्वं विद्यमानमपि किन्धिदपि नास्ति । एतस्यामवस्थायां शिवः शक्तिश्च अभिन्न रूपेण विराजेते । तत्र विभक्तावस्थायां विभिन्नटुष्टचनु सारं विभिन्नाः क्रिया जायन्ते, शालाप्रशालारूपेण च विकासो भवति । एतदयंमेव शक्ते वर्गीकरणमपि अनेक्या भवति । एतस्यां महासत्तायां सहसा एकं स्पन्दनं उत्तिष्ठित, अत्र एतदेव हि सत्यम् । यतो हि सामान्यरूपेण यदेकमस्ति, विशेषरूपेण तदेवा-वेकम् । अत्र हि वैभिन्यदर्शने कालतरङ्गेषु यदापि स्वाभाविकम्, तथापिः

१. तैत्तिरीयोपनिषद् (३.६)

२. बृहदारण्यकोपनिषद् (१.४.३)

महाकालस्यैकमेव हि स्पन्दनं कालराज्यस्य अनन्तस्पन्देषु प्रकटितं भवति । इयं निष्पन्द-स्पन्दरूपा युगलावस्थैव विश्वातीता स्थितिरस्ति ।

परा कुण्डलिनी

परा कुण्डलिनी शक्तिस्वरूपतो भिन्ना नास्ति, अर्थाद् अकारो हकारश्वेत्येतद्द्रयं युगपित्थतम् । अविभक्तावस्थायामकारो हकारश्च शिवप्राधान्येन
स्वरूपमात्रे विश्वान्तो वर्तेते । तत्र चिच्छक्तिनिजस्वरूपे विद्यमानास्ति, एतस्यामवस्थायां मृष्टिनं भवति । यदा शिवः शक्त्युन्मुखः, शक्तिश्च शिवोन्मुखी,
तदा शिवशक्त्योः सामरस्यं यामलावस्था वा भवति । एतस्यामवस्थायां न
शिवः शक्तिहीनः, न शक्तिर्वा शिवहीना । तान्त्रिकपरिभाषायामेतदेव हि
संवट्टपदेन व्यवहियते । स्पन्दस्य बानन्दशक्तेर्वा एतन्नामान्तरम् । प्रकाशो
विभग्नैदव बनुत्तरपदवाच्यौ । द्वयोः संघट्ट एव आनन्द उच्यते । आनन्दादेव
इच्छाशक्तेश्वयो विश्वसृष्टिश्च भवतीति पूर्वमेव कथितम् । चर्याक्रमानुसारं
शिवरूपं विश्वोत्तीणंमस्ति, शक्तिरूपं च विश्वमयं वर्तते । एतद्द्रयं विच्छिन्नरूपम् । संघट्टश्च पूर्णरूपेण वर्तते, यतो हि तदा नियतावच्छेदो न भवति ।
एतद्रथंमेव तस्मिन् विश्वसमेव विश्वोत्तीणं च कश्चनापि भेदो नास्ति ।

#### अस्याः शक्तयः

परमेश्वरस्य इच्छाशक्तेरुनमेषेण जगदिदं प्रकटितं भवति । यद्यपि मूलसत्ता एकैवास्ति, तथापि आत्मसंकोचादेव इदंख्पेण बाह्यभावस्य स्फुरणं भवति । एतादृशी पूणंता बहंभावे खण्डिते सत्येव जायते । इयमेव महाशून्यस्य सृष्टिरस्ति । इच्छाशक्त्यैव महाशून्यमाश्रित्य जगदिदमाविश्व तम् । अव्यक्तावस्थायां जगदिदमिच्छाविषयीभूतं सदिप प्रथमावस्थायामिच्छया सहैव अभिन्नारूपेण विद्यमानं भवति । तदनन्तरं ज्ञानशक्तेराविभावः सृष्टिबंहिमुख-प्रभावेण जायते । अस्यामवस्थायां जगदिदमव्यक्तावस्थां परित्यज्य अभिव्यक्तावस्थां प्राप्नोति । एतदनन्तरं ज्ञानस्य तरिङ्गतावस्थायां ज्ञाने स्थितं सद्ग्रेयरूपेण पृथगाकारतया स्वात्मानं प्रकटयति । तदनन्तरं क्रियाशक्तेरुन्मेषे

१. 'अकुलकौलिकीशब्दव्यपदेश्ययोः शिवशक्त्योः, सघट इति सम्यक् घट्टनं चलनं स्पन्दरूपता स्वात्मोच्छलन्ता इत्यर्थः, अतश्च प्रकाशविमर्शात्मनो-रनुत्तरयोरेव संघट्टादानन्दशक्त्यात्मनो द्विनीयवर्णस्य उदयः'—तन्त्रालोक-विवेके प्रथमाह्निके (पृ० ८१)

२. 'अशून्यं शून्यमित्युक्तं शून्वं वाभाव उच्यते । अभावः स समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ।'—स्वच्छन्दतन्त्रम् (४.२९१)

संजाते तत्स्वक्षपं ज्ञानात् पृथम् भूत्वा कार्यरूपतां धते । एतदेव महामायिकः प्राकृतं रूपं वास्ति ।

ज्ञानमभेदारमकत्वेन चिदस्ति, क्रिया च भेदारमकत्वेन चैत्यमस्ति । यद्यपि चिच्चैत्ययोर्जानक्रिययोश्च भेदो नास्ति, तथापि विपर्ययज्ञानक्शाद् मायावशाद् वा भेदः प्रतीयते । तात्त्विकदृष्ट्या एतदद्वयमभिज्ञमस्ति । ज्ञानं प्रकाशच्चैव विमर्शाकारेण आश्यानीभूतं सत् क्रिया कथ्यते । यथा आकाशस्य काठिन्यगुणः शन्दः, एवमेव चिदाकाशस्य काठिन्यगुणो विमर्शः । प्रकाश-काठिन्यगुणः शन्दः, एवमेव चिदाकाशस्य काठिन्यगुणो विमर्शः । प्रकाश-विमर्शयोग्नेदो जलावत्वं बुद्बुद्वद् वास्तविको नास्ति । अत्तएव यथा क्रिया ज्ञानाभिन्ना, तथैव विमर्शक्ष्या क्रिया काठिन्यगुणं परित्यज्य विश्वान्तिस्वरूपं विपर्यानिन्नवरूपं विद्यानिन्त्य ज्ञानमुच्यते । प्रकाशेन सह क्रिया एकरसात्मिका भवति । एतदर्थमेव ज्ञानस्य बाह्यरूपं क्रिया, क्रियायाश्च वास्तविकं स्वरूपं ज्ञानमिति । एतज्ञानमेव प्रकाशः शिवो वास्ति, क्रियापि विमर्शः शक्तिर्वास्ति । वयोः प्राधान्यं समानम् । ज्ञानं विना क्रियायाश्चोपलिधनं सिद्धपति । अत एव ज्ञानक्रिययोः क्रिया च ज्ञानस्य कारणमिति मिषः समनियतकार्यकारणभावः । ज्ञानक्रिययोः पौर्वापर्यं नास्ति, अपितु योगपद्यं विद्यते ।

सृष्टितत्त्वम् सृष्टिवंतुस्वरूपा तन्मूलं च एकमेव । एकस्य बहुश्वार्थं द्वयोरावश्यकता भवति । एतदर्थंमेव व्याकरणशास्त्रे एकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि कल्पितानि

सन्ति । अयं द्वितीयो द्वयोरवस्थयोः प्रकाशितो भवति, एक एकस्मादिभन्नः, द्वितीय एकस्मादिभन्नः प्रकाशमानः । द्वयोति अभिन्नरूपेण सम्पृक्तं तत्त्वमेव यामलसत्ता कथ्यते । तान्त्रिकपरिभाषानुसारिमयमेव शिवशक्त्योः समरसारिमका अवस्था । एतत् सामरस्यं नित्यसिद्धम् । बौद्धैरिप सामरस्य-

मेतद् युगनद्धावस्थारूपेण कथ्यते। वैष्णवा अवस्थामिमां युगलभावेन

स्वीकुर्वेन्ति ।

एततसत्ताद्वयं विना सृष्टिर्न जायते । एकं द्विकं वा यत्र यामरुक्ष्पेण
प्रकाशमानमस्ति, तत्र द्वयोः सम्मेलनेन परमाद्वैतसत्तायाः प्रकाशो भवति ।
यत्र एकं द्विकं वा पृथग्रूष्पेण संस्थितम्, तत्र द्वयोः सम्मेलनेनास्य भेदमयस्य
बाह्यजगतः प्रकाशो जायते । तत्र एकाउन्तरङ्गशक्तिः, अपरा च बहिरङ्गशक्तिरुच्यते । यामलसाहाय्येन पूर्णसत्तायां प्रवेशो भवति । द्वयोः सम्मेलनेन
श्रेतमयस्य मायिकजगत आविर्मावः । द्वयोस्तात्पर्यं पृथक्सत्ताद्वयो नास्ति,
अवितु युगलसत्ता वर्तते । युगल-युग्म-यामल-सामरस्य-युगनद्वराज्दाः समानायंखोतकाः । अन्यदृष्ट्या इयमेव अद्धं नारीश्वरस्थितः । युगलप्राप्तेरियमुपासनैव
खोतकाः । उप्यवस्था इयमवस्था कालातीतसत्तां प्राप्नोति । अत्र बहुत्वं नास्ति,

पृथक् सत्ताद्वयं नास्ति, एकस्या एव सत्ताया भागद्वयी वर्तते । एतद् भागद्वयं पृथम् भूत्वा नावतिष्ठते । बहुशब्दस्य तात्पर्यमानन्त्यमिति । रहस्यमार्गे बहुशब्दस्य तात्पर्यं त्रित्वमिति । परिणामतस्त्रिशब्देन अनन्तस्य बोधो भवित । त्रयाणां पश्चाद्भागे द्वयोः स्थितिरस्ति, एतद्द्वयं मिथः संयुक्तमस्ति न तु पृथक्, एतस्यैव नामान्तरं युगलमिति । एतद्वुगलेन एकस्य मार्गः परि-चीयते । एतदेकमपि तत्त्वं केवलमेकमेव नास्ति, अपितु एकस्मिन् दे द्वयोश्चानन्तमिति ।

अस्मिन सामरस्ये भग्ने सति क्रमानुसारं विश्वस्य प्रादुर्भावो भवति । तदानीं महाबिन्द्ररेव शक्तिरूपेण परिणमति । शिवांशः साक्षिरूपेण संतिष्ठते । साक्षी अपरिणामी एकरच, किन्तु शक्तिः क्रमशो भिन्न-भिन्नरूपेण प्रसुता भवति । साक्षी मूलशक्तिश्च एकभावापन्नी स्तः । साक्षी सर्वावस्थास् निरपेक्षो द्रष्टा च वर्तते । शक्तेः प्रसारात्मिका संकोचात्मिका च अवस्था अयं साक्षी केन्द्रस्थाया आत्मभावापन्नसाम्यरूपायाः शक्तेद्रंष्टा सन्निप तस्याः प्रसारसंकोचनामकावस्थाद्वयमपि पश्यति । विश्वातीतत्त्वादयं सदा कालचक्रस्योपरि अवतिष्ठते । कालचक्रस्य नाभिस्वरूपमपि वर्तते । शक्तेः प्रसार एव सृष्टः, तत्संकोचश्च संहार इति कथ्यते । संकोचस्य प्रारम्भे अन्ते च साम्यावस्था वर्तते, मध्ये एतद् वैषम्यं कालचक्रस्य आवर्तनं वा । वैषम्येऽपि साम्यावस्थाउन्तर्निहिता भवति । वैषम्यकाले मूलविन्दो-रर्थाच्चतुर्थंबिन्दोबिन्दुत्रयं पृथग्भावेन प्रकटितं भवति । बिन्दोः प्राकटयेन रेखामुब्टिर्जायते, अयमेव रेखागणितस्य सिद्धान्तः। बिन्दोः स्पन्दनात् वा रेखोत्पत्तिर्जायते । परमतत्त्वस्य संकल्प एव स्पन्दस्य कारणम् । आगमजास्त्रे रेखाविन्यासद्वारा तत्त्विमदं ज्ञायते । परमस्वरूपस्य स्वातन्त्र्यात् -स्पन्दो यदा बिन्दुं स्प्रशति, तदा बिन्दुः रेखारूपेण परिणमति । ह्रस्वतमरेखा बिन्दृद्वयेन निर्मीयते । एतदनन्तरं सृष्टि: साक्षाद् बिन्दुना न भवति, अपितु रेखया जायते । तदानीं रेखात्रयी अपेक्षते । रेखात्रयात् त्रिकोणं भवति । तदेव मुघ्टे: मूलं योनिस्वरूपम् । अत एव वेदान्ते 'योने: शरीरम्' इति

एषा वस्तुत एकैव परा कालस्य किषणी ।
 शक्तिमदभेदयोगेन यामलत्वं प्रपद्यते ॥

<sup>---</sup>तन्त्रालोके द्वितीयाह्निके (पृ० २२३)

न्तिकोणं भगितित्युक्तं वियत्स्यं गुप्तमण्डलम् ।
 इच्छाज्ञानक्रियाकोणं प्राप्ताः ।।
 एकाराकृति यहिव्यं मध्ये षष्ट्कारभूषितम् ।
 आलयः सर्वसौक्यानां बोधरत्नकरण्डकम् ॥—तन्त्रा० वि० (पृ० ९०४)

सूत्रं स्थापितम् । एतत् सिद्धान्तं विना शरीरं नोपपद्यते । न्यायदर्शनानुसारं सृष्टेः क्रम इत्थं वर्तते —परमाणुः, द्वधणुकः, त्रसरेणुः । अर्थात् परमाणोर्द्धधणुकः द्वधणुकात् त्रसरेणुः । द्वधणुकत्रयं विना त्रसरेणुनित्यद्यते । बौद्धैरपि उक्तम् — 'खट्केन युगपव् योगात् परमाणोः खडंशता' दिति । त्रिकोणमेव महा- त्रिकोणम् त्र तदेव सार्धतिवलयाकारा भुजङ्गाविग्रहा कुण्डलिनीरूपेण शायते ।

### त्रिकोणतस्बम्

एतत्त्रकोणे परमतत्त्वस्य निर्गतधारान्वये सति त्रिकोणाकृतिः शक्त्याधार-रूपतां विभात । जगतः प्रसिवत्रीं धारामिमां स्वान्तर्धारयन्ती शक्तिरियं विद्व-प्रपः समुन्मीलयति । परमायाः शक्तेरस्याः स्वात्मीकृतधारयैव अनन्तलोकाः सृष्टा भवन्ति । वेदे रियप्राणी यथाक्रमादित्यसीमरूपेण अभिहिसी स्तः । सर्वोऽपि दुर्यमानपदार्थो रियरूपेण वर्तते, तथैव सर्वेत्रापि परमाशक्तिरेव कार्यं कुरुते । आधुनिकवैज्ञानिका अपि 'मैटर-इनजी' इति तत्त्वद्वयं स्वीकृत्य भारतीयमान्यतामनुमोदयन्ति । श्रीकृपर-सरविलियम क्रक्स-ओलिवरलाज-पलामेरियन इत्यादिवैज्ञानिकै: 'मैटर'तत्त्वं स्वतन्त्रकमिरूपेण न मन्यन्ते । 'मैटर'तत्त्वं स्वतन्त्ररूपेण न किमपि कार्यं करोतीति भाव: । वैज्ञानिकपस्त्रामे-रियनानुसारं 'मैटर'तत्त्वस्य विश्लेषणप्रसङ्गे तत्त्वमदृश्यं भवति । तदनन्तरं जगत आघारभूता सर्वकार्यकारिणी, स्पन्दनात्मिका, नित्यकार्यकारिणी शक्ति-रनुसन्धीयते । प्रो० हैकलमतानुसारं 'मैटर'तत्त्वमनन्तप्रसारितव्याप्तपदार्थ-स्थितरूपेण अनुभूषते । 'इनर्जी'पदवाच्यं तत्त्वं बोधात्मकम् । वेदे विणतो रियपदार्थं एव आधुनिकविज्ञानस्य 'मैटर'तत्वमस्ति । प्रो० बुकनरमतानुसार 'मैटर'स्य प्रत्येकास्थितिः 'इनर्जी'पदवाच्यस्य क्रीडाविलासमात्रम् । हा० कुँपरमहोदयोष्यमुमेव सिद्धान्तं स्त्रीकरोति । प्रसिद्धदार्शनिकहर्वर्टस्पेन्सर-महोदयेनाप्युक्तं यत् साम्यावस्थैव परिणामस्य चरमा सीमा । वस्तुतः शक्तेः

१. ब्रह्मसूत्रे (३.१.२७)

२. विशतिका, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः (श्लो०--१२)

३. अनुत्तरानन्दशक्ती तत्र रूढिमुपागते । त्रिकोणद्वित्वयोगेन त्रजतः षडरस्थितिम् ॥—तन्त्रालोकः (३.९५)

४. स्त्रिचुअल साइंस : सर कूपर

५. फोर्स एण्ड मैटर : बुकनर

६. दी कानिफलक्ट विट्वीन रिलीजन एण्ड साइंस : डॉ॰ द्रेपर

७. फस्टं प्रिसिपल : हवंटं स्पेन्सर

साम्यावस्थैव मध्यमार्गः । गौतमबुद्धेन मध्यमार्गस्य अनन्तमिहमा विजतः । मन्त्रद्वष्टारो ऋषयो रहस्यवादिनश्च सिद्धाः परम्परामिमां स्वीकुर्वन्ति । अखण्डमहायोगेऽपि साम्यावस्थेयं कुमारीशक्तिरूपेण स्वीक्रियते । इयमेक बास्तविकी शक्तिपूजा । 'इच्छासिक्रस्मा कुमारी' इति शिवसूत्रेऽपि कथ्यते । इच्छाशक्तिहि ज्ञानिक्रयाशक्त्योगेध्यस्था ।

## शिवशक्तिसामरस्यं यामलभावी वा

शाक्तदर्शनानुसारं शिवशक्त्योः सामरस्यमेव अद्वैतम्। उक्तं च'शिवशक्तिसामरस्यमयं जगदानन्दरूपिमत्ययंः' । शिवशक्त्योः सिम्मिलितस्वरूपमेव ब्रह्मीत, उक्तं च- 'शिवशक्त्योः सम्बन्धः दाहेन वह्नेरिव,
इति । द्वयोः सम्बन्धोऽविनाभावी । शिवशक्त्योः सम्बन्धः दाहेन वह्नेरिव,
धविलम्ना सह दुश्वस्यैव वर्तते । शक्तिर्यदाऽन्तर्मुखी भवित, तदा शिवः कथ्यते ।
शिवो यदा वहिर्मुखो भवित, तदा शक्तिः कथ्यते । अन्तर्मुखबिहर्मुखभावौ
सनातनौ । शिवतक्त्वे शक्तिभावस्य गौणत्वं शिवभावस्य प्राधान्यम् शिक्तिक्ते
च शिवभावस्य गौणत्वं शक्तिभावस्य प्राधान्यं विद्यते । किन्तु साम्यावस्थायां
शिवशक्त्योरेकरसा स्थितिर्वर्तते, इयमेव साम्यावस्था । इयमवस्थैव
पूर्णाहन्तापदेन परमसंविद्वपेण च व्यपदिश्यते । शाक्तदर्शनस्य परमतत्त्वं
यामलरूपेण विणतमस्ति-'तयोर्यद्यामलं रूपं स संघट्ट इति स्मृतः' इति ।
अयमेव अद्धेनारीश्वरः कथ्यते । शिवो ज्ञानशक्तिः, उमा क्रियाशक्तिश्च, शिवः
प्रकाशः शिवश्च विमर्शः । परमतत्त्वं प्रकाशिवमर्शसामरस्यमयं वर्तते ।

शिवशक्त्योः संघट्टेन आनन्दोदयो जायते। यद्यपि चित् आनन्दश्च स्वरूपतो भिन्नो, तथामि आनन्दोदये सित विसर्गः। शिवो विश्वोत्तीर्णः शक्तिश्च विश्वमयी। एतद्द्वयं परस्परं विच्छिन्नम्। अतः कुत्रचित् एकत्र पूर्णस्यं नास्ति। परमार्थेतः शिवशक्त्योरभेदे सित पूर्णस्योग्यं विच्छिन्तता अस्वीकृता वर्तते। पूर्णस्वरूपमविच्छिन्नमस्ति। पूर्णस्य विश्वमयत्वात् तत्र विश्वोत्तीर्णता तिष्ठति। अतो विच्छिन्नरूपेण स्वीकृतशिवभावशक्तिभावापेक्षया पूर्णभावः श्रेष्ठः। म०म०गोपीनाथकविराजमतानुसारं तत्त्वमिदं (यामलम्) सप्त-विश्वतत्त्वरूपेण स्वीकृतम् ।

केचन इत्यं प्रतिपादयन्ति यदेतस्मिन् विषये न किञ्चिदपि वक्तुं न वा

<sup>9.</sup> तन्त्रालोकविवेक:, आह्नि०-२४, (पृ० ८४)

२. सन्त्रालोकः (३.६८)

३. भारतीय संस्कृति और साधना ( प्रथमखण्ड ) : म०म०गोपीनाथ कविराज ( पृ॰ १७ )

किमपि विचारियतुं शक्यते । एतदेव हि तत्त्वं सर्वेषां चरमलक्यीभूतं वर्तते । एतदेव शैवानां परमशिवः, शाक्तानां पराशक्तिः वैष्णवानां च श्रीभगवानस्ति । एतदप्यवगन्तव्यं यत सर्वाणि नामानि केवलं नाममात्रम् । आगमशास्त्रे परमशिवावस्थीव पूर्णतायाः परिचायिकात्वेन आत्मसात्क्रियते, अन्यथा ज्ञान-विज्ञानदृष्ट्या तत्त्वमिदमव्यक्तमप्राप्यं चान्ति । अव्यक्तं सर्वदा अव्यक्तमेव भवति, उक्तं च तैत्तिरीयोपनिषदि-'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' इति । इदं रहस्यात्मकं विद्यते । यस्य अन्वेषणं भारतीया मनीषिणक्चेतनावि-ज्ञानमाध्यमेन बोधज्ञानमाधारीकृत्य कृतवन्तः, स एव सिद्धान्तो विशतिशताब्द्यां महादार्शनिकविटर्गेस्टाइनमहोदयेन भाषाविक्लेषणप्रसङ्गे कृतः । एभिरुच्यते यद यस्य सन्दर्भेऽस्माभिः किमपि न वक्तुं शक्यते, तत्र मौनमेव वरम्। वस्तुतः किमपि एतादशमिप तत्त्वं विद्यते यत् शब्दद्वारा वक्तुं न शक्यते, तत्तत्त्वं स्वात्मानं म्वयमेवाभिन्यनिनत । रहस्यात्मकमिदमुच्यते, अर्थाद् यस्य सम्बन्धे-ऽस्माभिः किमपि वक्तं न शक्यते, तस्याप्यस्ति सत्तामवश्यमेव स्वीकर्तव्या । एतदि वक्तुं न शक्यते यद् भाषाद्वारा यस्य साध्यचिन्तनस्य सीमा विद्यते, केवलस्य तस्यैव अस्तित्वमस्तीति । सामरस्यरूपेण वा प्रकाशितमलौकिकं परमतस्वमेतादृशमेवास्ति, यत्स्वरूपं वाचा लेखेन वाऽवबोद्धं न शक्यते । अस्यां स्थितौ करुणापूर्णहृदया भारतीया मनीषिणस्तत्विमदमवबोधियतुं प्रयत्नं कृतवन्तः, यस्य संक्षिप्तं स्वरूपं मया प्रस्तुतम् ।

सर्वं एते सिद्धान्ताः श्रीकृष्णयामलेऽपि विसृमराः सन्तीति, तेऽघुना उपसंहारव्याजेन समुपस्थाप्यन्ते ।

## उपसंहारः

प्राचीनकाले विभिन्नानां प्रस्थानानामवलम्बनं कृत्वा शाक्तमतं प्रचारितम् ।
एषु प्रस्थानेषु कौलिकमतं प्रधानमस्ति । अतिप्राचीने काले ऋषिणा दुर्वाससा
सहास्य मतस्य सम्बन्ध आसीदिति श्रूयते । दुर्वासा श्रीकृष्णाय आगमशास्त्रस्य
शिक्षामदादित्यपि प्रसिद्धिरस्ति । युगान्तरे कामरूपपीठाद् मीननाथेन
मत्स्येन्द्रनाथेन वा इदं मतं प्रचारितम् । किञ्चित् पूर्वं पुराणसंहिता, इति
नामना पुराणविषयक एको ग्रन्थः प्रचारितः । अस्मिन् ग्रन्थे श्रीकृष्णलीलाविषयस्तान्त्रिकदृष्ट्या साधनागतदृष्ट्या च आलोच्यते । प्रसङ्गतया प्राथमिकलीला-व्यावहारिकलीला-प्रातिभासिकलीलानां च सूक्ष्मं विवरणं तस्मिन्
ग्रन्थे वर्तते । तत्र प्राचीनवैष्णवसम्प्रदायस्य कतिपये प्राचीना ग्रन्था अपि
उद्धताः सन्ति ।

१. तैतिरीयोपनिषद् (२.९)

अनेन विवरणेन स्पष्टिमिदं प्रतिभाति यद् वैष्णवसम्प्रदाये साधनायामिप लीलारहस्ये मूलतान्त्रिकरहस्यानि प्रतिपादितानि । प्रसिद्धवेदान्ताचार्यश्री-मदादिशङ्करभगवत्पादस्य श्रेष्ठगुरुणा गौडपादेन 'श्रीविद्यारत्नस्त्रम्' इति नाम्ना उत्कृष्टतमस्तान्त्रिको ग्रन्थो लिखितः । श्रीकृष्णयामलतन्त्रेऽपि योगस्य साधनायात्रच दृष्ट्या तान्त्रिकदृष्टिवेष्णवदृष्टिद्य सम्मिलिता प्रतिपाद्यते ।

श्रीकृष्णयामलतन्त्रे इदमुल्लिखितमस्ति यदूष्वंलोकस्यान्तगंतं स्वगंलोक-महर्लोक-जनोलोक-तपोलोक-सत्यलोकाः प्रसिद्धाः सन्ति । ब्रह्मलोकस्योपरि चतुर्व्यहस्यानमस्ति । वैकृण्ठस्य दक्षिणतः संकर्षणो विद्यते । वैकुण्ठस्याधस्तात् पश्चिमतश्च प्रद्यम्नः कामदेवो वा। कामस्योपरि उत्तरतश्च अनिरुङो वासुदेवश्च पूर्वे । इमानि स्थानान्येव मत्यलोकस्योपरि वैकृण्ठस्याधश्च अवस्थि-तानि सन्ति । चतुर्व्याहस्योपरि ज्योतिर्मयवैकुण्ठधाम परमञ्योम वा अस्ति । इदं चतुर्व्यं हमुपलक्षितानां चतुरस्राणां मध्येऽत्रस्थितमस्ति । अत्र वासुदेव-संकर्षण-प्रबुम्न-अनिरुद्धास्य चतुर्व्यहस्य तदुपरि परमव्योम्नो ज्योतिर्भयवै-कुण्ठधाम्नरच उल्लेख वैष्णवपाञ्चरात्रागमप्रतिपादितं चतुर्व्यहसंविलतं भगवतः परवासुदेवस्य स्वरूपं स्मारयति, यस्य हि विवरणमहिर्ब्ध्न्य-नारदपाः बरात्रादि-संहितादिस् समुपलभ्यते । अस्योपरि कौमारलोकः, यत्र ब्रह्माण्डरक्षकः कार्ति-केयोऽवस्थितः । एषामुपरि महाविष्णोः स्थानमस्ति । स एव सहस्रशीर्षा पुरुषः श्रीकृष्णस्यांशांशाद्रस्भृतः । महाविष्णोर्मुखात् कारणसालिलमुद्भूतम् । तस्मिन् सिलले महासंकर्षणोऽवस्थितः । एष संकर्षणः शेषस्यावतारभूतः, यमाश्रित्य शेषशायी भगवान् जाग्रत्स्वरूपे सुप्तवत् तिष्ठति । जगतः सृष्टिः प्रस्रयश्च अस्य भगवतो निश्वास-प्रश्वासरूपे स्तः ! कारणसमुद्रे अर्द्धोन्मीलितैर्नेत्रैर्महा-योगिनो ध्याने निमग्नाः सन्ति । तेषां वामपार्थ्वे श्रीराधाया अङ्गादृद्भुता महालक्ष्मीरद्धीन्मीलितनेत्रैव्यंजनयति भगवन्तम् । परमपुरुषस्य गोविन्दस्य ध्यानेन महाविष्णोः पुलकोद्गमो जायते । प्रत्येकं रोमकुपे ब्रह्माण्डानि आवि-भैवन्ति । अन्तरारु श्रीराधायाश्चिन्तनेन नेत्रकोणेभ्योऽश्रधारा निर्गता भवन्ति । वामचक्षुको यमुना, दक्षिणचक्षुको गङ्गा, मध्यतश्च गोमती उद्भूता भवन्ति । तिस्रो धारा पुनः कारणसमुद्रे प्रविष्टा भवन्ति । जगति ता धारास्तमः (कृष्णवर्णम्), सत्त्वम् (शुभ्रवर्णम्), रजश्च (रक्तवर्णम्) इति नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति ।

इत उपरि त्रिपुरसुन्दरीलोकोऽस्ति । अत्र भैरवा भैरव्यः सिद्धयोगिनो मातृगणाश्च निवसन्ति भगवत्या त्रिपुरसुन्दर्या सह । भगवती च तत्र श्रीयन्त्रे निवसति, यस्य सविशेषं वर्णनं नित्याषोडशिकार्णवादिषु त्रैपुरतन्त्रेषु विचते । सा कृष्णोत्पन्ना कृष्णका च स्वयम्, रक्तवर्णा चतुर्भुजा चापि । सा एवं शुक्लवर्णा वाणी, पीतवर्णा भृवनेश्वरी, रक्तवर्णा त्रिपुरसुन्दरी, श्यामवर्णा कालिका, कृष्णवर्णा नीलसरस्वती चास्ति । पराशक्तिर्दुर्गा साक्षात्कृष्णस्वरूपा । उक्तं च —'बुर्गाख्या या पराशक्तिः साक्षात् कृष्णस्वरूपिणी' (४.१९ क) इति ।

राधाकुष्णयोविपरीतरत्या दुर्गा रामश्च सम्भवतः । नित्यमृष्ट्घर्यं महाविष्णोश्चरं संकर्षणः प्रविष्टो भवति । महाविष्णोर्गाड्यां गत्वा संकर्षणः कुण्डल्याकारो भवति । एवं सहस्रमुखो भृत्वा मुखरन्ध्राद् बहिगंतो भवति । महाविष्णुरिखलब्रह्माण्डस्य सर्जंनं घारणं संहारं च करोति । तद्रुष्ट्वं मध्य-फणाचक्रे गौरीपुरनामकं चक्रं विद्यते । तत्र भुवनेश्वरीकृपा दुर्गा विराजते । तत्र या देवी निवसति, सा कदाचित् श्यामा, कदाचित् कनकप्रभा चतुर्भुजा तथा कदाचित् शङ्खचक्रगदामुद्गरधारिणी भवति । तस्या निकटे च कालकपा कालिका तिष्ठित । चक्रस्य दक्षिणतो नीलसरस्वत्या उग्रताराया वा एक जटाया वा स्थानमस्ति । ततः पश्चिमतः धुक्लवर्णा, शुभ्रसत्त्वमयी, ब्रह्मवाग्वादिनी नित्या अवस्थिता । पीतवर्णा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ताकृपेण परिणता । चक्रस्यास्योत्तरतो योगिनीगणो डाकिनी-लाकिन्यादिभिरावृतस्तिष्ठित । तस्य उत्तरतो भुवनेश्वरी, पश्चिमतिष्ठस्नमस्ता, दक्षिणतो नीलसरस्वती वाणी तथा पूर्वतः श्यामा दुर्गा कालिका वा तिष्ठित ।

त्रिपुरमुन्दरीप्रसङ्गेनात्र साकारो निराकारश्च शिवो वर्ण्यते । लिङ्गरूपी शिवः कथं नाम पञ्चमा विभक्तो भवतीति च प्रतिपाच लिङ्गस्य पुंप्रकृत्यात्म-कस्वं साध्यते । अत्र लिङ्गादेव महाविष्णोक्त्यत्तिः संवर्णिता । वष्ठे चाध्याये कृष्ण एव परंब्रह्मोत्युच्यते । तस्य शक्तिः प्रकृतिः मूक्ष्मा सनातनी च । कृष्ण एव ज्योतिर्ब्रह्म जगत्मृष्टिस्थितिप्रलयकारणं सर्वस्वरूपं निष्कलं ग्रह्म ।

बाह्यणबाह्यणीसंवादरूपेण प्रवर्तते कृष्णयामलमिति जानीमो वयम् । अत्र सप्तमेऽध्याये प्रसङ्गवशाद् वर्ण्यते यदेतद् ग्रन्थवक्ता बाह्यणो गोलोके सुशर्मनामको गन्धत्रं आसीत् । कस्माच्चित् प्रमादात् ततः परिश्रष्टः स प्रथमं मान्धानृतनयो मुचुकुन्दाभिधः सूर्यवंशे समुत्पन्नः । तदनन्तरं बाह्यणत्वं प्राप्य कृष्णयामलसंकीतेनेन पुनः परं धाम जगाम । अतः सुशर्मनामको गन्धवोऽस्य तन्त्रस्य वक्तेति सुष्ठु जायते । अस्य तन्त्रस्य श्रोत्री बाह्यणी विश्वालाकी माम्नी राधाया कटाक्षप्रभवा ।

अष्टमेऽध्यायेऽत्र सर्वस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रतिपाद्यते । निर्विकारस्य निरञ्ज-नस्य ज्योतिःस्वरूपस्य ब्रह्मणः सकाशात् पुंप्रकृत्यात्मकं विश्वमिदं नानारूपेषु प्रतिभासते । इदमेव तद् विश्वोत्तीणं विश्वमयं च तत्त्वम्, यदस्माभिः पूर्वं सप्रमाणं निरूपितम् । निवयोऽयं कुःमत्तर-राधिकातत्त्रयोयां मञ्गावनाधिः य दशमेऽत्रयायेऽपि वर्णितः । एतद् वैश्ववायं नास्माभियामलावस्यायाः वैश्ववेत स्वरूपं विवेचितम् ।

शब्दब्र्झ परंब्र्ह्स चेति द्विविध ब्रह्म शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते । श्रीकृष्णास्यं परंब्र्ह्स यामलेऽस्मिन् प्रतिपाद्यत एव, दशमेऽध्यायेऽत्र वृन्दावनस्य शब्द-ब्रह्मस्वरूपत्वं वर्ण्यते । भगवती सरस्वती वंशीरूपेण प्राद्वर्भूतेत्येकादशेऽध्याये, सप्तविधानां नादानाम्, षड्विधानां रागाणां रागिणीनां च, ताल-ग्राम-मूच्छंनानां च नानाभिधानं वर्णनं वर्तते चतुर्दशेऽध्याये । तत-आनद्ध-सुषिर-धनास्थानि चतुर्विधानि वाद्यानि चाष्टाविशाध्याये वर्णितानि । तद्यथा—

ततं वीषादिकं साध्यि आनद्धं मुरजादिकम् । वंश्यादिकं च सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥ ( २८.३ )

क्लोकोऽयममरकोशे एवं दृश्यते--

ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् । वंश्यादिकं च सुविरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥ (१.७.४)

एवं परब्रह्मणा सहात्र शब्दब्रह्म सिवशेषं प्रतिपाद्यत इति वर्तते किमिप वैशिष्टश्चं कृष्णयामलस्य । याजवल्यस्मृताबुच्यते---

> बीणावावनतस्वज्ञः स्वरजातिविशारवः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ (३.१९५)

एवं च कृष्णयामले शब्दब्रह्मसमाराधनेनापि मुक्तिमार्ग उन्मीत्यते । चतुर्विकोऽध्यायेऽकारादिक्षकारान्ता मातृका स्मयंतेऽष्टादशकातराधिकाना-मवर्णनप्रसङ्गेन । अत्र प्रथमं ककारादिक्षकारान्तक्रमेण तदनु च अकारादि-विसर्गान्तक्रमेण नामानि वर्णितानि । नामक्रमनिरूपणेऽत्र बबयोरभेद इति सिद्धान्तः सम्यगङ्गीकृतः । मन्त्राणां मुद्राणां च निरूपणं दृश्यतेऽत्र त्रयोविकोऽध्याये ।

भुवनेशी त्रिपुरसुन्दरी च सविशेषमत्र वण्यंते । त्रिभङ्गीस्थानात् समुत्पन्ना देवी त्रिपुरसुन्दरीति ब्युत्पत्तिरत्र तस्य पदस्य निरुक्ता । भुवनेश्वयाः समक्षं स्वयमेव श्रीकृष्णस्त्रिपुरसुन्दरीस्वरूपमङ्गीचकारेति वर्ण्यते घोडशेऽ-ध्याये । तवाया—

त्रिभक्तपुरतो यस्मान्ममंब परमास्मनः । जातेषं सुन्दरी साक्षाच्छ्रीमस्त्रिपुरसुन्दरी ॥ (१६.१३) भगवत्पादेन सङ्कराचार्वेण तु प्रपश्वसारेऽन्यसिवंचनं निकपितम्— त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात् त्रयोमयत्वाच्च पुरंत्र देव्याः । लये त्रिलोक्या अपि पूरकत्वात् प्रायोऽम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥ ( ९.२ )

अत्र सप्तदशाध्यायत आत्रयोविशत्यध्यायं श्रीचक्रनिवासिनीनामावरण-देवतानामस्त्रदेवतानां मुद्राणां च निरूपणं नित्याषोडशिकाणंवपद्धत्या कृतमिति सत्यं श्रीकृष्णस्वरूपंव त्रिपुरसुन्दरी । 'शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते' (४.७) इति प्रतिपाद्यते नित्याषोडशिकाणंवे । अत्रापि शक्तिहीनः श्रीकृष्णो न किमपि कर्त्तुं शक्त इति वर्ण्यते । तद्यथा—

कृष्णोऽपि शक्तिरहितः कर्त्वं शक्तो न किश्वन । तस्यापि शक्तिरूपाहं राधिका सर्वतोऽधिका ॥ (२१.३४. स—२१.३५. क)

श्रीकृष्णस्य त्रिभिङ्गिस्वरूपमत्र द्वादशेऽध्याये वर्ण्यते । रसमाधुरीमापिबन् श्रीकृष्णस्त्रयंग्ग्रीवस्त्रियंक्चरणश्च भवति । सैषा रसमाधुरीभरिता वंशीवादन-रता कृष्णस्य आकृतिमंनोहारिणी त्रिभिङ्गिनाम्ना प्रसिद्धा । कालिकातामानृका त्रिभिङ्गिचरितमात्रस्यैवेति पाण्डुलिपीनां विवरणेऽस्माभिष्ठक्तम् । त्रिभिङ्गित्व-रूपमेतन्न केवलं श्रीकृष्णभक्तानाम्, अपि तु भक्तकवीनां चित्रकाराणां च प्रधानमालम्बनमासीदिति वयं सर्वे जानीमः ।

प्यविद्योऽध्यायेऽत्र राधाकुष्णयोरैक्यं प्रतिपाद्यते । तद्यथा --

कृष्णेब्रह्मणि राधायामषीद्भेदो न विद्यते । एकमेवाद्वयं ब्रह्मेत्युच्यते ब्रह्मवादिभि: ।। (२५.२३)

प्रकाशविमश्रोत्मकमेकमेव तत्त्वम् । तन्त्राचार्या एतत्तत्त्वं स्वातन्त्र्यमयी विदिति वा सविदिति वा बोधयन्ति । कृष्णयामले वर्तते संवित्स्वरूपिणी राष्ट्रा । सैव विश्वोत्तीणं विश्वमयं च स्वरूपं धत्ते । शक्त्या राधिकया युक्त एव श्रीकृष्णः किमपि कर्त्तुं प्रभवतीति यामलमतत्स्वरूपमन्तिमेऽध्यायेऽष्टाविकेऽत्र सविशेषं निरूष्यते ।



# विषय-सूची

| आशीर् <del>षच</del> ंसि                                        | v-viii       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                | ix-xxxi      |
| मातका-परिचय- ix, ग्रन्थ-परिचय- xii, पूर्वपीठिका- xiii,         | मक्तिसम्प्र- |
| दाय- xiv, भक्ति-दर्शन- xvii, लीला-धाम- xxi, श्रीराधा-कृष्ण     | एव काम-      |
| कला- xxvi, श्रीराधा-कृष्ण एवं त्रिपुरमुन्दरी-xxvii, आभार-प्रद  | शन- XXX      |
| उपोद्धातः (संस्कृत)                                            | १-४३         |
| यामलगब्दार्थः - ३, यामलोद्भवः - ४, यामलानां विव                | र्णम् -७,    |
| कृष्णयामलस्य संक्षिप्तः परिचयः - १६, वक्तारः श्रोतारः          | च - ३१,      |
| दार्शनिकं विवेचनम् ( - ३२, प्रकाशविमर्शात्मकं तत्त्वम् - ३     | २, विश्वो-   |
| त्तीर्णा विश्वमयी च संवित् - ३३, विश्वशरीरो भगवान् - ३४,       | सामरस्यम्    |
| - ३४), यामलावस्था ( - ४०, अद्वयं तत्त्वम् - ४०, यामलभा         | वः – ४१,     |
| स्वातन्थ्यम् - ४३, अन्याः शक्तयः - ४४, सुब्टितत्त्वम् - ४५, ति | कोणतत्त्वम्  |
| - ४७, जिवशक्तिसामरस्यं यामलभावो वा -४८ ), उपसंहारः             | - 88         |
| श्रीकृष्णवाम <b>लमहातन्त्रम</b>                                | १–२२६        |
| प्रथमोऽध्यायः - वृन्दावनभ्रष्टिवद्याधरिवद्याधरीप्रश्नः         | <b>१-</b> ×  |
| हितीयोऽध्यायः - भूवाबूध्वंलोकवर्णनम्                           | 4-58         |
| तृतीयोऽध्यायः - गुणातीतकारणजलराशिपरमव्योमनाथमहा-               |              |
| पुरुषसोकवर्णनम्                                                | २४२६         |
| चतुर्थोऽध्यायः - गौरीलोकवर्णनम्                                | 79-78        |
| पञ्चमोऽध्यायः - शिवलोककथने काशीमाहात्म्यपाखण्डिकथनम्           | ३२-३४        |
| षच्ठोऽध्यायः - ज्योतिर्बह्मलोकवर्णनम्                          | 35-36        |
| सप्तमोऽध्यायः - परब्रह्मलोकवर्णने सगणरहस्यव्नदावनवर्णनम्       | ३८-६०        |
| अब्टमोऽध्यायः - वृन्दावनरहस्ये विद्याधरीसन्देहहरणम्            | <b>६१–६३</b> |
| नवमोऽध्यायः - भगवदुद्वेशः                                      | £8-£=        |
| दशमोऽध्यायः - वृन्दावनरहस्यनिरूपणम्                            | ६६-७३        |
| एकादशोऽध्यायः - श्रीकृष्णबलरामप्रक्ते शब्दब्रह्मस्वरूपिण्याः   |              |
| वंशिकायाः प्रादुर्भावः                                         | 13-8x        |
| द्वादशोऽध्यायः - दिव्यवृन्दावनरहस्यान्तर्गते श्रीराधाऽविभवि    | 05 -900      |
|                                                                |              |

| त्रयोदशोध्यायः - | - श्रीराधा-कृष्णरहस्ये सम्मोहनमनुचिन्ता-                      |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                  | मणिमहीषधिरूपाविर्भावः                                         | १०१-१०३ |
| चतुर्दशीऽध्यायः  | - राघावशीकारे भुवनेश्युत्पत्तिभगवन्मुख-                       |         |
| · ·              | विनिर्गता वर्णमालास्तुतिः                                     | 808-860 |
| पञ्चदशोऽध्यायः   | - दिव्यवृन्दावनोपाड्याने गोलोकनिर्माणं                        |         |
|                  | भ्वतेश्वरीमोहनञ्च १८०                                         | 222-220 |
| षोडशोध्यायः      | - श्रीकृष्णाभेदशक्तिश्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीप्रकाश               |         |
|                  | रहस्यम्                                                       | १२१-१२३ |
| सप्तदशोऽध्यायः   | - दिव्यवृन्दावनोपास्याने राधा-कृष्णरहस्ये-                    |         |
|                  | ऽनङ्गकुसुमाद्यष्टनायिकाप्रचारणम्                              | १२४-१२८ |
| अष्टादशोऽध्यायः  | - राधा-कृष्णरहस्ये षोडणाकर्षणगक्तिप्रचारः                     | १२६-१३१ |
|                  | - सर्वसंक्षोभिण्यादिप्रचारणम्                                 | १३२-१३४ |
| विशोऽध्यायः      | <ul> <li>राधा-कृष्णरहस्ये सर्वसंक्षोिभण्यादिशक्ति-</li> </ul> |         |
|                  | सर्वज्ञादिदेवी मोहनम्                                         | 838-880 |
| एकविशोऽध्यायः    | - विशन्यादिवाग्देवीकामेश्वयादिमोहने                           |         |
|                  | राधाया निजतत्त्वप्रकाशनम् 🦿 🤫                                 | 885-880 |
| दाविणोऽध्यायः    | - राघा-कृष्णरहस्ये कामेश्वीदिभङ्गः,                           |         |
|                  | संक्षोभिण्यादिसम्मोहनम्                                       | १४८-१५४ |
| त्रयोविशोऽध्यायः | - राधादेवीप्रोन्मादनम्                                        | १४४-१६२ |
| चतुर्विशोऽध्यायः | - श्रीमद्राधादेग्या नाम्नामण्टादसभती-                         |         |
| 3.               | स्तोत्रम्                                                     | 153-458 |
| पञ्चिवशोऽह्यायः  | - वृन्दादेवीमन्त्रणम्                                         | १६२-१६4 |
| षड्विशोऽध्यायः   | - राधा-कृष्णरहस्ये वृन्दावनरचनं गोपानां                       |         |
|                  | पराजयश्व                                                      | 888-303 |
| सप्तविशोऽध्यायः  | <ul> <li>राधा-कृष्णरहस्ये श्रीकृष्णवंशीहरणं</li> </ul>        |         |
|                  | श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रणञ्च                               | 203-200 |
| मच्टाविशोऽध्यायः | - श्रीराधा-कृष्णविहारवर्णनम्                                  | २०५-२२६ |
|                  |                                                               |         |
| परिशिष्टम् - १   | <ul> <li>नवमातृकाविशेषपाठाः</li> </ul>                        | 270-248 |
| परिशिष्टम् –२    | - श्रीकृष्णयामलश्लोकार्धानुक्रमणी                             | २४४-३३१ |
| परिशिष्टम -३     | - नवममातृकाश्लोकार्धानुक्रमणी                                 | 337-38  |



# श्रोकृष्णयामलमहातन्त्रम्

# प्रथमोऽध्यायः

## <sup>र</sup>श्रीकृष्णाय नमः

| सदाशिवमहेशानब्रह्मविष्णुमहेश्वराः                       |
|---------------------------------------------------------|
| यस्यांशांशा नमस्तस्मै कस्मैचित् परमात्मने ॥ १ ॥         |
| नारद उवाच                                               |
| शाण्डिल्यकुलसम्भूतं भारद्वाजात्मजा सती ।                |
| रूपयौवनसम्पन्ना दिव्यालङ्करणोज्ज्वला ॥ २ ॥              |
| कन्दर्पदर्पशमनं रूपिणं नवयौवनम्।                        |
| गोविन्दनामश्रवणजातहर्षाश्रुलोचनम् ॥३॥                   |
| पुलकोद्भिन्नसर्वाङ्गं कम्पमानं मुहुर्मुहुः ।            |
| वित्तिभित्तिविचित्रश्रीकृष्णरूपमनामयम् ॥ ४॥             |
| गोविन्दचरणद्वन्द्वं (न्द्व)सेवानिष्ठितविग्रहम्          |
| श्रीकृष्णसत्कथालापप्रमन्नवदनाम्बुजम् ॥ १॥               |
| अनन्यभावं गोविन्दसस्यभावपरायणम् ।                       |
| कृष्णक (क्र)मसिक्तहस्तद्वन्द्वं निर्द्धनद्वलक्षणम् ॥ ६॥ |
| गोविन्दद्भद्यानन्दं सत्कथाश्रवणोत्सुकम् ।               |
| सर्वभूतसमप्रेमाचरणं प्रा(प्रे)रणप्रदम् ॥ ७॥             |
| ज्ञानविज्ञानसम्पन्न कृष्ण यन्तु(पातुं)[त्व]मर्हसि।      |
| <sup>3</sup> इति नीचे मिय यदा हृदयाश्वासनिकया ॥ ५ ॥     |
| त्रियते दानदयया श्रीकृष्णेन विलासिना ।                  |
| विहसामि तदैवाहं बालवन्मत्तचेष्टितः ॥ ६॥                 |

१. अत्र 'क'मातृका प्रारम्यते। २. अत्र 'ख'मातृका प्रारम्यते।

ष्रह्मविष्णुशिवादीनां दुर्लभा<sup>र</sup>दुद्गात् परम् । श्री<sup>॰</sup>मदृन्दावनपदाद् गोविन्दपदचिह्नितात् ॥ १०॥ गोपगोपीगणप्रेमवसतेः सुखसम्पदः । 11 22 11 गोविन्दचरणद्वन्द्वमकरन्दरसोदयात् विन्तोऽस्मीति मत्वाद्य रौम्युद्वाहुविमूदवत् । गलद्वाष्पाकुलाक्षोऽस्मि तदीयमहिमा(म)स्मृतेः ॥ १२॥ त्वदीय सङ्गमे यादृक् मुखं कमललोचने। तत्कोटिकोटिगुणितं सुखं गोविन्दसङ्गमे ॥ १३॥ तत्तत्सुखविहीनस्य दुःखमन्यत् सुखं प्रिये । तेन विलष्टमतिश्चास्मि सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ १४ ॥ ब्रह्मानन्दो भवेद् देवि 'परार्द्धहिगुणीकृतः । गोविन्दसेवानन्दस्य कलां नार्हति षोडशीम् ॥ १५॥ तेनैव त्वन्मुखे नित्यं विमुखो सुमुखि प्रिये। यदि वाऽऽपतितं दुःषं दृष्ट्वा हष्टो हमामि वै।। १६।। तदत्र कारणं देवि ४२गृणुष्वैकमतिः सती । कल्पवृक्ष<sup>६</sup>तलस्थस्य सामान्यं फलमिच्छतः ॥ १७ ॥ यत्तु दुःखं धावतः स्यात् तत्र का परिवेदना । इलाच्यं भवतु मे दुःखं त्यक्तगोविन्दसम्पदः ॥ १८ ॥ सामान्यसुख लिप्साया यथोचितमिदं फलम्। इति स्मृत्वा हसन्नित्यं विलपामि पुनः पुनः ॥ १६॥ आकाशस्थो यथा भानुर्जलस्था नीष्वनेकवा। °प्रकाशते सर्वभूतेष्वेव(वं) कृष्णस्तथा ध्रुवम् ।। २० ॥ सम्मुखस्थेषु तेष्वेवममलज्ञानं जायते । सर्वभूतोन्तरस्थोऽसौ भगवान् भूतभावनः ॥ २१॥ <sup>९९</sup>सर्वग: सर्वपाताले नाहं दुर्गमें <sup>१२</sup>भय: । यदा कृपावलोकेन 'क्तेनैवाहं निरीक्षितः ॥ २२ ॥

१. उद्गात्-क.।२. 'मद् नास्ति-ख.। ३. सक्तमो-ख.। ४. प्राह - ख.।
५. ऋणुयैकमति-क.। ६. तल्पस्थस्य-क.। ७. लिप्सया-क.। ८. लीयते
कथा-क.। ९. प्रकाशन्ते-क.। १०. 'सम्मुखस्थेषु हत्यस्य स्थाने 'सम्मुखस्थे'
इति-क.। ११. सत्रगः-क.। १२. जयः-क.। १३. नैनैवाहं-क.।

तदा मम भवेत् मृत्यं गीतं वैव विशेषतः । प्रिये कि कथयिष्यामि यावद्वै दुर्भगस्य मे ॥ २३॥ ९दु:खमारूढवृक्षस्य पतितस्य फलोदये ।

ब्राह्मण्यूवाच

कोऽसि त्वं कस्य वा हेतोश्च तः कस्मात् सुखाच्चिरम् ॥२४॥ विश्वतोऽसि महाभाग ! कस्मात् स्थानादनुत्तमात् । कुत्र तिष्ठित तत्स्थानं प्रभो मे छिन्धि संशयान् ॥ २५॥

ब्राह्मण उवाच

शापभ्रष्टाऽसि नात्मानं मां च जानासि भाविनि । प्रायः स्त्रियो विपत्काले न स्मरन्ति निजिक्तियाम् ॥ २६॥

बाह्यण्युवाच विश्वतोऽसि भहाभाग ! कस्मात् स्थानादनुत्तमात् । कियद् दूरे च तत्स्थानं तन्मे 'कथय निश्चितम् ।। २७ ।।

बाह्यण उवाच श्रीमद्वृन्दावनस्थानादहं अष्टोऽस्मि दुर्भगः । श्रीवृन्दावनचन्द्रस्य शापेन परितृष्यते ॥ २८ ॥ सत् वृन्दावनस्थानं सर्वनोक्तमनोहरम् । व्यापकंच यथा ब्रह्म नाना सर्वत्र भासते ॥ २६॥ सर्वलोकोपरिचरं शिरोमणिरिवोज्ज्वलम् दिव्यवृन्दावनं नाम महावनमनुत्तमम् ॥ ३०॥ भौमं वृन्दावनत्वं यद्गतं श्रीकृष्णलीलया । बृन्दावनं तु त्रिविघं दिव्यं भीमं तु सुन्दरि ॥ ३१॥ भौतं च ब्रह्मणा ज्योतिःस्वरूपेण विनिमितम् । यत्तु दिव्यं तथा भौमं ब्रह्माण्डान्तर्गतं तु यत् ॥ ३२॥ दिव्यवृन्दावनस्पर्शाद् दिव्यं रूपं महत्पदम् । अद्भुतं दृश्यते भूमौ सर्वेषां पापमोचनम् ॥ ३३॥ तदेव द्विविधं साध्वि मा(म) गरापुरुषोत्तमः । ययोः कृतायां यात्रायां पापं याति न संशयः ॥ ३४॥ मथुरायां स्वयं साक्षादागतं विपिनं महत्। यत्र कीडति विश्वात्मा श्रीगोविन्दो निजैर्गुणै: ॥ ३५ ॥

१. अन्नत्व 'ख'मातृका खण्डिता । २. अन्न 'च'मातृका प्रारम्यते ।

अस्यं 'महामहे श्रीमत्पुरुषोत्तमसंज्ञया ।
तस्य विश्वेश्वरस्यैव प्रतिमूर्तिवरिन्द्वना ।। ३६ ।।
प्राथिता निजभक्तस्य इन्द्रद्युम्नस्य धीमतः ।
श्वान्तं दान्तं क्षमायुक्तं विह्नहोमपरायणम् ॥ ३७ ॥
कृष्णभक्तजनप्राणप्रतिमं प्रशमायनम् ।
सङ्गीतकुशलाभिज्ञा सर्वशास्त्रार्थकोविदा ॥ ३६ ॥
ज्ञानविज्ञानगोविन्दं(न्द)सेवानिजितकत्मषा ।
अपारभवपाथोधि तर्त्तुकामा शु(सु)विस्मिता ॥ ३६ ॥
पप्रच्छ ब्राह्मणी कान्तं कान्तं कलान्तमनाः शुचिम् ।

### ब्राह्मण्युवाच

स्वामिन् घ्यायसि कि नित्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ ४० ॥
कृष्णः क्वचिद् भ्रान्तः स्खलद्गतिः [ क्वचित् ] ॥
क्वचिदुन्मत्तवद् भासि क्वचिद्धसिस बालवन् ॥ ४१ ॥
रोदिषि क्वचिदुद्वाहुर्गलद्वाष्पाकुलेक्षणः ॥
सुखकाले क्विष्टमना दुःखकाले हसन्मुखः ॥ ४२ ॥
निर्लाज्जत[:] प्रकथने निर्भयो दुगमे वने ॥
क्वचित् नृत्यसि निर्लाज्जो गायस्युच्चस्वरः क्वचित् ॥ ४३ ॥
किमिदं ते व्यवसितं न जाने तद् वद प्रभो ॥

## ब्राह्मण उवाच

प्रिये यद् दुर्लभं लोके तन्मया परिचिन्त्यते ॥ ४४ ॥
तदप्राप्तिभयात् शुष्कवदनश्चिकतेक्षणः ।
कदाचिद् हृदये तस्याश्वासिवश्वासतो मुहुः ॥ ४५ ॥
प्रहृष्टहृदयश्चास्मि शान्तातमा विगतज्बरः ।
यथा घनो लब्धघने विनष्टे तान्तकृत् सदा ॥ ४६ ॥
तिच्चन्तावशगो नान्यत् चिन्तयेदेकमानसः ।
एवं लब्धेश्वर[स्य]ास्य दुर्भगस्य दुरात्मनः ॥ ४७ ॥
तत्पादसेवासम्बन्धी(न्धाद्) देवाद् भ्रष्टस्य सुन्नते ।
पुनस्तं प्राप्तुकामस्य देवान्न घटते च यत् ॥ ४८ ॥

१. मन्यामहे—च.। २. 'शान्तं' इत्यारम्य 'भामिनी' इति ४९संस्यक-रकोकपर्यन्तं पाठो नास्ति—च.।

तेनैवाहं सदा भ्रान्तः संश्रान्तो वीक्षितस्त्वया ।
तिच्चन्ताविष्टिचत्तस्य पिघ यातुः स्खलद्गतेः ॥ ४६ ॥
देह उन्मत्तवद् भाति भावाभाविवर्गिताः (तः) ।
अहं तव सखा बन्धो मा खेदं कुरु भामिनि ॥ ५० ॥
'हितार्थं तदिष्ठिठानं वनं वृन्दावनं परम् ।
यतु भौमं वनं तत्तु 'जाते भौते व्यवस्थितम् ॥ ५१ ॥
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वभूतिशरोपरि ।
सहस्रपत्रं कमलं भाव्यते सिद्धि (द्ध)योगिभिः ॥ ५२ ॥
दिव्यं वृन्दावनं घ्यात्वा विष्णुर्भूलोकपालकः ।
भौमं वनं च सिच्चन्त्य ब्रह्मा सष्टा श्रुतान्वितः ॥ ५३ ॥
'भौतं वृन्दावनं घ्यात्वा शिवः संसिद्धिमागतः ।
एषामेकतमं ध्यात्वा 'तथैव पुरुषं परम् ॥ ५४ ॥
तरन्ति भवपाथोधि सर्वे प्राप्तमनोरथाः ।
आबाल्यं 'तव सख्यं मे प्रिये भक्तासि मे सदा ।
आम्लात् कथिष्टियामि यतो भ्रष्टोऽस्मि तत् श्रुणु ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे वृन्दावनभ्रष्टविद्याघर-

विद्याधरीप्रदनः नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

रे. 'हितार्थं ''प्रस्' इस्पस्य स्थाने 'हितार्थं '''भक्तितस्परस्' इति खण्डितः पाठः – इ. । २. ज्ञाते – इ. । ३. मौमं – इ. । ४. तथैवं – च. । ५. स्वयि – च. ।

## द्वितीयोऽध्यायः

नारद उवाच

**'इ**त्थं संपृष्टो ब्राह्मण्या ब्राह्मणः संशितव्रतः । अवदद् वदतां श्रेष्ठो गोविन्दैकपरायणः ॥ १॥ ब्राह्मण उवाच ¹सर्वाऽधस्ताद् ³ब्रह्मशिलाधारशक्तिस्वरूपिणी । सा द्वितीया परामूर्तिः गोविन्दस्य महात्मनः ।। २ ।। तदूर्घ्वे च महाकूर्मः कृष्णस्यांशांशसम्भवः । यदुर्ध्वे सिख पातालं स्वर्गाधिकमनोहरम् ॥ ३॥ सहस्रवदनो यत्र नागराजो विराजते। कूर्मपृष्ठैकदेशे यस्तन्तुवद् दृश्यते सदा ॥४॥ महातलं तद्रध्वें च नागतिर्यंक् शिरस्थितम् । तलातलं तदूध्वें च तदूध्वें च रसातलम् ॥ ५॥ शेषमध्यस्थलस्थं तद् राष्ट्रं सर्वसुखावहम् । तदृध्वें सुतलं नाम नानाभूतमनोहरम् ॥ ६॥ यत्र दैत्यपतिः श्रीमान् बलिरिन्द्रपदाच्युतः । तिष्ठत्यमरसङ्काशः सम्मुखीनगदाधरः ॥ ७॥ तदूर्ध्वे वितलं यत्र मत्स्यरूपीजनार्दनः। ह्यग्रीवदैत्यहन्ता तदूर्ध्वमतलं प्रिये ॥ ५ ॥ यत्र तिष्ठिति विष्णवंशो वराहो धवलाकृतिः। शेषचूडामणरूध्वें शोभते मशको<sup>∗</sup>पमः ।। ६ ।। कोटियोजनविस्तारं कोटियोजनमुच्छितम्। पातालानां च सर्वेषां परिमाणमुदाहृतम् ।। १० ।।

१. 'इत्थं''''उवाच' इति नास्ति–च. । २. ब्रह्मशिलाऽवर–क. । ३. सक्ते–च. । ४. यसः–क. ।

<sup>1.</sup> द्वितीयरकोकादारम्य ८१संख्यकरकोकपर्यन्ताः श्रीमद्रागवतमहापुराणे (पञ्चमस्कन्धे १६-२४अध्यायेषु ) वर्तन्ते । तत्रस्या विशेषाः पाठा 'साग०' इति सङ्केतेनात्र संगृहीताः। पृथ्वी-अतल्ल-वितल्ल-सुतल्ल-तल्लातल्ल-महातल्ल-रसातल्ल-पाताला इति वर्तते कोकवर्णनक्रमस्तत्रस्यः (साग० पारुषा७)।

तामसानां च भूतानां पातालं निलयं ध्रुवम् । हिताय भगवास्तेषां विष्णुनीनातनुर्वसेत् ॥ ११॥ तस्य दन्ते स्थिता पृथ्वी सशीलवनकानना । मुस्ताखनर(न)तो लग्ना शोभते मृत्तिका यथा।। १२।। त्रिकोणा पृथिवी कान्ते सप्तद्वीपवती सती । पीतवर्णा क्षतु(चतुः)चित्रा सप्त<sup>र</sup>सागरमेखला ॥ १३ ॥ विष्णुना क्रोडरूपेण पातालमु(लादु)द्धृता त्वियम् । अस्याः संक्षेपतो भागलक्षणं च श्रृणु प्रिये ॥ १४ ॥ कृष्णेन भक्ता(क्त)रक्षार्थं प्रेषितेन मयेक्षितम्। नवभागं पृथिब्या वं नववर्ष विदुर्व्धाः ॥ १५॥ इलावर्षं तु भद्राश्वं हरिवर्षं तथैव च । केतुमालं रम्यकं च हिरण्मयमथापरम् ॥ १६॥ कुरुवर्षं किम्पुरुषं भारतास्यं ततः परम् । <sup>1</sup>इलावर्षे च भगवान् भवान्या सहितो भवः ॥ १७॥ भगवन्तमनन्तारूयमुमास्ने(मया) स्वगणैर्वृतः । मनुमेतं स जपति निजभावार्थसिद्धये ॥ १८॥ २३० नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणमङ्ख्यानाया-नन्तायाव्यक्ताय नम इति² तनमध्ये स्वर्णपर्वतः। पृथ्वीनाभिगतं वर्ष ृ सुमेरः पर्वतस्तस्य पर्वताः सुमनोहराः ॥ २०॥ नीलः व्वेतः शृङ्गवांश्च रम्यकोऽथ हिरण्मयः । हिमवान्निषदो(घो) विन्घ्यो मात्यवान् गन्धमादनः ॥ २१ ॥ स(सु)पादर्वः कुमुदग्चैव मन्दरो मेरुमन्दरः। अन्ये च गिरयो साब्वि रत्नधातुर्विचित्रिताः ॥ २२॥ दिग्विदिक्षु वरारोहे वारिप्रश्रवणोज्ज्वला ब्रह्मलोकान् महादेवी <sup>अ</sup>गङ्गा त्रिपथगामिनी ॥ २३ ॥

१. इस्यम् 'च'मातृका समाक्षिः । २. 'ॐ नमो भगवते महीपुरुवायामन्ताय अन्यकाय नम इति' इति 'क'संज्ञकमातृकायाम् ।

<sup>1.</sup> इछावृतवर्षवर्णनं र्श्रामद्भागवते ( पा१६।७.२९; पा१७ ) दश्यते ।

<sup>2.</sup> माग. (५११७१७)। 3. गङ्गाया उत्पत्तिः, तस्याः विविधमेदाश्च श्रीमद्भागवते (५११७११-५), स्वच्छन्दतन्त्रे (१०१७२-१८१) च वर्णिताः।

विष्णुपादार्धसम्भूताऽघोऽघमेरोर्भुजं गताः । स्वर्गे मन्दाकिनी ख्याता वंक्षः पूर्वे च भद्रकाः(का) ॥ २४ ॥ उत्तरे यशस्विनी पश्चाद् दक्षिणेऽलकनन्दका । भोगवती च पाताले सर्वेषामघनाशिनी ॥ २५॥ नदा नद्यो बहुविधा वर्षे वर्षे सुशोभनाः षर्वतानां चतुर्दिक्षु राजन्ते तरवोऽमलाः ॥ २६॥ चत्वारः पर्वताकाराः सहस्रयोजनोच्छयाः । चूतजम्बूनीपवटोः(टाः) पूर्वादिषु यथाक्रमम्।। २७॥ देवोद्यानानि चत्वारि चतुर्दिक्षु वरानने । नन्दनारूयं वनं पूर्वे शक्रप्रियकरं परम् ॥ २८॥ वनं चैत्ररथं नामा(म) दक्षिणे दक्षिणे श्रृणु । वैभाजकं पश्चिमे च सर्वतोभद्रम्तरे ॥ २६॥ <sup>2</sup>ततो भद्राश्ववर्षं तु मेरोः पूर्वे व्यवस्थितम् । तत्र भद्रश्रवा नाम धर्मपुत्रो महायशाः ॥ ३०॥ निजजलैयं जत्यघविनाशनम् मन्त्रेणानेन कृष्णांशं स्रवन्त्यमललोचने ॥ ३१॥ 28ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः ॥ ३२ ॥ <sup>ु</sup>हरिवर्षं सुशोभनम् । मेरोरीशानभागे तु यत्र वे नृहरिं देवं प्रह्लादोऽर्चति नित्यदा ।। ३३॥ हिरण्यकशियोः पुत्रो महाभागवतोत्तमः जपत्येवं महामन्त्रमेकान्तहृदयो मुनिः ॥ ३४॥ ९३० नमो भगवते नर्रासहाय नमस्तेजस्तेजसे आवि-राविभव वज्रनखवज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । अभयमभयमात्मिन भूयिष्ठा ॐ क्ष्रौम् \* ॥ ३४ ॥

१. 'ॐ नमा भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे स्वाविशाविभेववद्भनखदंष्ट्रा-युध्यवकर्माशयात्रुं तमो प्रसन्तु स्वाहा । अभयमभयमाध्मनि भूविष्ठ ॐ चौं चौं हों स्वाहा' इति 'क'संज्ञकमातृकायाम् ।

<sup>1.</sup> भद्राष्ट्रवर्षवर्णने तत्र्य (५।१८।१)।

<sup>2.</sup> भाग. ( पा१८।२ )।

S. हरिवर्षस्य विवरणं श्रीमद्वागवते ( पा१८।१७ ) इति ।

<sup>4.</sup> भागः ( पात्रदाद )।

सुमेरोहत्तरे केतुभा(मा)ले र्लं(ल)क्ष्मीहंरिप्रिया।
कामदेवं जगद्वीजभूतमर्चति नित्यशः ॥ ३६।
लक्ष्मीः समानरूपाभिर्नारीगिनिस(भिरिद)मद्भुतम्।
मनुं त्रिभुवनाकर्षं जपत्येकान्तमानसा ॥ ३७॥

'ॐ हां हीं हूं ॐ नमो भगवते हृषोकेशाय सर्वगुणिवशि कै-विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दोमयायात्रमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् था। ३८॥

<sup>1. &#</sup>x27;क द्वां ह्वं के नमो भगवते हवीकेशाय सर्वगुणविशेषविविवितासमने आकृतेनां विनीतां च विशेषाणां वाधिषतये घोडशकळाय छुन्दोमयाबात्ममया-याऽमृतमयाय सर्वमयाय सहस्रतेजसे बळाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयान् दृति 'क'संज्ञकमातृकायाम् । २. 'क नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सच्चाय प्राणाय ओजसे बळाय महामत्स्याय नमः' इति 'क'संज्ञकमातृकायाम् । २. 'क्षो भगवते मुख्यतमाय नमः सच्चाय प्राणाय ओजसे बळाय महामत्स्याय नमः' इति 'क'संज्ञकमातृकायाम् । ३. 'क्षो भगवते नमः' नाहित-गः ।

<sup>1.</sup> केतुमास्त्वर्षवर्णनम् (भागः पा१८।१५-१७)।

<sup>2,</sup> भाग. (५११८११८)।

<sup>3.</sup> अस्य विवरणं श्रीमद्भागवते ( ५।१८।१४ ) प्राप्यते ।

४. भाग- (पा१८।३५)।

<sup>९</sup>चाक्षुसास्ये मनौ सत्यव्रतार्थं योऽवतीर्णवान् । ततो <sup>1</sup>हिरण्मयो <sup>२</sup>मेरोः पश्चाद् दिशि शुभानने ॥ ४४ ॥ कूर्मरूपधरं देवमध्यं मर्चति सर्वदा तत्रत्य पुरुषैः सार्धं मनुमेतं प्रजल्पति ।। ४५ ॥ ¹ॐ नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्त्वगण-विशेषणायानुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भम्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ।। ४६॥ कूर्मावतारो भगवान् द्विविधः \*सत्यविग्रहः । एको महान् ब्रह्मशिलारूढो ब्रह्माण्डकोटिधृक् ॥ ४७।। मन्दराद्विधरोऽप्ययम । ममद्रमथनार्थं त् मेरोस्तु नैऋंते भागे "कुरुवर्षे वसुन्धरा ॥ ४८॥ कुरुभिः सह देवेशं वराहं नित्यमर्चति । यं यज्ञपुरुषं स्तौति महामन्त्रेण मेदिनी । यस्यैव जपमात्रेण पाथिवत्वं मृणां भवेत् ॥ ४६॥ <sup>४</sup>३ॐ नमो भगवते मन्त्रतन्त्रलिङ्गाय यज्ञकतवे महा-कर्म गुक्लाय ध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः त्रियुगाय नमस्ते \* 11 40 11 सुमेरोर्दक्षिणे भागे वर्षे किम्पुरुषे कपि: वायुपुत्रोऽयमञ्जनाकुल<sup>६</sup>रञ्जनः ॥ ५१॥ हनूमान्

<sup>9.</sup> चाक्षसाक्ये-गः। २. 'मेरो' "दिशि' नाहित-गः। ३. 'ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वगुणविशेषणाय नमो उपलिक्षतस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमोऽवस्थानाय नमस्ते' इति 'क'संक्षकमानुकायाम्। ४. सस्वविद्रहः —क.। ५. 'ॐ नमो भगवते मन्त्रतन्त्रलिङ्गाय कतवे महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय विश्वगाय नमस्ते' इति 'क'संक्षकमानुकायाम् ६,। रेजनः —क.।

१. हिरण्मयवर्षवर्णनं श्रीमद्वागवते ( ५।१८।२९ )।

<sup>2.</sup> भाग- ( ५।१८।३० )।

<sup>3.</sup> कुरुवर्षवर्णनं श्रीमद्भागवते ( ५।१८।३४ )।

<sup>4.</sup> भारा ( पा १८।३५ )।

<sup>5.</sup> किम्पुरुववर्षवर्णनं श्रीमद्भागवते (पा १९।१-२) इति ।

सीतया सहितं देवं श्रीरामं लक्ष्मणाग्रजम् । उपास्ते किन्नरै: सार्घं गन्धमादनपर्वते । स्वयं 'जपित देवस्य मनुमेतं महाबलः ॥ ५२ ॥ २३% नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलवताय नम उपिशक्षतात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादिनकपणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः ।। ५३।। सुमेरोरग्निकोणे रैच 2भारते वर्षमप्त(त्त)मे । नरनारायणं देवं नारदः समुपास्ति रच ॥ ५४॥ व्यासोऽपि यत्र भगवान् श्रीमद्वदरिकाश्रमे । ब्रह्माक्षरं जपन् मन्त्रं भुक्तिमुक्तिकवप्रदम् ॥ ५५॥ \*3% नमो भगवते उपशमशीलायोपरताना रम्याय नमोऽकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः ॥ ५६॥ सुमेरोक्तरे भागे मध्ये तु लवणाम्बुधेः विष्णुलोको महान् प्रोक्तः सलिलान्तरसंस्थितः ॥ ५० ॥ अत्र स्विपिति धर्मान्ते देवदेवो जनार्दनः लक्ष्मीसहायः सततं शेषपर्यञ्कसंस्थितः ॥ ५८॥ मेरोर्दक्षिणदिग्भागे जम्बूवृक्षोऽतिशोभनः । अनेकयोजनोच्छायो जम्बूद्वीपस्तदाख्यया ॥ ५६॥

<sup>1.</sup> जयित-क. । २. 'ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय आर्यल्डमणशीलत्रयाय नम उपिशक्तितासमें उपिशक्तितलाकाय नमः साधुवादिनकर्षणाय
नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति 'क'संज्ञकमातृकायाम् ।
३. 'च' इत्यस्य स्थाने 'व'-क. । ४. 'च' इत्यस्य स्थाने 'तु'-ग. ।
५. ॐ नमो अगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽिकञ्चनिक्ताय
ऋषिश्वप्रमाय नरनारायगाय प्रमहंसगुरवे आत्मरामानिष्तये नमो नमः' इति
'क'संज्ञकमातृकायाम् । ६. 'त्याय' इत्यारम्य 'जगदीश्वरम्' इति ८८
संख्यकरलोकपर्यम्तं पाठो नाश्ति-ग. ।

<sup>1.</sup> भागः ( पात्रपारे )।

<sup>2.</sup> मारतवर्षवर्णनम् ( मागः पा१९।९-१० )।

<sup>3.</sup> भाग. ( प्राप्ताव )।

कर्मभूमिरयं भद्रे लवणोदेन वेष्टितः ।
प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुरत्राधिपो महान् ॥६०॥
अस्मिन् वर्षे महाभागे 'पर्वतान् श्रृणु कथ्यते ।
मल्ल(ल)यो मङ्गलप्रस्थो मैन्यान्य(नाक)स्त्रिकु(कू)टस्तथा॥६१॥
ऋषभः 'कुक्कुटः 'कोल्लः सद्यो(ह्यो) देविगिरिः प्रिये ।
श्रीशेलोऽपि ऋश्य(ष्य)श्रृङ्को महेन्द्रो विन्ध्य एव च ॥६२॥
वारिधार[ः] गुिक(क्ति)मांश्च पारिपा(या)त्रस्तथैव च ।
ऋक्षो द्रोणश्चित्रकूटो नीलो रैवतकस्तथा ॥६३॥
गोवर्धनस्तु ककुभ इन्द्रनी(की)लगिरिस्तथा ।
गोकामुखः कामगिरिः प्राधान्यात् कथितास्त्विमे ॥६४॥
एषां नित्यं व(वै) प्रभवा नदा उनद्यश्च शोभनाः ।
पुनन्ति भारतं वर्षं तासां नाम श्रृणु प्रिये ।।६४।
चन्द्रवंशा(श्या) तास्रपर्णी कृतमालावटोदका ।
वैहायसी भीमरथी कावेरी च पयस्वती(नी)॥६६॥

१. कृटकः-भागः।

<sup>1.</sup> पर्वतानां विवरणं तन्नेव (५।१९।१६) दश्यते, यथा-'भारतेऽप्यस्मित् वर्षे सरिब्लैकाः सित बहवो मकयो मङ्गळास्थां मैनाकस्त्रिक्ट ऋषभः कृटकः कोल्ळकः सहो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशेंळो बेक्क्टो महेन्द्रो वारिधारो विनन्यः शुक्तिम नृत्तगिरिः पारियः त्रो द्रोणश्रित्रक्ट्टो गोवर्धनो रेवतकः कङ्गभो नीळो गोकामुख इन्द्रकीळः कामगिरिरिति वान्ये च शतसहस्रशः शंकास्तेषां नितम्ब-प्रभवा नदा नदाश्च सन्ध्यसङ्ख्यातः दिति।

<sup>2.</sup> अयं पाठो भाग. ( ५१ १११६ ) प्राचीनहस्तलेखेन समध्यते ।

<sup>3.</sup> नदीनां विचरणं (भागः पा१९।१८) एवसेव-'चन्द्रवसा(वंश्या) ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करवर्ती तुक्रभद्रा कृष्णा वेण्या मीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्भदा चमेण्वती सिन्धुरन्धः शोणम् नदौ महानदी वेदस्मृतिऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दषद्वती गोमती सरयू रोचस्व(व)ती ससवती सुषोमा शतद्भानद्दमागा मस्द्वृषा वितस्ता अधिकनी विरवेति महानदाः इति।

वेणा च कृतवेणा च तुङ्गभद्रा च नर्मदा। सुरसा शर्करावर्ता ऋषिकुत्या महानदी ॥ ६७ ॥ गोदावरी च निविन्ध्या पयोष्णी कौशिकी तथा। मन्दाकिनी गोतमी (मती) च यमुना च सरस्वती ॥ ६८॥ तापी रेवा सुखोभा(षोमा) व(च) चन्द्रभागा मरुद्वृधी(घा)। चर्मण्वती चौन्व(रोघ)वती वितस्ता सरयूस्तथा॥ ६६॥ वेदस्मृतिः शतदुश्च विश्चा(श्वा)सिक्री तथैव च। आत्रेयी करतोया च नद्य एताः सुशोभना ॥ ७० ॥ नदा अन्धरच जोणरच लौहित्यो भैरवादयः। अस्मिन् भारतवर्षे च ¹उपद्वीपान् वदाम्यहम्॥ ७१॥ स्वर्णप्रस्थं चन्द्रमर्कमावर्तकं तथा परम्। सिंहलं <sup>2</sup>मन्दहरिणं पाञ्चजन्यं तथैव च ॥ ७२॥ लङ्कामिति विजानीहि द्वीपान् भारतमध्यगान्। जम्बूद्विगुणविस्त[ा]रः अत्लक्षद्वीपो विराजते॥ ७३॥ वृत इक्षुरसोदेन समुद्रेण महोमिना। नद्यो नदाः पर्वतास्च सर्वतः सन्त्यनेकशः ॥ १४॥ आसीत् तत्राधियो नाम्नेध्मर्वा(बा)हुर्धर्मविग्रहः। प्लक्षस्तत्र विराजते ॥ ७५ ॥ अनेकयोजनायामः तन्नाम्ना द्वीपराजोऽयं सुखदः सर्वदेहिनाम् । ततम्तु वशाल्मलीद्वीपो द्विगुणः प्लक्षतः प्रिये ॥ ७६॥ सुरोदेन समुद्रेणावृतो यत्रास्ति शाल्मलिः अनेकयोजनोच्छायो बहुयोजनिवसृ(स्तृ)तः॥ ७७॥ तत्र प्रियवतमृतो रोचनोऽधिपतिः स्मृतः। प्रिये कुशद्वीपे घृतोदेनावृतः शुभे॥ ७८॥ तत्र

<sup>1.</sup> उपद्वीपानां विवरण (म ग. ५।१९।३०) यथा-'तस्या स्वर्णप्रस्थश्चन्द्र-शुक्छ आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणो पाञ्चलन्यः सिंहछो छङ्केति।'

<sup>2.</sup> अयं पाठो भागवत्तमहापराणस्य प्राचीनहग्त छेलेन समर्थते ।

<sup>3.</sup> प्लक्द्वीपस्य विवरण श्रीमद्भागवते ( पारे ०१९-७ ) दश्यते ।

<sup>4.</sup> ज्ञाल्मलीद्वीपवर्णनं तन्नेव ( ५।२०।८-१२ ) दीयते ।

<sup>5.</sup> कुशद्वीपस्यवर्णनं तत्रेव ( ५१२०। १३-१७ ) दश्यते ।

यत्राग्निप्रतिमः श्रीमान् कुशस्तवो विराजते। तन्नाम्ना द्वीपवर्योऽयं नानासुखसमृद्धिमान् ॥ ७६ ॥ हिरण्यरोमा(रेता) तस्येशः प्रियव्रतसुतो बली। नदा नद्यः पर्वताश्च बहवो हि हिरण्यमयः(याः) ॥ ५०॥ <sup>1</sup>कौश्वद्वीपस्ततो भद्रे क्षीरोदेनावृतो बलः। क्रीश्वनामा यत्र राजा धृतपृष्टः(ष्ठः) सुरोपमः ॥ ८१॥ मेरोक्त(स्तु) पूर्वदिग्भागे मध्ये क्षीरार्णवस्य च। तत्रापि चत्रोमासान् सुप्तस्तिष्ठत्यसौ हरिः॥ ५२॥ पर्वताश्च सन्त्यत्र बहुभिर्गुणै:। <sup>2</sup>शाकद्वीपस्तत्परस्ताद् दिधमण्डोदकेन वे(वै)॥ ५३॥ सिन्धुना वेष्टितो यत्र शाको नाम महांस्तरः। त्रिशल्लक्षयोजनोध्वों रत्र(ह्यत्र) धातुर्वि(वि)निर्मितः ॥ ५४ ॥ राजा मेध्य(धा)तिथियंत्र प्रियन्नतसुतः प्रियः। तस्माद् द्विगुणविस्तारः अपूष्करद्वीप उत्तमः॥ ५५॥ सौवर्णं पुष्करं यत्र पुण्यं ब्रह्मासनं प्रिये। अनेकयोजन[ा]यामं सर्वभूतमनोहरम्॥ ५६॥ प्रियवतसुतस्तत्र राजा सर्वजनप्रियः। शुद्धोदकसमुद्रेण वेष्टितं सर्वकामिकम्॥ ५७॥ नदा नद्यः पर्वताश्च बहवः सन्ति तत्र वै। तत्रस्थाः पुरुषा नित्यं ब्रह्माणं जगदीश्वरम्। मनुमेतं जपन्तो वै यजन्ति ज्ञानविग्रहाः॥ ८८॥ 130 यत् तत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जना अर्च-यन्ति भेदेनैकान्तमद्वैतं तस्मै नमो भगवते नमः ॥ ५६ ॥ इति ते कथितं देवि द्वीपवर्षादिकं मया। लोकालोकस्तत्परस्ताद गिरिर्घरणिवेष्टितः ॥ ६० ॥

<sup>1.</sup> क्रीब्रह्मीपस्य विवरणं तत्रैव ( ५।२०।१८-२६ )।

<sup>2.</sup> शाकद्वीपवर्णनं तत्रैव ( ५।२०।२४-२८ )।

<sup>3.</sup> पुष्करद्वीपस्य तत्रेत्र (पारशास्य-३३)।

<sup>4.</sup> यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं अह्मलिङ्गं जनोऽर्चयेत्। एकान्तमद्वयं ज्ञान्तं तस्मै भगवते नस इति ॥ (भागः ५१२०।३३)।

भित्तिवद् राजते भूमेः संस्थानं चारुहासिनि। शुद्धोदकोत्तरे तीरे व्वेतो नामाऽन्यभूघरः॥ ६१॥ तत्र तिष्ठति देवेशो विष्णुर्लंक्ष्मीसहायवान्। भूलोंकः कर्मभूमिश्च राजसानां महात्मनाम् ॥ ६२॥ स्थानं तद् वणितं भद्रे तदूर्ध्वे यन्निशामय। वृक्षाग्रात् पर्वताग्राच्च पादागम्यान्मही तलात्॥ ६३॥ पश्चाशद्योजनोर्घ्वे च बहुरूपाः सहस्रशः। प्रेतभूतिपशाचाद्या मांसासृक्पूयभोजिनः ॥ ६४॥ यथा वराङ्गि अग्रामान्ते धिनवसन्ति कृप्रुषाः। स्वर्गस्यान्ते तथा भ्रष्टाचारास्ते देवयोनयः॥ ६४॥ सहस्राणां च पञ्चाशद्योजने गृह्यकाश्चिरम्। धर्माधर्मपरिज्ञानविहीना नित्रमन्ति तै: (वै)॥ ६६॥ सदैव सुखिनः श्यामा लोमशा दीर्घमन्यवः। लम्बोदरौष्ठाः पुष्टाङ्गा हष्टपुष्टजनप्रियाः॥ ६७॥ शौण्डिका नगरस्यान्ते यथा दुर्धरविग्रहाः। तथा रव्च(च)रन्ते र्वनियतं ते ध्रुवं देवयोनयः॥ ६८॥ ततः सुमुखि गन्धर्वा दिव्यगानविलासिनः। कामदेवस्वरूपिणः ॥ ६६ ॥ नानायन्त्रकलाभिज्ञाः ध्सहस्रं च (चैव) पश्चाशदूर्घ्वे ते निवसन्ति वै। यथा पुरस्य निकटे राजन्ते नृत्यकोविदाः॥ १००॥ नर्तकाः स्वर्गनिकटे देवानां गायना(का) इमे। तदूर्ध्वे "सार्घलक्षे च निवमन्ति महात्रताः॥ १०१॥ विद्याधरा महाभागे नानाविद्याविशारदाः। वन्दिता वन्दिनः श्रीमन्महेन्द्रस्तुतिकारिणः॥ १०२॥ नक्षत्रस्योपरि ततो sप्सरोलोकोऽतिशोभनः। सर्वेषां वाञ्छनीयो यो विचित्रमुखकाङ्क्षिणाम् ॥ १०३ ॥ <sup>९</sup>तत्राध्वि प्रथना <sup>९°</sup>जाता लक्षसंख्या वराङ्गना। नृत्यगीतकुशला मिदरेक्षणाः ॥ १०४॥ देववेश्या

१. तळान्—क । २. ग्राभान्ते—क । ३. विसन्ति—क । ४. स्व—ग । ५. निधनं—क । ६. सहस्रां—रा । ७. सार्ड्—क । ८. ऽत्ररो—ग । ९. तत्राक्टि—क । १०. जाता—क ।

मोहयन्ति 'मोहन्या दृष्ट्येव देवदानवान्। ये चेन्द्रपदिमच्छन्ति तपोयोगबलादिना ॥ १०५ ॥ कुर्वन्ति लीलया तेषां तपोभङ्गं श्तपस्विनाम्। श्रेष्ठा तासामुर्वशी च वशीकृतजगत्त्रया॥ १०६॥ ततो अन्या विप्रचित्तास्या सर्वचित्तविमोहिनी। अन्या तित्रोत्तमा काचित् सर्वभूतमनोहरा॥ १०७॥ तिलं तिलं समाहत्य रूपाणां विधिना कृता। रम्भाद्याञ्च वरारोहे यदर्थं मम किल्विषम्॥ १०८॥ नगरान्ते राजवेश्या यथा चार्वाङ्गसंस्थिता। तथैवाप्सरसः सर्वाः स्वर्गान्ते चारुभूषणाः॥ १०६॥ ततो लक्षत्रयोर्द्धे(ध्वें) च यमलोकोऽतिशोभनः। सर्वसंयमकारिणी ॥ ११० ॥ पूरी संयमनी तत्र निवसन्ति महात्मानो राजानः पुण्यकीमणः। मुनयो देवगन्धर्वा धर्मराजप्रियङ्कराः॥ १११॥ गोविन्दसेवाकुशला हरिनामपरायणाः। धर्माधर्मविचारज्ञो यत्र राजास्ति धर्मराट्॥११२॥ चतुर्भुजः श्यामलाङ्गः कृष्ण<sup>अ</sup>पूजापरायणः । पापिनस्तं च पश्यन्ति विकटास्यं भयङ्करम्॥ ११३॥ श्रीपदा(स्पर्शात्) <sup>४</sup>प्रोर्ध्वरोमाणं कालदण्डधरं जडम् । गोविन्दनामश्रुतिरसायनम् ॥ ११४ ॥ गीतं प्रुण्वन्ति धीराः संशुद्धाः साधवः कृष्णलालसाः । आनयैनं बन्धयैन पातयामुं च ध्पापिनम्॥ ११४॥ पादं "विन्ध्यस्य पापस्य करं "विन्ध्यस्य दुर्मतेः। इत्यादिकं पापिनस्तच्छुण्वन्त्यज्ञानमोहिताः॥ ११६॥ अत अध्वें भुवलों कमू च्वें वै लक्षयो जनै:। वामनाख्यो वसेद् विष्णुर्वेलियें नैव याचितः॥ ११७॥ सेवितपादाब्जः सर्वदेवनिषेवितः। तस्योपरि सहस्रांशुर्योऽसौ साक्षात् स्वयं हरिः॥ ११८॥

१. विमोहत्या दृष्ट्वैव-क। २. तपरिचन,म्-क। ३. ऽन्य-क। ४. पूजां-ग। ४. प्रोर्द्धरोमाणां-क। ६. पापिनाम्-कः ७. द्विन्ध्यस्य-ग। ८. क्विन्ध्यस्य-गः।

<sup>९</sup>भुवलॉकस्य सीमान्ते ज्योतीरूपो विराजते । सप्तसमि(प्ति)समारूढः सप्तलोकैकपावनः ॥ ११६॥ यन्नामस्मृतिमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । जपाकुसुमसन्निभम् ॥ १२० ॥ एकचऋरथान्तस्थं कराम्बुजै:। पद्मयुग्माभयवरान् विवृण्वन्तं घ्यायन्ति योगिनः सर्वे यजन्ति ज्ञानविग्रहम्। मन्त्रेणानेन धर्मज्ञे सर्वधर्ममहेश्वरम् ॥ १२१ ॥ ॐ ह्रांहींसः। బ్రా श्वाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नम्तं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन ॥ १२२ ॥ गायत्रीं गायतः पुंसो ब्राह्मणस्य महात्मनः। श्रीमद्गोविन्दभक्तस्य मुक्तस्य शुद्धचेतनः(सः) ॥ १२३॥ कालचकस्य सूर्यस्य रधचकस्य मध्यतः। गतिभवति नान्यस्य भक्तिहीनस्य दुर्मतेः॥ १२४॥ देव: स्वर्गलोकस्तद्परि यत्र प्रन्दर:। देवानामधिपोऽदितिनन्दनः ॥ १२४॥ सर्वेषामेव सुमेरोः पूर्वदिग्भागे वासस्तम्य महात्मनः। चतुर्दन्ता गजा यस्य माद्यन्ति द्वारपार्श्वतः॥ १२६॥ ऐरावताद्य[ा]ः प्राणेशि करिण्यश्च महाबलाः। उच्चै:श्रवा नाम हयः पय(व)मानरयो महान्॥ १२७॥ मन्दुरा अधितिष्ठन्ति तद्वंशप्रभवाः परे। कारिकाविलसद् वक्रीश्वासभूषणभूषिताः ॥ १२८॥ अपर्यापितपर्याणां(णा) घण्टाघर्घरनादिताः। श्यामकर्णाश्चारुवर्णा है(हे)षारवभयङ्कराः॥ १२६॥ घण्टाघर्घरनादिताः। हयराजा विराजन्ते राजमानाः सहस्रशः। पञ्चैव देवतरवो दिव्यरूपं(प)धराहिचरम्॥ १३०॥

<sup>1.</sup> अत्र 'रा'मानुका खण्डिता । २. आकृष्णो न रजसा-क. ।

<sup>1,</sup> ऋखेद ( १।३५।२.)।

विकसत्पुष्पनिचया यथेप्सितफलप्रदाः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च मन्दारः पारिजातकः॥ १३१॥ हरिचन्दनमित्येते रत्नानि प्रवस(मुव)न्ति वै। प्रयच्छन्ति सर्दाधिम्यो वस्त्रालङ्करणादिकम्॥ १३२॥ चन्द्रकान्तशिलाजालच्युतमात्रामलं जलम्। पिवन्ति देवतास्तत्रामृततुल्यं वरानने ॥ १३३॥ अमृतं भुज्यते सर्वं सर्वा(र्व) भक्ष्योत्तमोत्तमम्। एनं रसायनं भक्ष्यं भोज्यं चोब्मं (ब्यं) तथैव च ॥ १३४॥ ते ह्यंचवंगि(स्रवन्ति) महादेवि यच्छन्ति कामधेनवः। यत्र श्रीनन्दनोद्यानं देवकन्याः सहस्रशः॥ १३५॥ सङ्गीतनिपुणा नित्यं नृत्यगीतपरायणाः। पुलोमयां(जां) शचीं देवीमिन्द्राणीं कनकप्रभाम् ॥ १३६॥ सेवन्ते मधुरालापैः 'स्वरङ्गन(ण)गताङ्गनाः । देव्यो गृहमेधीयकर्मभः॥ १३७॥ कल्पद्रमतले यत्र स्फटिककुडचां च २अघोवकत्रा निजेक्षणे। पद्मभ्रान्त्या निरीक्षन्ति(न्ते) हसद्ववता पराभवन् ॥ १३८॥ सर्वदेवगणैयुंक्ता सुधर्मा नाम गणका नात्र विद्यन्ते चिन्ताविद्याविशारदाः॥ १३६॥ चिन्तामणि गले बध्वा सर्वं जानन्ति तत्रगाः। अमरावती पुरी ह्येषा विश्वकर्मविनिर्मिता॥ १४०॥ दत्ता भगवता पूर्व शकाय ब्रह्मणा प्रिये। मुमेरोरग्निदिग्भागे पुरी ज्योतिर्मयी शुभा॥ १४१॥ अग्निवेश्वानरो देवः सर्वदेवाग्रभुग् विभुः। हवनीयगा(यैर्गा)ईपत्यैः ऋव्यादैरग्निवृत्ततः(भिर्वृतः)॥१४२॥ पुरा यमस्य सदनं स्वलेंकि विश्वकर्मणा। कृता तत्र स्थितिर्नेव गौरवेण भयेन च॥ १४३॥ समासन परित्यज्य तदधो वसतिः कृता। भुवलोंके पितुः पादसमीपे वामनस्य च ॥ १४४॥

१. 'स्वरेगेयैर्चराङ्गना' इति पाठः स्यात् । २. 'पद्मश्रान्ता निजेत्तणे' इति पाठन्तरम् ।

पितर(ताऽ)स्य [च] जगच्चक्षुः पितृव्यस्तु पुरन्दरः। हेतुना तेन तदघः पुरी संयमनी प्रिये॥ १४४॥ तदृक्षिणे पूरी चान्या राक्षसानां महात्मनाम्। काव्यादीति च विख्याता मांसास्थिरक्तपूरिता॥ १४६॥ पुरा ब्रह्मतनोर्जाता तस्तनुं(या तनुः) रिक्षता विभोः। भोक्तुमिच्छोरन्यतमा स रक्षो नाम दिक्पतिः॥ १४७॥ विष्णुना निर्जितः पूर्वं पातालतलमाविशन् (त्) । दत्वा कन्यां विश्रवसे पुलस्त्यतनयाय च॥१४५॥ मुनिवीर्यात्तत्र (स ?) जातान् पुत्रांस्त्रीपु(नु)[प]लभ्य च । रावणं कुम्भकर्णं च विभीषणमिति प्रिये॥ १४६॥ ते च कृत्वा तपो घोरं प्रसाद्य जगतां पतिम्। परमैश्वर्यं बलमायूर्यथाऋमम्॥ १५०॥ ब्रह्माणं प्रापृर्वलाद् विनिजित्य ज्येष्ठं भातरमात्मनः। लङ्कामधिवसद् राजा रावणो लोकरावणः॥ १५१॥ ब्रह्मदत्तां पूरीं यक्षेश्वरायैनविलाय या दिग्गतोज्ज्वला मेरोः कान्ते दक्षिणपश्चिमा ॥ १५२॥ तत्र वासो रक्षमां वै मुकृतो विश्वकर्मणा। विष्णुत्रासाच्च्युतास्तस्मात् स्वर्मलोके (नि ?)वसन्ति ते ॥१४३॥ रावणः कुम्भकर्णश्च द्वावेतौ हरिकिङ्करौ। विष्णुना रामरूपेण निहतौ स्वेन कर्मणा॥ १५४॥ पुनर्जन्मान्तरे तेन वैरात् स्वपदमागतौ। र[ा]क्षसाधिपतिः श्रीमान् रामभक्तो विभीषणः ॥ १५४ ॥ आस्ते लङ्केश्वरः सुष्ठ् राक्षसेन्द्रगणैर्वृतः। सुमेरोः पश्चिमे भागे वसन्ति वरुणस्य वै॥ १५६॥ वारुणीति च विक्याता पुरी सर्वगुणैर्युता। जलानामधिपो देव: प्रचेताः पागध्ग विभुः॥ १५०॥ शुद्धस्फटिकसङ्काशश्चनद्रविम्बसमानतः(नः) ततो गन्धवती दिव्या वायवी नगरी शुभे॥ १५८॥ तत्राधिपो जगत्प्राणः पवनः कश्यपात्मजः। ततो लङ्का नाम पुरी स्वयं रुद्रेण निर्मिता॥ १५६॥

दत्ता मक्ताय मित्राय कुबेराय महात्मने। लङ्का भानुविरोधेनेत्यलकां वसति यक्षराट् ॥ १६०॥ यत्र करैर्यक्षगणैर्धनानामधियः प्रभुः। पूरा ब्रह्मवपुः पुत्रः स्वयं खादितुमुद्यतः॥१६१॥ स यक्षस्तत्कूले जाता कन्या चेडविडा शुभा। मुनिवीर्यात् तया लब्धः कुबेरो नाम वै सुतः॥ १६२॥ तदृक्षिणे महाभागे ऐशानी रुद्रवल्लभा। पार्वत्या सहितो यत्र रुद्रो वसित सर्वदा॥ १६३॥ इत्यष्टलोकपाला मे कथिता लोकभावनाः। येषा स्मरणमात्रेण दुःखग्रामाद् विमुच्यते ॥ १६४ ॥ एते तु सप्तवह्नचाद्या लोकपाला महौजसः। यजन्ति मन्त्रतन्त्राभ्यां महेन्द्रममराचिवम् ॥ १६५ ॥ 😘 निकरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्तिवृत्रहन् ॥ १६६ ॥ <sup>1</sup>अतो लक्षद्वयाद्दवें चन्द्रलोकोऽतिगोभनः। योऽत्रिनेत्रसमुद्भूतः क्षीरोदार्णंवसम्भवः ॥ १६० ॥ नक्षत्रमण्डलं सोमादुपरिष्टाद् विलक्षितः। उडुमण्डलतः सौम्यः उपरिष्टाद् विलक्ष(क्षि)तः ॥ १६५ ॥ गुरुदारेषु यो जातस्तारायामतिसुन्दरः। यस्मिन् जाते देवगणा बभूवुनिष्प्रभाः क्षणात् ॥ १६६ ॥ द्विलक्षे तु बुधात् काव्यः शम्भुना मिलितः पुरा। लिङ्गद्वारा श्रुकरूपो भूत्वा यः पुत्रतां गतः॥ १७०॥ शुकाद् भौमों दिलक्षे तु 'सुरेज्यों 'नियुत द्वये। भौमेज्ययोर्म ध्यभागे वैकुण्ठो भगवान् हरिः॥ १७१॥ लक्षत्रये गुरोः भारिः भारिलंक्षद्वयोपरि । सप्तर्षयो ध्रुवस्तस्मात् पञ्चलक्षे त्र्यवस्थितः॥ १७२॥

१. ' न कि इन्द्रत्वादुत्तरो न क्याद्यायोस्त्रि वृत्रहन्' इति 'क'संज्ञक-मातृकायाम् । २. अत्र 'ङ'मातृका प्रारम्यते । ३. तियुत्त-क । ४. शौरि:-क. । ४. शौरे-क ।

<sup>1.</sup> चन्द्रलोकादारभ्य ध्रुवलोकपर्यन्तं विवरणं किञ्चिद्रन्तरेण (भागः १।२२।८-१७;।१।२३।१-९ ) इत्यत्र दृश्यते ।

यः पञ्चहायनो बालः स भातूर्वाक् शरादितः। गत्वा मध्वनं विष्णु भयजन्मनुनाऽमुना ॥ १७३॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि। इमं मन्त्रं प्रजपते बालकाय महौजसे॥ १७४॥ सत्यलोकात् समागत्य पृहिनगर्भो हरिः स्वयम्। अदात्तरमै निजपदं क्विगिना(णा)मूपरि स्थितम् ॥ १ अ ॥ <sup>९</sup>तत्रस्थं पुरुषं साक्षाद<sup>४</sup>जितं परमेश्वरम। विष्णवंशमध्ययं शान्तो यजेदेकमना ध्रवः ॥ १७६॥ योऽजितो नाम भगवान् निर्मध्य क्षीरनीरिंधम्। अपाययत् सुरान् सर्वान**मृ**तं दिव्यभोजनम्॥ १७७॥ ध्रवलोके महाभागे स वै वसति 'नित्यदा। आध्रवं स्वर्गलोको ६ यं यत ऊध्वं शृण प्रिये ॥ १७ ॥ क्षितेरू धर्व मेककोटिप्रमाणतः। महलोंक: यत्र तिष्ठति यज्ञेशो नृवराहः स्वयं प्रभुः॥ १७६ ॥ अधरणीधारणार्थं तु स्थापयित्वा स्वकां तनुम्। अतले च हिरण्याक्षं हत्वा देवै: प्रपूजित: ॥ १८०॥ तस्योपरि हयग्रीवो भगवान् भूतभावनः। <sup>५</sup>वसेत कोटिद्वयोध्वें च जनो लोके सुखावहे ॥ १८१ ॥ सनन्दाद्या महात्मानो ब्रह्मणः प्रतिमूर्तयः। यजन्ति ज्ञानयज्ञेन हयशीर्षं जनार्दनम्॥ १८२॥ ततः परं तपो लोको भूमेः कोटिचतृष्टये। योजनानां च सूभगे यत्रास्ते स त्रिविकमः ॥ १८३॥ पूरा यो दानवेन्द्रस्य 'वाग्युलेरघ्वरं ययौ। रिधृत्वा वै वामनं रूपं धुन्धुमारस्य वैतथा॥ १८४॥ बलेरप्यध्वरं गत्वा त्रिधा कृत्वा <sup>१२</sup>निजां तनुम्। पाताले च भुवलींके वामनोऽत्र त्रिविकमः॥ १८५॥ तं धन् त्रिविकमं देवं तपोलोकनिवासिनः। यजन्ति ज्ञानयज्ञेन तत ऊध्वं च यत् भूण्॥ १८६॥

१. मग्रजन्मनुताऽमुना-कः । २. सुधीना-ङः । ३. तन्नस्थः-ङः । ४. हितं-ङः । ५. नित्पदा-कः । ६. यमत-ङः । ७. धरिगी-ङः । ८. वत्से-कः । ९. लोके-कः । १०. वाष्क्रलेरध्वनं-ङः । ११. कृत्वा-कः। १२. निजं-कः । १३. तु-ङः ।

उपरिष्टादतः सत्यं कोटिरष्टौ प्रमाणतः। ब्रह्मलोक इति ख्यातो यत्र ब्रह्मा जगद्गुरुः॥ १८७॥ <sup>९</sup>तत्र ब्रह्मा पृश्चिन भार्य भगवन्तमधोक्षजम्। नारदाद्यैः परिवृतो यजन्नास्ते महाप्रभुम्॥ १८८॥ भगवांस्तदूध्वे वसति स्वयम्। बलरामस्त इवेतो नीलाम्बरधरो यस्यांशो धरणीधरः॥ १८६॥ तमोगुणमयः श्रीमान् महावैकुण्ठदक्षिणे । वैकुण्ठाधरः पश्चिमे च कामदेवो रजोगुणः॥ १६० ॥ त्तदूध्वें चोत्तरे पाइवेंऽनिरुद्धो ज्ञानविग्रहः। सत्त्वभूतस्तु पूर्वस्यां वासुदेवः सनातनः॥ १६१॥ सालोक्यसाव्टिसामीव्यसारूव्याणां चतुष्टयम्। स्थानं क्रमेण कथितं वैकुण्ठ भुवनादधः॥ १६२॥ सत्यादुपरि वैकुण्ठो योजनानां प्रमाणतः। भूलोंकात् परिसंख्यातः कोटिषोडशसम्मितः॥ १६३ ॥ थऊ ध्वोध्वक मतः वपर्यक् चतुर्णां \*च चतुर्टयम्। कोटियोजन मानं एकैकस्य वरानने ॥ १६४॥ स्थानं चतुष्कोटि°मितं मध्ये विष्णोः परं पदम् । ज्योतिर्म्यं तेजसा ' च सर्वभूतमनोहरम्॥ १६५॥ विष्णोरतुलतेजसः। परमञ्योमनाथस्य वेदाः स्तृवन्ति यं नित्यं परमानन्दविग्रहम् ॥ १६६॥ 🕉 तद् विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम् वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः। शङ्खचकगदापङ्कजधारिणः॥ १६८॥ चतुर्भुजाः सर्वे नीलाम्बुदश्यामाः सर्वे नीलाम्बुजेक्षणाः। पीतकौशेयवाससः ॥ १६६ ॥ चारुप्रसन्नवदनाः किरीटिनः कुण्डलिनो ''हारिणो वनमालिनः। सर्वे च 'वनूतन(नूतन)वयसः कन्दर्पाधिकसुन्दराः ॥ २००॥

१. सतो-कः । २. गर्भः-कः । ३. तद्र्षे-हः । ४. भवना-कः । ४. क्रावीधः क्रमतः-कः । ६. परियक-कः । ७. तु-इ. । ८. यानं-इः । ९. मर्य-कः । १०. तत्-छः । ११. द्वारिणो-कः । १२. नूपवयसः-कः ।

<sup>1.</sup> ऋखेद ( १।२२।२० )।

रूपयौवनसम्पन्ना लक्ष्मीरूपा मनोहराः। वसन्ति यत्र वे 'देव्यो नानाभूषणभूषिताः॥ २०१॥ यत्र नै:श्रेयसं नाम वनं कामदुधेर्द्रुमै:। भिर्वर्षु कुसुमैर्भाजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्॥ २०२॥ विष्णुदेहोद्भवैदिव्यैर्मु मुक्षुगणसेवितैः मन्दारकुन्दपुन्नागचम्पकाम्बुज'पाटलैः॥ २०३॥ वकुलैः पारिजातैश्च सन्तानैर्हरिचन्दनैः। देवव्रजाः "सपत्नीका गायन्ति चरितानि च॥ २०४॥ मङ्गलानि सुरम्याणि यत्र विष्णोर्महात्मनः। पारावताः सारसाश्च कोकिला हंसर्वाहणौ॥ २०४॥ गायन्ति ६वैष्णवीं गाथां मुकुन्दप्रतिमूर्तयः। थन्न गच्छन्ति पापिष्ठाः खलाः पाखण्डिनो जनाः ॥२०६॥ तत्रैव भगवान् साक्षात् श्रिया सह जनार्दनः। 'आस्ते विष्णुः स्वयं कर्ता स्वयं हर्ता स्वयं प्रभुः ॥ २०७ ॥ वैकुण्ठाख्या पुरी चेयमयोध्या कथ्यते बुधै:। विष्णुः स्वयं रामचन्द्रः साक्षात् ब्रह्म सनातनम् ॥ २०८ ॥ सेषा सीता स्वयं लक्ष्मीस्तस्या वेदवती सखी। तथ्यं कर्तु वचस्तस्याः पृथिव्यामवतारिता॥ २०६॥ अयोनिसम्भवा भूमौ लक्ष्मणास्यो धनुर्धरः। अनन्तोऽनन्तमहिमा °शङ्खचक्रान्वितो करौ॥ २१०॥ शत्रुघ्नो भरतव्चैव हनूमांव्च खगाधिप:। एभिनीला १ म्बुदश्यामा हरिः शाङ्ग्धनुर्धरः॥ २११॥ द्विधा भूतः किम्पुरुषे हनुमत्त्रीतये १ स्वकाम्। स्थापियत्वा तनुं विष्णुर्वंकु<sup>१२</sup>ण्ठपुरमागतः॥ २१२॥ वृन्दा धनामन्यसुरी साध्वी विष्णुना रमिता पुरा। तृलसीत्वं गता शापात् तेन वृन्दावनं वनम्॥ २१३॥

<sup>.</sup>१ देव्यै-इ. । २. वर-इ. । ३. सर्वत्र-इ. । ४. पाटिलः-इ. । ५. सप्तिका-इ. । ६. 'वैष्णवीर्गाथा' इति शोभनः पाठः । ७. यत्र-इ. । ८. आंखे-इ. । ९. चक्कशङ्खान्वितौ-इ. । १०. खुजश्यामो-इ. । ११. स्व-कान्-इ. । १२. एठं प्रमागतः-इ. १३. नामसुरी-इ. ।

यत्र 'वैकुण्ठलोके तद् विष्णोः प्रियतरं परम्।
तस्योपरिष्टात् कौमार(रो) द्वात्रिंशत् कोटिमानतः ॥२१४॥
'श्रीशाङ्किपद्ममधुपः शिवपुत्रो महायशाः।
सेनाध्यक्षो कार्तिकेयो यत्र ब्रह्माण्डरक्षकः।
ध्वजस्तस्योपरिष्टात्तत्कोटिरेका(कः) प्रमाणतः॥२१५॥
ब्रह्माण्ड'भाण्डोदरवर्तितानि
'स्थानानि सर्वाण्यनुबन्धितानि।
यच्चेत् 'श्रीतान्यनुचिन्तितानि
ष्रमुस्तस्य वैकुण्ठसुखप्रदानि॥२१६॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे भूवायूर्ध्वलोक्तवर्णनं नाम नृ(द्वि)तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१. बैकुण्ठबत् छोके-क. । २. श्रीझाङ्बिपग्न-ङ. । ३. भाण्डोझवर्वर्त-क. । ४. 'स्थाना''''वन्धितानि' नास्ति-क. । ५. सैन्यान्यतु—क. । अत्र ययचेत-सैतान्यतुचिन्तितानीति ग्रुदः पाठः प्रतीयते । ६. भूतस्य-इ. ।

# तृतीयोऽध्यायः

बाह्यणी उवाच

अतः परतरं किञ्चित अस्ति नास्तीति सूवतः। स्थानात् स्थानं महाभाग ! तन्मे कथय निश्चितम् ॥ १ ॥ तध्यं पथ्यं भवद्वावयाम्तं श्रुतिरसायनम्। पीत्वा श्रुतिपुटे कान्त ! 'तृप्तिमें नहि जायते ॥ २ ॥ ब्राह्मण उवाच <sup>३</sup>ईदशान्यण्डजातानि सेश्वराणि <sup>३</sup>बृहन्ति च। महानन्तप्रसुतानि लोम्नि लोम्नि स्थितानि च ॥ ३॥ महाविष्णोर्महाभागे कृष्णांशांशभवस्य च। प्रैवासन् महाविष्णोर्मु वेभ्यस्तु सनातनाः ॥ ४ ॥ आपः कारण<sup>४</sup>भूतास्तु तासु <sup>६</sup>वासमकल्पयन् । महासङ्कर्ष णश्चापि मुखात्तस्य महात्मनः ॥ ५॥ 'तां शय्यां कल्पयित्वा तु सहस्रवदनो विभुः। प्रसुप्ती भगवांस्तत्र शेषशायी जगदगुरुः ॥ ६॥ 'स वै जाग्रत्स्वरूपोऽपि प्रसुप्त इव <sup>१</sup> लक्ष्यते। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्॥७॥ सहस्रबाहविश्वातमा सहस्रांशुः स्वयं महान्। कारुण्यजलमध्यस्यो विश्वेशः सर्वतोमुखः ॥ ८ ॥ सर्वतः पाणि स्पादं तु सर्वतोऽक्षिशिरोधरः। सर्वदेवनमस्कृतः ॥ ६ ॥ श्रवणद्राणः सर्वत: यस्यैकश्वास ११ निश्वासकाले जीवन्ति देवताः । इवासप्रवेशकाले च विनश्यन्ति च ते पुनः ॥ १०॥ इन्द्रचन्द्रादयोऽपरे। ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या अचलः सर्वभूतानां बीजभूतः सनातनः ॥ ११ ॥

१. तृप्तिमंग नहिन्छ, । २. ईरशान्यच्च-कः, ईशानान्यच्ट-छः । ३. बहन्ति-छः । ४. महासन्त-कः । ५. भूतास्ता-कः । ६. विस-कः । ७. णस्यापि-छः । ८. तं शैन्याङ्क करूप-छः । ९. सर्वजाग्र-छः । १०. कश्यसे-कः । ११. पादस्तु-छः । १२. विभामकाछे-छः ।

पुरुषः रपुरुषं नित्यमि(मी)डचते ज्ञानदृष्टिभि:। कारुण्य रजलधावधोंन्मीलितलोचनः॥ १२॥ एष सर्वाधाग्ब्रह्मशिलारूढो योगीश्वरेश्वरः । तपश्चरति वै ध्यायन् गोविन्दचरणाम्बुजम्॥ १३॥ तस्य राधिकादेहसम्भवा। वामपाद्रवगता महालक्ष्मी रितनदण्डं व्यजनं परिगृह्य वै॥ १४॥ वीजयन्ती परिचरे दर्धोन्मीलितलोचना । ध्यायमानस्य गोविन्दं लोमहर्षो ४व्यजायत ॥ १४ ॥ <sup>६</sup>प्रतिलोम्न्यभवंस्तत्र ब्रह्माण्डान्यन्तराणि वै। सर्वभूतमहेश्वरीम् ॥ १६॥ <sup>°</sup>कृपावलोकिनीं राधां चिन्तमानस्य नेत्रान्तादशुधारा व्यजायत। यम्ना वामतो जाता गङ्गा दक्षिणनेत्रतः॥ १०॥ गोमती मध्यमात नेत्रात कारुण्यजलिंध च ता:। <sup>९</sup>पूनत्यः प्रविशन्तीव तमःसत्त्वरजोमयाः ॥ १८॥ कुरणगुक्लरक्तवर्णाः <sup>९°</sup>कोटीन्दुसदृशप्रभाः। <sup>११</sup>प्रतिवनत्रं जगज्ज्यो(द्यो)नेः स्थूलरूपस्य विश्वततः ॥ १६ ॥

परमव्योमनाथमहापुरुषलोकवर्णनं नाम
चतुर्थो(तृतीयो)ऽध्यायः ॥ ३ ॥

१. पुरुषे नित्यमिति'''' इन्हिक्सि:-ङ.। २. जळधारवर्षांन्मी-क.। ३. रत्र इण्डं-क.। ४. द्रथ्योंन्मी-ङ.। ५. न्यजायते-क.। ६. इति छोम्न्यभवांस्तेन-इ.। ७. कृपावतो फणीं राधां -ङ.। ८. चिन्त्यमानस्य-ङ.। ९. पुनन्तः-ङ.। १०. कोटीन्द्रसदश्च-ङ.। ११. प्रतिचर्त-क.। १२. 'इति''''ऽध्यायः-नास्ति क.।

# चतुर्थोऽध्यायः

ब्राह्मण उवाच

तत ऊर्घ्वं महादेव्या लोको भुवनपावनः। चतुःषष्टिकोटिमितो योजनानां च सर्वतः ॥ १ ॥ भैरवाणां भैरवीणां सिद्धानां सिद्धयोगिनाम्। प्रमथानां मातृकाणां सुन्दरीणां वरानने ॥ २ ॥ वसति तत्र वसति श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी। रेखात्रययुते वेदद्वारोपशोभिते ॥ ३ ॥ चक्रे त्रिवृत्ते घोडशदले तथाष्टदलकणिके। **'शक्रकोणयुते तद्वद्** द्विदशार'युते प्रिये। ४।। त्रिकोणान्तिबन्दुयुक्ते महाप्रभे। अष्टकोणे अत्र सा परमेशानी सर्वदेवनमस्कृता।। ५॥ कोटिकोटिब्रह्मविष्णुशिवादि शीर्षभूषणैः नीलरत्नादिभिनित्यं <sup>४</sup>निधृतचरणाम्युजा ॥ ६ ॥ पुरा वित्रभङ्गपुरतः कृष्णस्याऽव्यक्तजन्मनः। अनादिनिधनस्याऽपि "जातेयं त्रिपुरातनी ॥ ७ ॥ स्वयं कृष्णस्वरूपा च कृष्णाज्ञावशवतिनी। <sup>५</sup>चतुर्भुजा रक्तवर्णा रक्ताभरणभूषिता ॥ ५ ॥ "शुक्लवर्णा त्वियं 'वाणी पीता वै भुवनेश्वरी ॥ ६ ॥ रक्तवर्णा यदा देवी 'पश्चीमत्त्रिपुरसुन्दरी। श्यामवर्णा कालिकेयं कृष्णा नीलसरस्वती ॥ १० ॥ दुर्गास्या या पराशक्तिः साक्षात्कृष्णस्वरूपिणी। विपरीतरतौ राबाकृष्णयो रसरूपिणोः ॥ ११ ॥

शत्रुकोणयुते तत्त्वद्वीपर्दशार-इ.। २. युति-क.। ३. तत्र-क.।
 श्रेषभूषणै:-इ.। १. निर्धु(वृ)व्ट-इ.। ६. तिभङ्ग-इ.। ७. जायतेयं-क.।
 यतुर्भुका-क.। ९. बाणं-क.। १०. सिद्धयोगिनी-क.। ११. ग्रुक-वर्णा-क.। १२. बाणं-क.। १३. स्वयं त्रिपु-क.।

<sup>९</sup>जाता वै(वे)तौ महात्मानौ दुर्गारामौ जगत्प्रभुः(भू) । <sup>९</sup>या दुर्गा सैव गोविन्दो राघा <sup>९</sup>सङ्कर्षणः पुमान् ।। १२ ।। निर्मिता भवेतावाद्यावाद्य रसेन च। <sup>४</sup>राधया <sup>६</sup>तं समाकृष्य सा देवी महाविष्णुदरान्तरे ।। १३ ॥ प्रवेशयामास नित्या सृष्ट्यर्थं "जगतां पूरा। तस्य नाभिगतः श्रीमान् कुण्डलित्वं <sup>८</sup>समाश्रितः ॥ १४ ॥ सहस्रवदनो भूत्वा मुखरन्ध्राद् विनिर्गतः। विभित्त स महाविष्णुर्बह्माण्डान्यखिलानि च ॥ १५ ॥ प्रसूते सकलं विश्वं प्रलये संहरत्यसौ। तस्य मध्यफणाचके **ेपूर्वगे चक्रमुत्तमम् ॥ १६ ॥** गौरीपुरमिति स्यातं यत्र तिष्ठति सा शिवा। या दुर्गा साऽपि लोकेऽस्मिन् ९ स्थित्वा त्रिपुरसुन्दरी ।। १ ।। स्थिति सृष्टि विनाशं च कुरुते सहितेश्वरा। रातस्योध्वं च प्रदेशे नु सर्वदेवस्वरूपिणी ॥ १८॥ <sup>१९</sup> समुद्रमथने पूर्व यं धृत्वा पुरुषोत्तमः। तं रूपं विभ्रती राधा जगदानन्दकारिणी।। १६।। दुर्गादिसर्वशक्तीभिरावृता परमेश्वरी। षट्कोणोपरिबिन्दुस्था तद्द(द)ष्टदलचिह्निता ॥ २०॥ चतुर्द्वारयुते स्थाने चतुस्रंच(रस्र)विराजिते। तोरणोदातपत्रादिचामरध्वजिचिह्निते रत्नवेदिकोपरिमण्डपे। चन्द्रातपयूते सदाशिवमहाप्रेतसिंहासनविराज(जि)ते रत्नप्राकारपरिरवादुग्धाम्बुधिविराजिते सदामोदितदिङ्मुव ॥ २३॥ पूष्यत्कदम्बविपिने

<sup>1.</sup> बाता-इ. । १. 'बा'नास्ति-इ. । ३. शक्करपुमान्-इ. । ४. राषा-इ. । ५. बेबा वालेनाक्चरसेन-इ. । ६. तमसाऽऽकूष्य-इ. । ७. भजतां-इ. । ८. समास्थितः-इ. । ९. पूर्वगे-इ. । १०. स्थिरा न्निभुवनेश्वरी-इ. । १९. 'सस्योध्व' इत्वारम्य 'भानुत्वमागतः' इति ३९ संस्थकरळोकपर्यन्तं पाठो नास्ति-इ. । १२. 'समुद्रमधने'''भानुत्वमागतः' इति कोष्ठस्थः पाठः प्रतीयते-ऽनावरमकः ।

कल्पव्क्षवनाकीर्णवटछायासुशोभिते चक्रराजे महादेवी राधिका परमेश्वरी॥ २४॥ षटकोणे भातरस्तत्र सेवातत्परमानस(ा):। अष्टपत्रेऽप्यष्टगोपी या कृष्णप्राणवल्लभा ॥ २५ ॥ सुदामाद्या द्वारदेशे (च?)प्रान्ते गोपी स्थिता पुनः । सर्वशास्त्रेषु तन्त्रेषु गोपिता गोपवासिनी ॥ २६॥ रहस्यं तस्य वक्ष्यामि शृणु देवि वरानने। मथने जलघे: पूर्वं मोहिता देवतागणाः ॥ २७॥ यक्षराक्षसगन्धर्वा असुरोरगभूमिजाः। ज्ञानहीने ततस्तस्मिन् मोहिनी विष्णुरूपिणी॥ २८॥ विष्णुश्च भगवान् तत्र रसहपे निमज्जतुः। मनसैवं च कृतवान् दिधदुग्धसमन्विते ॥ २६॥ देशे गोगोपगोणीभिः सेविते गिरिकन्धरे। कदम्बवरवृक्षादिचिह्निते तटिनीतटे ॥ ३०॥ एकोऽहं च द्विधा भूत्वा क्रीडितव्यं स्थलान्तरे। मर्बदेबाञ्च देव्यञ्च मुरम्यादिञ्च गोत्रजाः॥ ३१॥ जायन्तां च भूमी जीद्यमिति तन्मनव(मि) स्थितम्। चिरं तप्त्वा तपञ्चात्र गिरिराजो हिमालयः॥ ३२॥ सहितो मेऽनया शोकान् बुक(प)भान्त्वमागतः । पुरा गौरीति या कन्या हरवेनुप्रतिश्रुता॥ ३३॥ नारदस्य महर्षेम्त् हरिता सा यतः पुनः। सखीभिर्वनमध्ये तु शिवं सा मनसा गता॥ ३४॥ ततः प्रभृति तस्यैव पर्वतस्य महात्मनः। कन्यैका विष्णवे देया ततो यास्याम्यहं भुवि॥ ३४॥ विष्णुमायां ततो घ्यात्वा तपस्तेपे सुद्ष्करम्। ततः प्रसन्ना सा देवी मोहिनी विष्णुरूपिणी ॥ ३६॥ उवाच सुचिरं प्रीता कन्यात्वं तव यास्यति। पृथिव्यां जातस्य भवने बृक्(ष)भान्वाह्वयस्य ते ॥ ३७ ॥ इयं या मोहिनीशक्तिः राधिकात्वं प्रयास्यति। विष्णवे वासुदेवाय तां दत्त्वा सुकृती भव॥ ३८॥

ततोऽप्यन्तिद्धिमा(हिता) देवी सोऽपि सर्द्योत(द्योऽद्वि)सत्तमः। योगेन पृथ्व्यामगमद् वृक(ष)भानुत्वमागतः] ॥ ३६॥ गौरी कोकपुरस्तात् ेतु योगिनीगणवेष्टिता । तिष्ठत्यखिलभूतानां जननी कैसकलेश्वरी ॥ ४० ॥ कदाचित् जलदञ्यामा कदाचित् कनकप्रभा। शङ्खचक्रशूलमुद्गर धारिणी ॥ ४१ ॥ चतुर्भुजा तत्समीपे महादेवी कालिका कालरूपिणी। चक्रस्य दक्षिणे भागे श्रीमन्नीलसरस्वती॥४२॥ <sup>४</sup>उग्राय(प)त्तारकारत्वात् साप्युग्रतारेति कीर्तिता । सा धीवेकजटा देवी सा च नीलाम्बुदप्रभा॥ ४३॥ सा वै नील पताका च नानारूपा महोदया। 'सैवात्र त्रिपुरा ख्यातो (ता) सैवेयं भुवने श्वरी ॥ ४४॥ शुक्लवर्णा च या देवी पश्चिमस्यां दिशि स्थिता। गुद्धसत्त्वमयी नित्या ब्रह्मवाग्वादिनी परा॥ ४४॥ भौरवर्णा च या देवी क्षीरोदमथनोत्थिता। सैव दक्षिणदिग्भागे श्रीः श्रीविष्णोःप्रिया परा ॥ ४६ ॥ <sup>१°</sup> पीतवर्णा च या देवी श्रीमत्त्रिभुवनेश्वरी। <sup>९</sup>कदा मुक्ति ददासीति विष्णुना कथिता यदा ॥ ४० ॥ तदा धक्रद्धा भगवती शीर्ष चिच्छेर मा स्व हम्। कम्पयामास देवस्य परिवारान् सुविस्मितान्॥ ४८॥ करे गृहीत्वा मुण्डं स्वं रक्ता रक्तकलेवरा। तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिर्गोविन्दं पुरुषोत्तमम्॥ ४६॥ जगतां जननी नित्या सर्वेषामी (श्रेश्वरी सदा। महेशान कथमेवं त्वयोच्यते ॥ ५०॥ जग्रदेव

१. पुर:-क.। १. सा-इ. । ६. राधिका सती-क.। ४. धारिका-क.। ५. तत्रापत्तारिकाखात साडप्युप्रभावेति-इ.। ६. वैवेक-क.। ७. पताकी-क.। ८. 'सैवान्न'''भुवनेश्वरी' नास्ति-इ.। ९. 'गौरवर्णा'''प्रिया परा' नास्ति-इ.। १०. 'पीतवर्णा'''भुवनेश्वरी' नास्ति-क.। ११. कदापि मुक्तिदासीति प्रोवाचोद्वाय(क्वेर्य)दा हरिः-इ.। १२. हपा-इ.। १३. श्वरं-क.।

ततस्तामाह भगवान् 'लज्जातोयधिमज्जितः ।
मातर्मातः प्रमीद त्वं मातर्मातः क्षमस्व माम् ॥ ५१ ॥
सदा मोक्षप्रदाऽसि त्वं सिद्धासि भुवने श्वरी ।
ये त्वदीयपदाम्भोजमकरन्दिवनोदिनः ॥ ५२ ॥
तेभ्यः सदाऽद्यप्रभृतिभोगस्वर्गापवर्गदा ।
भव देवी महेजानि सत्यं मत्यं न संशयः ॥ ५३ ॥
इत्युक्तवा भगवान् कृष्णः स्कन्धे तिच्छर मु(उ)त्तमम् ।
कोमलेन करेणैव कष्णावरुणालयः ।
सुविन्यस्य चकारैनां यथेव 'पूर्वसंस्थिताम् ॥ ५४ ॥
तदविध विधिविष्विविष्वीशानदेवेन्द्रमौलि-

स्फुरदमलिकरीटाराध्यपादारिवन्दा ।

त्रिभुवनजननीयं शुद्धमत्त्वा प्रशस्ता प्रविलमिनममस्ता गीयते छित्रमस्ता ॥ ४४ ॥

यस्या एव 'पदाम्भोजममन्दानन्दमानसाः।
मुनयः माश्रु सन्धानां निर्वृत्ति प्रापुष्ठत्तम [1] म् ॥ ५६ ॥
वदन्ति देवताः सर्वाः <sup>६</sup>प्रणयाविष्टचेतसः ।
सत्यं सत्यप्रदां शश्वद् भुक्तिमुक्तिप्रदां हि ताम् ॥ ५७ ॥
'उत्तरे चक्रराजस्य योगिनीगणवेष्टिता।
डाकिनीलाकिनीभ्यां च सेविता सिद्धियोगिनी ॥ ५८ ॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे 'गौरीलोकवर्णनं नाम

[ चतृर्थोऽघ्यायः ] ॥ ४ ॥

१. त्विजितोद्धिमुज्जितः — इ. । २. श्वरि — इ. । ३. पूर्ववत् स्थिताम् — इ. । ४. पदाम्मोजामन्दा — इ. । ४. सङ्घानां — इ. । ६. प्रष्ठया — इ. । ७. याम् — इ. । ८. 'उत्तरे " सहयोगिनी दृश्यस्य स्थाने 'उत्तरे चक्रराजस्य सुस्थिता शिव- स्थाने 'उत्तरे चक्रराजस्य सुस्थिता शिव- स्थाने । राधिकां मोद्यदां हृश्यः सदोपासन्ति यिगोनी । डाकिनी जाकिनीम्यां स सेविता सिद्धयोगिनी ॥' इति — क. । ९. 'गौरीलोकवर्णनं' हृश्यस्य स्थाने 'गौरीलोकवर्णने श्रीकृष्णचन्द्रप्राणस्य स्थिणीश्रीमतीराधादेन्याः परमपद- चक्रराजकथनं' इति — इ. !

## पश्चमोऽध्यायः

नारद उवाच

एवमेवं समाकर्ण्यं ब्राह्मणी ब्रह्मवित्तमा। प्रणयाविष्टचित्तेन पुनः पप्रच्छ सादरम्॥१॥ ब्राह्मणी उवाच अतः परोऽस्ति को लोकः कथ्यतां तथ्य भाषितम् । पथ्यं समस्तलोकानां शोकपहरण प्रिय॥२॥ ब्राह्मण उवाच गौरी लोकः प्रिये प्रोक्तः शिवलोकं भ्रष्टणु प्रिये। तन्मध्ये बिन्दुचके च बिन्दु<sup>४</sup>गर्भः सदाशिवः॥३॥ लिङ्गरूपी कृष्णलि<sup>४</sup>ङ्गान्निर्गतो भगवान् पुरा। राघाविरहबाधया ॥ ४ ॥ आत्मानमतिकामार्तः <sup>६</sup>महालिङ्गमुज्जहार स्वकीयं रभसा प्रभुः। जिक्षेप च पुनलिङ्गमभवत् तस्य र्धामतः॥ ४॥ पुनस्तद्वत् समुद्धृत्य चिक्षेप च जगद्गुरुः। एवं यत् पञ्चघालिङ्गं क्षिप्तवान् परमेश्वरः॥ ६॥ अविनष्टं स्वलिङ्गं तु दृष्ट्वा तद् विरराम वै। तिल्ल क्लं पञ्चधा तस्य व्याप्तं लोकं महाप्रभम्॥ ७॥ ज्योतिर्मय वपुर्मात्रमनन्तो ध्वीध एव च। स कदाचिन्निर।कारः साकारश्च क्वचिद् भवेत्॥ ५॥ पश्चवदनो दशबाहुस्त्रिश्लघृक्। व्याघ्रचर्मघरो 'नित्यं त्रिनेत्रः स्फाटिकप्रभः॥ ६॥ सूक्ष्मं लिङ्गं पञ्चरूपं पञ्चभूतमयं शिवम्। पश्चिघा तन्महादेवी सेवते पश्चमी परा॥१०॥ वर्षमानं तु तद् हब्ट्वा देवी त्रिपुरसुन्दरी। ९°पराशक्तिलिङ्गम।वृत्य शोभना॥ ११॥ **'यो**निभूता

१. भूषितम्-इ.। २. लीकं-इ.। ३. श्रुण्ड मे-इ.। ४. गर्तः-इ.। ५. क्लालिक्स्तो-इ.। ६. महीलि-क.। ७. वपुमिश्रमनन्तोद्धैवोऽध-इ.। ८. 'नित्यं' नास्ति-क.। ९. मौलिभूता-इ.। १०. पराशकेर्किक्रनावृत-इ.।

आनन्दरूपा सा नित्या ब्रह्मज्योतिःस्वरूपिणी। 'एवं भावं गता सिद्धा ज्ञानविज्ञानरूपिणी ॥ १२॥ प्रंप्रकृत्यात्मकं लिङ्गं भावाभावविवर्जितम्। तद ब्रह्म परमं सूक्ष्म परमानन्दकन्दलम् ॥ १३॥ निविकारं निराकारं दुर्गमं सर्वयोगिनाम्। दुर्दशं दुर्लभं योगिध्येयं सर्वनमस्कृतम् ॥ १४ ॥ यं सिद्धाः परमं ज्योतिर्वेदान्तार्थविकारदाः। केचित् पुरुषमित्याहः प्रकृति चापरे जनाः॥ १४॥ केचित् <sup>२</sup>शैवा[: ] शिवं चैव विष्णुं चैव तथा परे। जगत्कारणमेके वै शब्दयोनि तथैव च॥१६॥ धर्ममेके ज्ञानमेके वदन्त्यन्ये परं पदम्। तिल्लङ्गमध्ये यो बिन्दुस्तं कामं विद्धि भाविनी ॥ १७ ॥ विराडदेहो महाविष्णुर्जातो ब्रह्माण्डकोटिधक । सकलं 'सृष्टमित्याहुर्ब्रह्मवादिनः ॥ १८ ॥ भ्गृह्यमेतत् प्रवक्ष्यामि सर्वलोकहितं परम्। असरैर्निजिते देवे मायारूपी जगतप्रभी(भुः) ॥ १६ ॥ विभृतिध्ग जटाधारी अस्ति(स्थि)मालाविभूषणः। पाखण्डैरावृतो भूतरूपिभिः॥ २०॥ संहाररूपी शीघं वरं ददात्येव परिणामे च नाशकम्। वरलोभाच्च दैतेया शिवसेवां प्रचित्ररे॥ २१॥ तदैव विष्णुना शीघ्रं तस्य नाशं करोत्यसौ। न नाशो वैष्णवस्येति मत्वा शिवं पुराऽसूजन् ॥ २२ ॥ दैत्यमध्येऽपि ये नित्यं विष्णुभक्ताः पुरातनाः। अद्यापि तेषां संस्थानं विद्यते सृष्टिमण्डले ॥ २३ ॥ शिवसेवापरो लोकः क्षणं सुखमवाप्स्यति। सम्लेन निमज्जति॥ २४॥ पश्चाच्च दु:खजलधौ

१. एकभावं-इ. । २. गुरोः गिरं चैवं-इ. । ३. परस्परम्-क. । ४. ऽश्वो विन्दुस्त्वं-क. । ४. विश्वमि-क. । ६. गृह्यमेनदित्यारम्य ३९मंख्यकरकोक-पर्यन्तं पाठो नास्ति-ख. इ. ।

श्वीया० ३

धर्मलोपप्रवर्तेव शिव एव प्रगीयते। कलिकाले विशेषेण शिवभक्तिपरा नराः॥ २४॥ महानरकयात्रार्थं विष्णुं निन्दन्ति दुर्जनाः। विष्णु'स्थानं कलौ गुप्तं भविष्यति न संशयः॥ २६॥ केशवेन कृता काशी दत्ता तस्मै शिवाय च। तन्नाम्नैव सुविख्याता काशी मुक्तिप्रिया भस्ती॥ २७॥ शिवस्थानेऽतिपाखण्डास्तत्र यास्यन्ति वासतः। नित्यं पापरतास्तत्र नरके यान्ति दृ: विता: ॥ २८ ॥ कायवाङ्मानसैर्लोकाः पापमेवाचरन्ति वै। काश्यां कृतं च यत्पापं गिरितृत्यं भवेत् प्रिये॥ २६॥ सर्वनाशाय लोकानां नरकाय न संशय:। काशीवासे मनो याति कथितं तव भामिनि॥ ३०॥ मरणे मुक्तिदा काशी 'केशवेन विनिर्मिता। कलो च मुक्तिनाशाय पाखण्डिभिः समावता॥ ३१॥ यत्र कुत्रापि संस्थाय नीत्वा च सकलाः समाः। अन्तकाले श्रिता काशी पीयूषेण समावृता॥ ३२॥ भोगाल्लोभाद् रागतो वा मध्ये वयसि संश्रिताः। नरकाय तदा काशी न विमुक्तिभवेत् पुनः॥ ३३॥ पुण्यात्मनां यथा मुक्तिर्यथा पापोपजीविनाम्। नरकोऽपि भवत्येवं विषतुल्या स्मृता ततः॥ ३४॥ न मुक्तिः कलिकाले तु नृणां भवति भाविनि। तदर्थमेव लोकानां काश्यां वासो भविष्यति॥ ३५॥ नित्यं पापरता लोका यतो यास्यन्ति तद्यगे। काशीपापकृतां मुक्तिनीस्ति कल्पशतौर्षे ॥ ३६ ॥ शिवोऽपि लोकनाशाय तादृशं रूपमाश्रितः। नाशं करोति लोकानां सेवकाना<sup>थ</sup>मपि ध्रुवम्॥ ३०॥

१. अत्र 'ग'मातृका पुनश्चारभ्यते । २. सखि-ग. । ३. भाविनि-क. । ४. मधि-क. ।

## पञ्चमोऽध्यायः

संहाररूपी यस्मात् यः संहारे सर्वदा रुचिः। शीघ्रं वै लोकयात्रार्थं वरं दत्त्वा विनश्यति ॥ ३८ ॥ देवप्रतारिता लोकाश्चोदिता विष्णुमः।यया। नाशाय मुक्तिमार्गाणां पाखण्डित्वं व्रजन्ति वै ॥ ३६ ॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे 'शिवलोककथने

काशीमाहातम्यपाखण्डिकथनं नाम

पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

१, 'शिवलोक''''पञ्चमोऽयायः' इत्यस्य स्थाने 'सदाशिवलोककथनम्' इति-इ.।

#### षष्ठोऽध्यायः

ब्राह्मण उवाच

अघो वृन्दावनादुर्घ्वे शिवलोकस्य सुन्दरि। <sup>१</sup>विरजास्यमहानद्याः पारे परम<sup>२</sup>शोभने ॥ १ ॥ परं ज्योतिर्मयं स्थानमगम्यं मनसामपि। अनेकसूर्यं चन्द्रक्षं प्रभया सहसम् (समम)द्भुतम् ॥ २ ॥ दुर्दशं दुर्लभं दिव्यं निराभासं निरञ्जनम्। निविकारं निरालम्बं निराकारं \*निरुत्तरम्॥३॥ नित्यानन्दं नित्यशुद्धं <sup>थ</sup>निश्चितं निर्विशेषणम्। <sup>६</sup>निःसीमं निर्मलं नित्यं °निःश्रेयसमनामयम्॥ ४॥ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वरूपं सर्वगं सर्वविश्रान्तं नितान्तं योगिनांत्रियम् ॥ ५ ॥ 'ब्रह्म आकाशवदनन्तकम्। एकमेवाद्वयं वेदान्तवेदिनोऽपरे ॥ ६ ॥ वदन्ति वेदविच्छेष्ठा सर्वव्यापि सदाद्यन्तरहितं सत्यम्जितम्। सच्चिदानन्दमद्वैतं १°ब्रह्मानन्दश्च निष्कलम्॥ ७॥ वदन्त्यन्ये ज्ञानविदः सर्वज्ञं कारणं परम्। तत्तत्त्ववेदिनः सिद्धाः कृष्णाऽभिन्नं वदन्ति तत्॥ ५ ॥ केचिद् वदन्ति गोविन्दपादङ्गुष्ठनखातपम्। ज्योतिर्मयशरीरात्मज्योतिरित्य (५ विदुः ॥ ६ ॥ ब्रह्मज्योतिर्मयं कृष्णं कृष्णज्योतिरिदं परम्। केचिद् वदन्त्यथाऽन्यो १२८न्यमभेदं कृष्णब्रह्मणोः॥ १०॥ सूर्ये सूर्यांशुनिचये यथा भेदो न विद्यते। परंब्रह्मणि गोविन्दे ब्रह्मण्यपि तथैव च॥११॥

१. विरजाख्याम-कः । २. कोभना-गः । ३. जन्द्रार्ज्यभसहसमग्रुतम्-गः, जन्द्रार्क्षप्रसासद्वसमग्रुतम्-गः, जन्द्रार्क्षप्रसासद्वसमग्रुतम्-छः । ४. निरन्तरम्-कः गः । ५. विशिष्टं-छः । ६. निरन्तं-छः । ७. नैःश्रेयस-छः । ६. ब्रह्मेस्याकाशवदनान्तकम्-कः । ५. सद्याऽसस्यर-छः, सद्यस्यन्त-छः । १०. ब्रह्मानन्तश्च-कः गः । ११. परं-कः गः । १२. ऽस्यं द्यसेदं-छः ।

प्रकृतिः सा परा सूक्ष्मा व्यक्ता ९व्यक्ता सनातनी । मुक्तानां च गतिः सैव योगिनां च तपस्विनाम् ॥ १२ ॥ सर्वमुक्तिप्रसङ्गे च महाप्रलयसंज्ञके। प्रविशन्ति परंब्रह्मतेजो ब्रह्मजगत्पतेः॥ १३॥ मृष्टिकाले च तस्माद् वै जगन्ति प्रभवन्ति च। यद्भयाद् वान्ति वाताश्च सूर्यस्तपति व्यद्भयात्॥ १४॥ वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि भारं वहति मेदिनी। कालः कलयते लोकान् निमेषात्मा स्वयं प्रभुः ॥ १४ ॥ कूमों विभात धरणीं ब्रह्मा सृजति यद्भयात्। पालनं कुरुते विष्णुर्हरः संहरते भयात्॥ १६॥ तदेव 'निष्कलं ब्रह्म निरीहं निर्गुणं परम्। कृष्णपादाट् विनिर्गत्य व्याप्तं तेन जगत्त्रयम् ॥ १७ ॥ अनन्तकोटिब्रह्मा 'ण्डभाण्डान्तर्बहिरेव तत्। पंप्रकृत्यात्मकं लिङ्गं तस्माज्जातं परापरम् ॥ १८॥ तदेतत् पृरुषश्चायं कारणं ध्जलमेव तत्। महानन्ततदेवेदं तद् वै विष्णुः सनातनम्॥ १६॥ तद् ब्रह्मा तच्च 'रुद्रश्च तदिन्द्रो वरुणश्च ''तत्। विह्नर्यमञ्च रक्षञ्च वार्युक्षाधिपस्तथा॥ २०॥ <sup>९९</sup>एकं ब्रह्माऽद्वितीयं तन्नान्यदस्तीति कि**श्व**न। यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्यमनसा सह॥२१॥ तत्स्वर्गस्तच्च मत्यों वै तत् पातालं च भामिनि । द्वीपवर्षसमुद्रान्तं सर्वं ब्रह्मात्मकं प्रिये॥ २२॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे ज्योतिर्ब्रह्मलोक-वर्णनं <sup>१३</sup>नाम पष्ठोऽष्ट्यायः ॥ ६ ॥

ID 1472 948

१. 'ऽब्यक्त' मास्ति-कः। २. तद्भयात्-गः। ३. भीषं-ङ,। ४. निष्फलंकः। ५. णडमादान्त-गः, ण्डलहाग्डाद्-ङ,। ६. मल-ङ,। ७. महानं सस्तुदेवेदं-कः, ब्रह्मानन्दस्तवेदं-गः। ८. विष्णुं-कः गः। ९. रुदं च-ङ,। १०. यत्-कः, गः। ११. एवं-कः गः। १२. 'नाम षष्ठोऽध्यायः' नास्ति-ङ,।

### सप्तमोऽध्यायः

#### ब्राह्मण उवाच

एतत् पदं परं सूक्ष्मं प्रविशन्ति मुमुक्षवः। अस्मात् परतरं कान्ते ! कान्तं सर्वोत्तमोत्तमम् ॥ १ ॥ श्रीमद्दृन्दावनास्यं च सर्वभूतमनोहरम्। ब्रह्मघटितं प्रेमानन्दरसान्वितम् ॥ २ ॥ अनन्तयोजनायाममनन्तयोजनोच्छितम् योजनानन्तविस्तारं सर्वरत्नमयं शुभम्॥३॥ सुवर्ण रत्नमाणिक्यमणिनिमितमन्दिरम् अमरै र्नादितं **ैसृ**ष्ठु कलपवृक्षतलेऽमले ॥ ४॥ सुवर्णवेदिकाभिश्च शोभितं सुमनोहरम्। परिरवाभिरनन्ताभी रत्निर्मितभित्तिभः॥ १॥ नदीभिरमृतोदाभिनंदैश्च परिशोभितम्। गोवर्धनाद्यैगिरिभी रत्नधातुविचित्रितै:॥६॥ कल्पवृक्षादिभिर्वक्षेमं णिमाणिक्यविषिः सुशीलाद्यैधेंनुवृन्दैः शोभितं तद् वनं महत्॥ ७॥ सुशीला सुरभिश्चैव श्यामली धवली तथा। पिशङ्गाक्षी च कपिला दीर्घघोणा शुचिस्मिता॥ ८॥ मन्दगतिर्वृन्दा गोविन्दवल्लभा। धूमला पिङ्गला गङ्गा पिशङ्गी मणिकस्तनी॥ ६॥ हंसी वंशी प्रिया नित्या नैचिकीगणपूजिता। कृष्णप्रियाद्या गावस्ता लक्षसंख्याः सूशोभनाः॥ १०॥ पद्मभगन्धिपशङ्काख्यौ बलीवर्दावतिप्रियो। प्रतिलोम्नि च ब्रह्माण्डं धारयन्त्यो रस'प्रदाः ॥ ११ ॥ राजन्ते बहवो यत्र गोविन्दप्रतिमर्तयः। गोपालास्तस्य देवस्य दक्षिणाङ्गाद्विनिर्गताः ॥ १२ ॥

१. र्वारितं –कः, र्वासितं –गः। २. सुञ्जु –गः। ३. घरणी –इः। ४. गन्धा –कःगः। ५. अत्र 'ग'मातृका पुनश्च स्वण्डिता।

कोटिचन्द्रनिभाननाः। बहिबर्हकृतोत्तंसाः महार्घ्य (र्घ)रत्नघटितस्फुरन्मकरकुण्डलाः ॥ १३॥ कम्बुग्रोवा महात्मानः ३सुदन्ताः सुन्दराधराः। कमलेक्षणाः ॥ १४ ॥ जितकामधनुरचारुभूलताः माणिक्य भुकुरोद्दण्डगण्डमण्डलमण्डिताः रत्नालङ्कारसंशोभि<sup>४</sup>कण्ठदेशाभिसुन्दराः मुक्ताहारलतोपेतपीनवक्षःस्थलियः वनमालावैजयन्तीमालाभ्यां च विराजिताः॥ १६॥ हेमाञ्जदल<sup>४</sup>सद्धस्ताश्चारुकञ्जूणपाणयः रत्नदण्डधराश्चारुपीतकौशेयवाससः 11 29 11 केचिच्छङ्गं <sup>६</sup>वादयन्तो वेणुवाद्यरताश्च के। मुरलीवाद्यनिरताः शङ्खवाद्यरताश्च के॥ १८॥ केचिम्नृत्यन्ति गायन्तो हसन्तो हासयन्ति च। धावन्तो धावतः केचित् प्रतिगर्जन्ति गर्जतः॥ १६॥ कृष्णे नृत्यति नृत्यन्ति गायन्ति गायतोऽपरे। प्रशंसन्ति वादयन्तो वादकांश्च तथाऽपरान् ॥ २०॥ नृत्यमानेषु सर्वेषु <sup>°</sup>वेणुना स्वरसम्पदा । स्वयं बहुविधो भूत्वा सुस्वरं गायति प्रभुः॥ २१॥ प्रबाल १ वर्ह स्तबकस्रग्धातुकृतभूषणः कृष्णो नीला <sup>११</sup>म्बुदश्यामः पीतवस्त्रो <sup>१२</sup>ऽम्बुजेक्षणः ॥ २२ ॥ **१९**भ्रामणोलङ्घ्यनोत्क्षेपप्रस्फोटनविकर्षणैः नवचित् <sup>१४</sup>स्यन्दोलिकाभिश्च नवचिद् भूपतिचेष्टया ॥२३॥ क्वचिच्च दर्दुरप्लावैः क्वचिन्मृगखगेह्याः(या)। क्रीडाभिविविधाभिश्च विविधेरुप १४ हासकै: ॥ २४॥ एको देवो बहुविधः क्रीडते गोपबालकै:। सुवलस्तोककृष्णदामसुदामकाः ॥ २५ ॥ गोपालाः

१. महाईरस्वपटित-कः। २. सुद्रण्डाः-इ.। ३. सुद्गरो द्रण्ड-इ.। ४. कम्बदेशीति सु-कः। ५. सहक्त्रा-कः। ६. बीजयन्तो-इ.। ७. कृत्ये-कः। द. वन्द्रयन्तो-इ.। ९. वेश्वला-इ.। १०. बहुं सुवः नम्बालकृत-इ.। १२. म्बुज-कः। १२. ऽम्बुदेखगः-इ.। १३. आसगोल्लङ्कगोखेपप्राह्फोटन-विकर्षणै:-कः। १४. स्पन्दो-इ.। १४. हासिकै:-इ.।

किङ्किणी भद्रसेनां शुकलि द्भुप्रियङ्कराः पुण्डरीक<sup>्</sup>विकङ्काख्यद्युमत्सेनविलासिनः ॥ २६॥ भन्दरार्जुनगन्धर्व भवसन्तोज्ज्वलकोकिलाः सनन्दनविदग्धाद्या एते प्रियसृहत्तमाः ॥ २७॥ कृष्णदेहोद्भवाः श्यामगौराङ्गा दिव्यरूपिणः। विशाल ४ वृषभौजस्विदेवप्रस्थव हथपाः <sup>६</sup>माकन्दकुसुमापीडमणिबन्धकरन्धमाः मन्द[ा]रश्चन्दनं कुन्दः "कुलिन्दकुलिकादयः॥ २६॥ कनिष्ठरूपास्ते गोपाः प्रभोः सेवानियोजिताः। मण्डलीभद्रयक्षेन्द्रभटभद्राङ्गगोभटाः 11 30 11 <sup>८</sup>तटवर्धनभद्रहवीरभद्रमहागुणाः कुलवीरमहाभीमदिव्यशक्तिसुरप्रभाः 11 38 11 <sup>९</sup>रणस्थिरः सुस्थिरक्च स्थिरानन्दपुरन्दरौ। एते वै ऋषयो मर्त्यलोकमासाद्य जन्मभिः॥३२॥ उग्रैस्तपोभिर्गोविन्दं 'प्रसाद्य जगदीश्वरम्। गोपत्वं प्राप्य सुचिरं ''कृष्णध्यानाहृतङ्यसः॥ ३३॥ कृष्णेन सहिता नित्यं गोलोके विहरन्ति ते। गोपालाः कृष्णसुहृदो ' रहस्यज्ञा इमे पुराः ॥ ३४॥ <mark>बाह्ये</mark> वृत्दा<sup>१३</sup>वनप्रान्ते महाकन्दवनस्य च। भाण्डीरकवटस्याधः केषाश्विद् वसित[:] प्रिये ॥ ३४ ॥ बृहद्वने च केषाश्वित् केचिदाम्रवने तथा। <sup>१</sup>\*स्थलपद्मवने केचित् केचित् मधुवनान्तरे॥३६॥ मन्दारविषिने केचित् पारिजातवने परे। खादिरे विपिने केचित् केचित् तालवने प्रिये ॥ ३०॥

१. तम्र से-कः। २. विटङ्काभ्यां द्विमतसेन-कः। ३. मन्थरार्जन-कः। ४. वसतो जल-कः। ४. वृष्मोजित्निकः। ६. मणिरङ्गक-कः। ७. कुलिन्दः-कः। ६. मत्रवर्षणभद्दे तु वीर-कः। ९. वलः स्थिरः-कः। १०. प्रसाद-कः। ११. कृष्णध्यानकृताङ्कसः-छः, अत्र 'कृष्णध्यानहृताह्मसः' इति सुद्धः पाठः प्रतीयते। १२. रहसज्ञां-कः। १३. वनस्यान्ते-कः। १४. 'स्थलः प्रिये' इति पक्षित्रयं नास्ति-कः।

अञ्चोकारूये वने केचिन्निवसन्ति गुचिस्मिते। राधाकृष्णरसक्रीडासमये समुपस्थितान् ॥ ३८ ॥ तान हष्टवा कीडिता देवी भुवनत्रयसेविता। प्रविष्टा विपिनं घोरं लीलया गजगामिनी ॥ ३६॥ तद हष्टवा तत्प्रिय सस्याः अवड ङ्गेषु बलादयः। प्रविष्टाः षट् तदन्ये ये वनात्तस्माद् बहिर्गताः ॥ ४० ॥ एतस्मिन्नेव समये सान्त्वयामास राधिकाम्। वृन्दावनं समानीय हसन् कृष्णोऽव्रवीदिदम् ॥ ४१ ॥ अद्यप्रभृति राधायाः वनेऽस्मिन् प्रविसन्ति ये। ते तु प्रवेशमात्रेण भवन्तु वरयोषितः॥ ४२॥ वनाद् बहिर्गता 'भूयः स्वस्वरूपा यथा पुरा। गोपालाः कृष्णवचसा भयसंत्रस्तमानसाः॥ ४३॥ एतच्छ्रत्वा च वचनं कृष्णस्य परमात्मनः। ये गतास्तदवनं ते च स्त्रीत्वं प्राप्तास्तदन्तिके ॥ ४४ ॥ निवसन्ति महाभागे ये चान्ये वनवासिनः। मनस्विनो महात्मानो गोपा श्लास्ते तपस्विनः ॥ ४४ ॥ तपसा तोषमापन्नस्तेषां वृन्दावनेश्वरः। दिदृक्षु( क्षू )णां च मध्येऽसावावि**भूं**य कुरानिधिः ॥ ४६॥ एकेन वपुषा तेषां प्रेमबद्धो ब्दयाम्बुधि:। अन्येन वपुषा वृन्दावने क्रीडित राध्या॥ ४०॥ र्श्रामद्वृत्दावनेश्वर्या च मायया। गोपवेशधरो गोपैगोंपीभी रसविग्रहः॥ ४८॥ शृङ्गारोचितवेशाद्धः श्रीमद्°गोपालनागरः। गोपिकास्तत्र या भद्रे 'ताः शृणुस्व (व्व) वदामि ते ॥ ४६ ॥ °तासां नामा(म)गुणाख्याने सुखं मे जायते भृशम्। श्रीराधा या <sup>१°</sup>पराशक्तिः स्वयं श्रीकृष्णरूपिणी ॥ ५० ॥ नित्या रसमयी शक्तिः श्रीमद्वृन्दावनेश्वरी। चन्द्रावली तथा चान्या त्रिपुरादेहसम्भवा॥ ५१॥

१. सस्ताः-इ. । २. षडङ्गे सुचछादयः-इ. । ३. निषसन्ति-इ. । ४. यूयं-इ. । ५. छास्तु-इ. । ६. रसाम्बुभिः-इ. । ७. गोछोकना-इ. । इ. बाताः श्रृणु व-क. । ९. 'तासां''''सुतस्' नास्ति-इ. । १०. बरासृतिः-इ. ।

राघाविरहबाधाभिर्बाधितःसे(तस्ये)श्वरस्य च। क्रीडार्थं निर्मिता देव्योच(व्यश्च)न्द्रकोटि<sup>९</sup>सुशीतलाः ॥ ५२ ॥ चन्द्रावलीति विख्याता नागरीवृन्दवन्दिता। विरहानलतप्ताङ्ग आह्नादमकरोद्यतः॥ ५३॥ <sup>२</sup>चन्द्रावलीति लोकेऽस्मिन् गीयते चन्द्रनायभा (?)। लितास्या परा देवी या साक्षाद् भुवनेश्वरी॥ ५४॥ रिरंसूर्भगवान् कृष्णो रतिकालेऽन्यमानसाम्। आलक्ष्य तां महादेवीं त्यत्तवान्यां वशमागतः ॥ ५५ ॥ तेन दोषेण सा देवी च्युता वृन्दावनादत:। तस्या प्कांशतः पुंस्त्वान्नारदश्चाऽभवन्मुनिः॥ ५६॥ विशाखाऽन्या तथा श्यामा पद्मा शैव्या च भद्रिका । तारा विचित्रा गोपाली पालिका चन्द्रशालिका ॥ ४७ ॥ मङ्गला विमला वीणा तरलाक्षी मनोरमा। कन्दर्पमञ्जरी मञ्जुभाषिणी ध्वाञ्जनेक्षणा॥ ५८॥ -कुमुदा कैरवी सारी शारदाक्षी विशारदा। शिङ्करी कुङ्कुमा कृष्णा साराङ्गीन्द्रावली शिवा ॥ ५६ ॥ तारावली गुणवती सुमुखी केलिमञ्जरी। हारावली चकोराक्षी भारती 'कामिलादिकाः ॥ ६०॥ एताः संक्षेपतः प्रोक्ताः श्रेष्ठा गोपकुमारिकाः। राधाङ्गसम्भवाः कोटिसंख्या वै वरयोषितः॥ ६१॥ राधायादच प्रियाः सस्यो यास्ताः 'शृणु वरानने । सुचित्रा चम्पकलता रङ्गदेवी भुदेविका॥६२॥ तुङ्गविद्येन्दुलेख। च मण्डली मणिकुण्डला। कुरङ्गाक्षः मालती च माधवी च मदालसा॥ ६३॥ मञ्जुला चन्द्रतिलका सुमध्या मघुरेक्षणा। मञ्जूमेघा शशिकला <sup>१°</sup>गुणचूडा <sup>११</sup>वराङ्गदा॥ ६४॥

<sup>१. समप्रभाः —कः। २. 'बन्द्राबळी\*\*\*'ऽन्यमानलाम्'इति पिकत्रयं नास्ति—कः। ३. एकाङ्गतः —कः। ४. नीळा —कः। ४. वा(ख)अनेक्यां —कः
६. केशरी —कः। ७. कामिनादिकाः —कः। ६. श्रुणुष्व वरानने —कः। ९. सुवेदिका —कः। १०. गुणच्युडा —कः। ११. वराङ्गना —कः।</sup> 

कमला कामलतिका सुरङ्गी प्रेममञ्जरी। माघुरी चन्द्रिका चन्द्रा सुवला तनुमध्यमा॥ ६४॥ कन्दर्पसुन्दरी मञ्जुकेशी केशवमोहिनी। इत्याद्या रूपशीलाढ्याः प्राण गुल्याः किशोरिकाः ॥ ६६ ॥ अन्याः श्रृणु सखी तस्या लासिका केलि कन्दली। कादम्बरी शशिमुली चन्द्ररेला प्रियम्बदा॥६७॥ मदोन्मदा मधुमती वासन्ती कलभाषिणी। रत्नवेणी मणिमती कर्पूरतिलकोज्ज्वला॥ ६८॥ एता वृन्दावनेश्वर्याः प्रायः सारूप्यमागताः। अन्याः सख्यो महादेव्या मनोज्ञा अमिणमञ्जरी॥ ६९॥ सिन्दूरा चन्दनवती कौमुदी मदिरालसा। काननादिगताः सख्यो वृन्दाकुन्दलतादिकाः॥ ७०॥ कामदा नाम या देवी सखीभावे विशेषभाक्। महालक्ष्मी रसमानैता राध्या तुलिता गुणैः॥ ७१॥ कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोटिक्षोभकराः राघाजावशवातिन्यः श्रीकृष्णसुखदायिकाः॥ ७२॥ यासां कटाक्षमात्रेण ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। कृतार्थमिव मन्यन्ते <sup>४</sup>स्वात्मानं जगदीश्वराः॥ ७३॥ अथ वृन्दावनेशस्य दासदासीगणान् श्रृणु। मधुपिङ्गलपुष्पाङ्गहासाङ्काद्याविद्षकाः कडारभारतीबन्ध<sup>४</sup>चारुवेषादयो विटाः । चेटाभङ्गुरभृङ्गारसन्धिक<sup>६</sup>प्रहिणादयः ॥ ७५॥ रक्तकः "पत्रकः पत्री 'मधुकम्बो मधुत्रतः। शालिकस्तालिको माली भानुमालाधरादयः॥ ७६॥ तद्वेणु भ्यञ्जमुरलीयिष्टियाशादिधारिणः पृथुकाः पार्श्वगाः केलिकलापालापकौशलाः॥ ७७॥

१. सुन्दरी-इ. । २. मानमअरी-इ. । ३. 'समानैता' इत्यस्य स्थाने 'धृतै'इति-क. । ४. आत्मानं-इ. । ५. गम्धवेशादयो-क. । ६. गृहिलाद्यः-क. । ७. पूर्वी पश्चकः मधु-इ. । द. मधूकण्ठो-इ. । ९. गुद्धसु-इ. ।

पल्लवो मङ्गलः फुल्लः कोमलः कपिलस्तथा। 'सुविज्ञालविज्ञालाक्षरसालरसञ्चालिनः जम्बुनाद्यात्रच ताम्बूल<sup>२</sup>परिष्कार**विचक्षणाः** । पयोदवारिदाद्याश्च वेतीरसंस्कारकारिणः ॥ ७६ ॥ वस्त्रसंस्कारनिपुणाः सारङ्गबकुलादयः। प्रेमकन्दो महागन्धसैरिन्ध्रमधुकन्दलाः ॥ ५० ॥ 'सदाश्रुङ्गारकारिणः। मकरन्दादयश्चामी कुसुमोल्लासपुष्प<sup>4</sup>हासहरादयः ॥ ६१ ॥ गन्धाङ्गरागमाल्यादिपुष्पोपस्कारकारिणः केशसंस्कारकुशलौ सुबन्धकरभाजनौ ॥ ५२ ॥ कर्पूरकुमुदावेतौ दर्पणार्पणकर्मणि । शीतलः प्रगुणः ६६वक्षो विमलः कमलस्तथा॥ ८३॥ परिचर्यापरायणाः। **"**स्थानपीठधरा एते <sup>८</sup>धनिष्ठाचन्दनकलागुणमालारतिप्रभाः धरणीसुप्रभाशोभारम्भाद्याः परिचारिकाः। गहसम्मार्जनालेपक्षीरावर्तादिकोविदाः कुरङ्गीभृङ्गारीसुलम्बालम्बिकादिकाः। °बतुरव्चारणो धीमान् र°पेशलाद्याव्चरोत्तमाः॥ ५६॥ चर्रान्त गोपगोपीषु नानावेषेण ये सदा। ''दूतीविशारदोतुङ्गवावदूकमनोरमाः॥ ५७॥ <sup>१</sup> नीतिसारादयः केलि कलौ <sup>१३</sup>वामाकुलेप च। वृन्दावृन्दारिका भेना सुवालाद्याश्च दूतिकाः ॥ ८८॥ कुञ्जादिसंस्त्रियाभिज्ञा वृन्दा तासु <sup>१६</sup>वरीयभी । <sup>९</sup>'वीणानाम वरा दूती स्याताऽन्या पूजिता वने ॥ ८९ ॥

१. सुविद्यासविन्द्यः । २. परिवारिविचवणान्तः । ३. नीळसंन्द्यः । ४. तदान्द्यः । ४. हासो हन्कः । ६. स्वच्छोन्कः । ७. स्थाळपीठन्कः । ६. प्रिविद्याः कोविदाः दित पङ्क्तित्रयं नाहितन्कः । ९. चतुरश्चतुरो धीन्कः । १०. ते चळाचान्द्यः । ११. दृता विद्यारदान्कः । १२. नीतसान्द्यः । १६. रामादिः केषुन्कः । १४. मेकासुन्कः । १५. अङ्ख्यादिन्द्यः । १६. वळीयसीन्द्यः ।

'शोभनो द्वीपनाद्याञ्च दीपिकाधारिणो मताः। विचित्रवारमधूरा वाराद्यास्तस्य वन्दिनः॥ ६०॥ विद्याधरा वयं कान्ते! गोविन्दवशवर्तिनः। चन्द्रभाससूर्यभासप्रभासोद्भासभासकाः सुशर्मा नर्मदश्चैव रतिहासो रतिप्रिय:। इत्याद्यादेवगन्धर्वा वृन्दावननिवासिनः॥ ६२॥ स्त्रमेंति च मन्नाम गोविन्दप्रियबान्धवः। नानायन्त्रकलाभिज्ञो नानाविद्याविशारदः ॥ ६३ ॥ सुन्दरः शोभनवचाः सुकण्ठो मधुराकृतिः। <sup>२</sup>मद्गीतरागश्रवणे गोविन्दप्रीतिरुत्तमा ॥ १४ ॥ रसावेशस्य समये राधया पदालोचने। कृष्णेन निर्मितः पूर्वं सङ्गीतश्रवणेच्छया॥ ६५॥ निर्माय स्नदरभ्तरं मामुवाच महाप्रभुः। अनन्यचेताः सततं ममैव कुरु सेवनम्॥ ६६॥ ममाज्ञापालनं नित्यं धर्मोऽयं तव सुवत । धर्मादस्मात् परिभ्रष्टो मदन्यमानसो भवान्॥ ६७॥ लोकादस्मात् च्युतो नित्यं भविष्यति नृपात्मजः। पुनर्मान्धातृतनयः सनयस्त्वं भविष्यसि ॥ ६८ ॥ मुक्कुन्दाभिधः सूर्यवंशे संशितविकमः । बाह्यणत्वं पुनः प्राप्य<sup>ण</sup>मद्भावगनिकत्विषः॥ ६६ ॥ प्राप्स्यसीदं परं धामेत्युक्तं भगवता पुरा। त्वमेव <sup>६</sup>राधिका या श्रीकटाक्षप्रभवा सती॥ १००॥ सुकण्ठा सुदती श्यामा सुन्दरीगुणमन्दिरम्। नानारसविशारदा॥ १०१॥ नुत्यगीतकलाभिजा मदर्थं निर्मिता देव्या भित्वा मां कामकामलम्। <sup>५</sup>सुभृत्यं चातिप्रियं भर्तुनीनागुणविशारदम् ॥ १०२ ॥ न्त्यगीतान्तरत्वं वे दातुं मह्यं शुचिस्मिते। विद्याधरी विशा°लाक्षी ' नाम्ना विष्णुप्रिया प्रिये ॥१०३॥

१. शोभनाङ्गी पलादाश्च-इ. । २. सङ्गीतवास्त्रवनैगोवि-इ.। ३. सुगीत-क.। ४. वरं-क. । ५. मद्रागवत-क.। ६. राधिकायाः-क.। ७. मद्रागवत-क.। ६. राधिकायाः-क.। ७. मद्रागवत-क.। १०. नाना-इ.।

दैवादेवावयोस्तस्मात् च्युतिर्वृन्दावनादिह । यतस्तत् कथयिष्यामि पश्चादन्यच्छुणुष्व मे ॥ १०४ ॥ मत्सङ्गिनोऽन्ये सुभगे 'नर्तकाः सुमनोहराः। चन्द्रहासेन्दुहासौ च श्रीमांश्चन्द्रमुखादयः॥ १०५॥ सुधाकरसुधानादशारङ्गाद्या मृदङ्गिनः। कलावन्तरच महती वादिनो गुणसागराः॥ १०६॥ कलकण्ठः सुकण्ठश्च सुधाकण्ठो मधुस्वरः। भारतः शारदो विद्या<sup>३</sup>विलासः सरसादयः ॥ १०७ ॥ सर्वप्रबन्धनि ृणार्रसज्ञास्तालधारिणः कञ्चकादिपरिस्कारी रोचिको रुचिराननः॥ १०८॥ सुमुखो दुर्लभो रञ्जनादयः। निर्णेजकास्त् वर्धमानो विश्वकर्मा खट्वारथकृदुत्तमः॥ १०६॥ सुचित्रश्च विचित्रश्च ख्यातौ चित्रकराबुभौ। दामसन्धानकुचरपेटी सिक्त्यादिधारिणः ॥ ११०॥ कृन्तकन्तोलकरन्तकटुलादयः। कारकः "मन्थस्य परिकर्तारौ स्यातौ <sup>४</sup>पवनकर्मठौ ॥ १११ ॥ गृहाङ्गणमहोद्यानसम्मार्जनकराः प्रिये । पुण्यपुञ्जपुण्यगन्धपुण्यशीलसुशीलकाः ॥ ११२ ॥ एते वै मुनयो नित्यं तपसाऽऽराध्य केशवम्। <sup>६</sup>अनाहत्यापरंवस्तु गोविन्दं पुरुषोत्तमम् ॥ ११३ ॥ भजन्त्यनन्यया भवत्या सर्वे गोविन्दमानसाः। ऋषिर्वृद्धश्रवानाम संसेव्य जगदीश्वरम् ॥ ११४ ॥ सुरङ्गास्यः कुरङ्गोभूद् वृन्दावनचरः "सदा। ऋषिर्वेदशिरानाम तपसाऽऽराध्य केशवम् ॥ ११५॥ प्रेमाभिलाषी कृष्णस्य दिधलोलो ऽभवत् किः। ऋषिव्याघभ्रमरकावति भक्तौ महाप्रभोः॥ ११६॥ भजतः 'किङ्करो भूत्वा कृष्णाज्ञावशवर्तिनौ। अपान्तरतपानाम मुनिराघाध्य केशवम्॥ ११७॥

१. नर्तकाश्च मनो-इ.। २. विलाससर-इ.। ३. शिज्यांदि-इ.। ४. मन्धरूपा विकर्तारौ-क.। ५. श्रवणकर्मठी-इ.। ६. अन्यादःपापवर्णं तु गोवि-इ.। ७. पर:-इ.। य. अत्रमत्-क.। ९. कुक्कुरौ-क.।

श्रीकृष्णप्रीतिजनको राजहंसः 'कलस्वनः। शिखिनं कार्तिकेयस्य कृष्णभक्तिपरायणम् ॥ ११८ ॥ नत्यन्तं रभसा द्वारि पश्यन्ति वनवासिनः। र्मणमण्डपरसम्बद्धौ गोविन्दस्तुतिरथाठकौ ॥ ११६ ॥ अतिप्रीतिकरौ दिव्यौ शुकौ दक्षविचक्षणौ। ये च दासास्तथा गोपाः पशु<sup>६</sup>वर्गास्तथैव च॥ १२०॥ बृहद्वने वसन्त्येते गोविन्दस्य पुरोत्तमे। संक्षेपात् कथिताः श्रीमद्गोविन्दस्य वरानने ॥ १२१॥ गोलोकपरिषद<sup>७</sup>वर्गा उत्तमा ये सुपर्वणाम्। अथ राधा महादेव्याः शृणु दासीगणान् प्रिये ॥ १२२ ॥ रागमञ्जरी गुणमञ्जरी। लवङ्गमञ्जरी भानुमत्यमर<sup>८</sup>प्रेष्ठा स्त्रिया रतिमञ्जरी॥ १२३॥ रागलेखाकलाकेलिभूरिदाद्याश्च दासिकाः। नान्दीमुखी बिन्दुमतीत्याद्याः सन्धिविधायिकाः॥ १२४॥ मुहत्पक्षतया स्यानाः श्यामलामङ्गलादिकाः। प्रतिपक्षतया स्याति <sup>१°</sup>गताश्चन्द्रावली<sup>११</sup>मुखाः ॥ १२४ ॥ गन्ध धर्वस्तु कलाकण्ठी सुकण्ठी पिककण्ठिकाः । कलावत्यो <sup>१६</sup>रसोल्लासा गुण<sup>१५</sup>तुङ्गस्वरोद्ध्राः॥ १२६॥ या विशाखा कृतं गीतं १४ गायन्त्यः मुखदा विभोः। वादयन्ते च सुषिरं तना(ता)न १६ द्वद्व(घ)नान्यि ॥ १२७॥ नर्मदाप्रेमवतीकुमुमपेशलाः। <sup>१७</sup>मानिन्यो स्गन्धा नलिनी चास्याः पादरञ्जनकारिका ॥ १२८॥ वस्त्ररङ्गं करे तस्या मञ्जिष्ठा रङ्गवत्यि । <sup>१८</sup>पालिगन्धी च सैरिन्ध्यौ चित्रिणी चित्रकारिणी ॥१२६॥

१. कछः पुनः-इ.। २. कृष्णस्य सिंत-इ.। १. मानमण्डप-इ.। ४. सम्बन्धी-क.। १. बावकी-क.। ६. बदास्त-इ.। ७. बदा-इ.। ६. सेष्ठा-क.। ९. बुन्दु-इ.। १०. सन्ता-इ.। ११. ग्रुमाः-इ.। १२. वर्षस्मुकला-व.। १३. रसोद्वासा-इ.। १४. तुङ्गास्रोक्कराः-इ.। १४. गायन्तः-इ.। १६. कृशलान्यपि-इ.। १७. मालिन्यो-इ.। १६. पाणिगान्धी-

मानित्रकी तान्त्रिकी चैव चिन्ताविद्याविद्यारदे।
तथा कात्यायनीत्याद्या दूतिका वयसाधिकाः ॥ १३० ॥
वाद्यसम्मार्जन करा सुभाग्यामञ्जुला भिष्ठा।
भृङ्गी मल्ली मतल्ली च पुलिन्दकुलनन्दनाः ॥ १३१ ॥
मनसाऽऽराध्य गोविन्दं प्रापुस्तस्यैव सम्निधिम्।
बाह्यण्यो गार्गीमुख्याश्च भुमुख्यः शीलसुत्रताः ॥ १३२ ॥
वद्तां वृन्दावने याभियाचमानाय भोजनम्।
श्रीकृष्णाय भनुष्णाय न लब्धमेतत्परं पदम् ॥ १३३ ॥
कि वर्णं यामि धरणीं भुरसुन्दरीणां

भाग्यानि याः कुलकलङ्कविशङ्कचित्ताः । लज्जां विहाय पतिपुत्रकुटुम्ब<sup>५०</sup>वर्गान[ा]-

कुश्य घोरविषिने हरिमेव भेजुः॥ १३४॥ हैयञ्जवीनदिधदुग्धविदग्धभक्ष्य-

मिष्ठान्नपाननविषष्टकतेम<sup>११</sup>नानि । सद्योऽनवद्यचरितां चरितान्दघत्यः

स्नेहानुबन्धविवसा <sup>५३</sup>उपढौकयन्त्यः ॥ १३४ ॥

यासां स्वकीयसुहदामनुवृत्तिभाजां

<sup>१३</sup>मध्येगता मधुरभोजनचारुपानैः।

कृष्णः १ सतृष्णहृदयः १४ सदयः सदैव

भुद्धेन्द्रियोऽपि जगतामधिपो ययाचे ॥ १३६॥

संयाच्य यज्ञभुगिपप्रिथतो व्रजस्य

बालव्रजैः परिवृतो वुभुजे सदन्नम्।

<sup>१६</sup>पूर्णोडुराज इव तै: खचरोडुसङ्कै-

रीषद्विकासमृदुहास<sup>र्</sup>मुखः सुस्रेन ॥ १३७ ॥

१. बाह्यस-इ. । २. करे-इ. । ३. मिथे-इ. । ४. सुमुखा-क. । ५. दत्ता-क. । ६. सदध्याय-इ. । ७. चकमे-इ. । प. वाम-इ. । ९. 'सुर' नास्ति-क. । १०. बन्धानाकृष्य घोर-इ. । ११. नादि-इ. । १२. नुप-क. । १३. अधोगतो-क. । १४. सदध्य-इ. । १५. सदैव-क. । १६. पूर्णेन्दु-राज-इ. । १७. नुमः सुखेन-इ. ।

नमस्तस्मै भगवते कस्मैश्चित् परमात्मने । स्त्रियोऽपि सविधं नीताः पातितः पुरुषो गुणी ॥ १३८॥ न लभ्यते दुर्लभः वसः चिरसेवनकर्मभः । स्त्रीणामपि स्वल्पसेवावश(शं) सद्भाग्यजृम्भितम् ॥१३६॥ नारद जवाच

इति विहितविषादः कम्पमानाङ्गर्थिष्ट-

वं लितनयनपाथोधारयाऽस्या धरायाः।

विषुलपुलक पूर्णोऽप्यार्द्धय(ईयन्) हे(वे)णुराजी-

विधिमनविधतापा व्याक्षिपन् संहरोद ॥ १४० ॥

अहह हत विधेत्वं कूरकर्मासि सत्यं

घटयसि <sup>६</sup>घटनीयं नो भवेद् <sup>७</sup>यत्कदाचित् ।

अखिलरसविलासी शीतलः कृष्णचन्द्रः

कलयति कलयाऽऽसौ <sup>द</sup>तापतापं ममैव ॥ १४१ ॥

त्वमिस कठिनमूर्तिहा विधे निर्दयस्तवं

यदिह पतिति 'वत्से नावधत्से कदापि।

कुमुदवदनमुद्रां खण्डयत्येव शीघ्रं

विधुरित विधुरोऽपि स्मर्यतां कोऽत्र हेतुः॥ १४२॥

त्वमसि कठिनकर्मा भिन्नमर्मा जनानां

यदहमिह सुशर्मा नष्टशर्मा वभूव।

पूनरपि न विधातस्तद्विधातव्य १° मास्तां

जनयति भजन नो कृष्णपादारिवन्दे ॥ १४३॥

तव भवति चरित्रं चित्रमत्रैव धातः

कुचतरुसविधस्थस्यास्य मध्ये फलाति।

ववचन सुचिरमुच्चैर्भूरुहारोह "भाजं

प्रसभमयमकस्माद् दण्डजे दण्डपातः॥ १४४॥

१. पातिनः -कः । २. सुचिर-इः । ३. रागवक्लीर्वलित-इः । ४. पूर्णा-प्यादियन्ते अय वाजीर्विधि-इः । ५. विभिन्नं -इः । ६. शयनीयं -कः । ७. यक्कदापि-इः । ५. नाजुतापं -इः । ९. वहसि नावध्यसे -इः । १०. मास्यं -कः । ११. भाजि-इः ।

श्रीया० ४

सकलभुवनवल्लीमौलि<sup>र</sup>पुष्पायितं यत् मघुरमघुरमूर्त्या चारुवृन्दावनं सत्।

तदुपरि मम वासं कारियत्वा विधात-

र्भमयसि भव सिन्धावेषकस्ते विडम्बः ॥ १४४ ॥ वृन्दावनेन्द्रमुखदर्शनहर्षराशिः

सन्त्याजितो विघटिता मधुरस्थली सा।

तत्रातिचित्रसुचरित्रकथा गता मे

जागति 'किन्त्वपरमत्र विधेविधेयम् ॥ १४६॥

पितुरपि <sup>४</sup>निजकीर्तिर्दूषितापद्मयोने-

र्जनकमनुगतस्य त्वं क्लुले धूमकेतुः।

जनयति <sup>•</sup>जनकस्ते दुर्जनस्यापि शैत्यं

यदिह भवति नित्यं साधुसन्तापकत्वम् ॥ १४७ ॥ वृन्दावनेन्द्रमुखचन्द्रसुघापि तूनं

दूरीकृता नयनचारुचकोरवक्त्रात्।

तत्तद्विलासमृदुहासविलोकनं मे

शोकापनोदन<sup>e</sup>करं हरता <sup>°</sup>विधातः ॥ १४८ ॥

दुर्भागध्यमवभयमवे यदि स्या-

नमृत्युं कथं न कुरुषे कुरुषे ह मानः (नम्)।

श्रीकृष्णदेव'°सुखसेवनकारिणो ये

नस्युः किमिन्द्रियवतामपि जीवनेन ॥ १४६॥

ये कृष्णचन्द्रविमुखा विमुखास्त एव

ये कृष्णचन्द्रविरता विरतास्त एव ।

ये कृष्णचन्द्रविरसा विरसास्त एव

ये कृष्णचन्द्रकुधियः कुधियस्त एव ॥ १५०॥

१. पुष्पायुतं - क. । २. विधानु - क. । ३. सिद्धावे - इ. । ४. बिन्दुप - क. । ५. निकीर्ण(ते) र्दूषकः - इ. । ६. कुतो - क. । ७. जनकस्तु - क. । ५. हरं - क. । ९. विधानुः - क. । १०. शुभमेव - इ. ।

'जीवन्ति जीवनधृतोऽपि न जीवलोके ये कृष्णचन्द्रचरणाम्बुजमाश्रिता <sup>२</sup>नो । संसारतापपरितापितसर्वदेहा

वृक्षा यथा खरखरांशु विशुष्कशाखाः ॥१५१॥ हरि हरिपादाम्भोजसेवाकृता मे

परिहरिस सुखं तद् राधिकाया ध्वनान्ते । अनुदिनिमह दुःखं दीयते कातरेऽस्मिन्

विरम विरम ध्वातर्बद्ध एषोऽञ्जलिस्ते ॥ १४२॥

लावण्यपुञ्जमनुरञ्जन<sup>७</sup>मञ्जुलाभं

श्यामं 'वपुर्नंयनतो नयसि स्म दूरे। एतावतैव विरमात्र 'कृतोऽञ्जलिस्ते

कृष्णं <sup>१°</sup>हृदो बहिरितो न <sup>१</sup>'विधे विधेहि ॥ १५३ ॥ वृत्दारवृत्दमपि वृत्दति यत्पद नो

वृन्दावनादुत ततश्च्यवतश्चिरं मे । कृष्णस्मृति हृदयवत्रमं नि चेत् पिधत्से

कि पौरुषं भवति 'वमूछितमूर्च्छनेन ॥ १५४ ॥ धातर्न <sup>१३</sup>चात्रपरमस्ति पौरुषं

र्ण्यद् दुःखदावानलदाहितं माम्। निपात्य तूर्णं प्रभवलावणार्णवे

१६मायाभ्रमो भ्रामयसि प्रकामम्॥ १४४॥ मरकत<sup>९७</sup>मुक्राभं चारुबिम्बाधरौष्ठं

विमलकमलनेत्रं कुण्डलोहण्डगण्डम् । वितनुकुटिलचापभ्रूलतं दीर्घनार्यः(सं)

पुनरिप भविता <sup>१८</sup>चेच्छीमुखं हनपथे मे ॥ १५६॥

१. जीवन्तु-इ. । २. 'नो'इत्यस्य स्थाने 'वा'-इ. । ३. विशुद्ध-शाखाः-इ. । ४. परिहरति-इ. । ५. दिनाग्ते-इ. । ६. 'धातर्बद्ध' इत्यस्य स्थाने 'धात'-इ. । ७. रक्षनाभं-इ. । ६. वपुस्ते यवतो-इ. । ९. वृतो-श्राह्मिते-इ. । १०. 'हदो' नास्ति-इ. । ११. विधेहि धेहि-इ. । १२. 'मृहितंनास्ति-इ. । १३. चातः प-इ. । १४. 'यद्'इत्यस्य स्थाने 'यः'-इ. । १४. भवना रसार्णवे-इ. । १६. मायाभूमो-इ. । १७. मुकुटाभं-इ. । १६. 'चेत्'इत्यस्य स्थाने'ते'-इं. ।

केलीकदम्बतरुराजतले त्रिभङ्ग-

स्फूर्जत्तमालदलकोमलनीलदेहः

संतप्तका वनसमुज्ज्वलपीतवासा

हासावलोकन रमनोभववैभवाद्यः ॥ १५७॥

बिम्बाधरेण मुरली कररीविलासी

मायूरपिच्छपरिलाञ्छितचारुचूडः

आभीरबालककुलेन विहारकारी

राधापतिर्मम पुनर्भविताऽनुकूलः॥ १५८॥

इयामं सुन्दरिवग्रहं नवरसस्निग्धं मनोहारिणं सर्वाङ्गे घनसारचित्र ममुं वेणुं क्वणन्तं भुदा। मूले नीपमहीरुहः स्मितमुखं रक्तारिवन्देक्षणं द्रक्ष्यामि प्रियमुक्तमं पुनरिप श्रीकृष्णदेवं क्षणम्॥ १५६॥ पास्यामि कर्णकृहरेण कदम्बम्ले

भूयो हरेर्मुरलिकामधुरा रुतानि ।

कन्दर्पकोटि कमनं नवनीरदाभं

द्रक्ष्यामि तद्वपुरपूर्वमनोज्ञरूपम्॥ १६०॥

इत्येवं तस्य रुदतो लुठतो घरणीतले।
अश्रुवारितरङ्गिण्यां स्निपिता पुलकाङ्किता॥१६१॥
कम्पमानाङ्गलितका विस्मिता मुस्मितानना।
ध्सम्प्रोच्छच(ञ्छच) भृशमस्रूणि प्रणयाविष्टमानसा।
अवदच्छद्वहृदया प्रेमगद्गदया गिरा॥१६२॥

बाह्मणी उवाच

भूयः कथय शुद्धात्मन् वृन्दावन कथामथ । श्रोतुकामो (मा)स्मि नियतं श्रीकृष्णगुण वृष्णया ॥ १६३॥

१. मनोहरवैभ-कः । २. तनुं-हः । ३. सदा-ङः । ४. कृतानि-कः । ४. दलनं-ङः । ६. 'सम्प्रोचय भूत्रमाश्रूणि प्रलयाविष्टमानसा'-ङः । ७. अवदक्तुः हृदया-ङः । ६. कथा मम-ङः । ९. ह(ह)व्युवा-ङः ।

कथय कथय गाथा: कान्त कान्तस्य तस्य

क्षपय 'मम नितान्तं 'तान्ततां कान्तदेह ।

न कुरु मनसि तापं स्वल्प उद्बोधकाले

स्मर क्सपदि हृदि श्रीकृष्णनाम प्रकामम्॥ १६४॥

विचरति तव चित्ते तद्वनान्ताच्च्युतोऽह-

मिति विरमतु वार्ता ययुतः (?) कृष्णचिन्ता ।

प्रसरित रसरूपं तत्र वृन्दावनं हि

स्वयमुदयति राधाराधितः कृष्णचन्द्रः॥ १६४॥

वदनमनुदिनं श्रीकृष्णकृष्णेति नाम्ना

प्रणयविनयचेताश्चित्तजेता पुनीहि।

<sup>५</sup>जनुरनुगमितस्याऽपीन्द्रियाणां नियन्तु-

र्मुरहरचरणाब्जं ध्यायतो भूः पदं तत् ॥ १६६ ॥

उच्चै: समुच्चार्य विचार्य ध्मायं

सर्वत्र तन्त्रे वजपकृष्णमनत्रम्।

प्रभोश्चरित्रामृतमत्र पीत्वा

संसारसर्पस्य जहाति उदर्पम् ॥ १६७॥

श्रृण 'वचनमिदं श्रीकृष्ण गोविन्द राधा-

<sup>९</sup>रमण नवतमालश्याम <sup>१०</sup>गोलोकनाथ।

इति विश्वदहृदोन्नैभण्यतां साधय(धु)बुद्धे

भवतु तव नितान्तं तापशान्तिमं माऽपि ॥१६८॥

दिव्यवृन्दावनकथासुधापूरेण

पूरयन्।

मत्कर्णकुहरं कान्त "प्रशान्तहृदयो भव॥ १६६॥

नारद उवाच

इत्थं निगदितो विप्रकान्तया प्राणकान्तया।

अवदद् वदतांश्रेष्ठः प्रेम्णाऽतिमधुरं वचः॥ १७०॥

१. 'सम'इत्यस्य स्थाने 'में'-कः। २. कान्ततां-छः। ३. स्वपदि-इः। ४. यक्षरं गमित-छः। ५. माज्यं-छः। ६. जयश्रीकृष्ण-छः। ७. द्भेष्-कः। ६. सुखद्मिष्टं श्री-कः। ९. 'रमगनवनमार्ख' इत्यस्यस्थाने 'जलद्मार्ख'-कः। १०. कोकैकनाथ-कः। ११. प्रसानव-कः।

## 'ब्राह्मण उवाच

शृणु भूयः कथां दिव्यां द्वि(दि)व्यवन्दावनस्य ताम्। सुखं मे जायते सुभुर्मतिस्ते यत इहशी॥ १७१॥ अन्नप्रदानमात्रेण ययुः श्रीकृष्णसन्निधिम् । ब्राह्मण्यः रिकमतो ब्रमस्तेषां वै महनीयताम् ॥ १७२ ॥ भक्ति रक्ति विदधते ये कृष्णचरणाम्बुज । तद्गुणशुश्रूषानन्दानन्दित चेतसः ॥ १७३॥ नित्यं पापानुतापविकला अपि चाण्डालयोनयः। श्रीमद्वन्दावनेश्वर्याः चेट्यो भृङ्गारिकादिकाः॥ १७४॥ पुरा राघां समाराघ्य प्राप्तस्तत्परमं पदम्। तद्गुणशुश्रूषानन्दानन्दितचेतसः॥ १७५॥ सुबलोज्ज्वलगन्धर्वमधुमङ्गलरक्तनाः विजयाद्या रसालाद्याः पयोदाद्या विटादयः॥ १७६॥ भ्रातृकल्पास्तु राधायाः श्रीकृष्णस्य प्रिया इमे । अन्तर्बहिश्चराः सिद्धा अविरोधसमागमाः॥ १७७॥ ध्आसन्नाः सर्वदा "शुङ्गीपिशङ्गीकल कन्दलाः। मञ्जुला विदुलामन्दामृदुलाद्यास्तु बालिकाः॥ १७८॥ <sup>१°</sup>समांसमीनाः सुनदा यमुनाबहुलादयः। भौमे वृन्दावने ह्येताः संसेव्य जगदीश्वरीम्॥ १७६॥ प्राप्ता वृन्दावनं दिव्यं योगीन्द्रै १५र्यन्न लभ्यते। पीना वत्सतरी तुङ्गी<sup>१२</sup>कुक्कुटी<sup>१६</sup>मृदुमर्कटी॥ १८०॥ कुरङ्गी धरिङ्गणी स्थाता चकोरी चारुचन्द्रिका। मयूरी सुन्दरी नाम्नी सारिके "सूक्ष्मधी जुमे॥ १८१॥

१. 'ब्राह्मण उवाच' नाहित-कः । २. किमुत्तदभूमस्तेषां-कः । ३. चेतसा-इ. १४. 'नित्यं''''चेतसः' पङ्किरेषा ्रेनाहित-इ. । ४. भातृकन्यास्तु-इ. । ६. आसबः-इ. । ७. शुद्धिः पि-इ. । द. क्रन्दनाः-इ. । ९. विन्दुङ्गा-इ. । १०. अन्नत्य 'ग'मातृकां क्षिपुनश्चारम्यते । ११. यंत्र-कः ं। १२. कम्भटी-इ. । १३. वृद्धसर्कटी-इ. । १४. रङ्गळी-इ. । १४. सूचमरी शुमे-इ. ।

यशांसि 'ललितादेव्याः 'ललितानि स्वनाययोः । गठन्त्यौ चित्रया वाचा ये चित्रीकुरुतः सखीम्॥ १८२॥ निजकुण्डेचरीं तुण्डिकेरींनाम वालिकाम्। दर्शयन्तीं "गतेर्माद्यं प्रशंशससदेश्वरी॥ १८३॥ ¥एतत्ते कथितं साध्वि राधादेव्याः सुखप्रदम्। दासदासीवन्दिमदं सक्षेपाच्छ्णु धतत्परम्॥ १८४॥ अथ कृष्णस्य राधायाः प्रियद्रव्याणि यानि च। तानि ते कथयिष्यामि शृणुष्वैकमनाः प्रिये॥ १८४॥ वृन्दावनं नामवनं राघाकृष्णप्रियं भहत्। नै:श्रेय १° साहिना श्रेयः सर्वतः १ स्मूखदं परम् ॥ १८६॥ असंस्यकल्प<sup>रव</sup>वृक्षाणां छाया<sup>रव</sup>शीतलमुत्तमम् । श्रीकृष्णचरणद्वन्द्वलक्षणैलंकितं सदा ॥ १८७ ॥ ध्वजवज्राङ्कुशा<sup>र¥</sup>म्भोजेरम्भोजैरपि सम्भृतम् । नवपत्लव धश्चय्याभिदिव्याभिः <sup>१६</sup>क्वापि दीपितम् ॥१८८॥ माद्यद्भि <sup>१९</sup>रनुनृत्यद्भि <sup>१८</sup>र्मधुपैः क्वापि <sup>१९</sup>झङ्कृतम् । क्वचिन्मयूरपक्षरेच गोविन्द<sup>≺</sup>°शिरसञ्जुतैः ॥ १८६ ॥ पदचिह्नितै:। आकीर्णं नृत्यमानाया राधायाः सालक्ते: १९ ब्हूतं नवागि मालाभिः कुमुमैः नवित् ॥ १६० ॥ क्वचित् स्यालितभूषाभिभूषितं भूषितानने । क्वचिन् र नृत्यै: क्वचिद् गीतै: क्वचिद् वाद्यैर्मनोरमै: ॥१६१॥

१. बनिना-इ. । २. छिलताबिश्वनाथयोः - इ. मराछिकाम् - इ. । ४. गतेमां तत्प्रगत्भं रसदेश्वरी - इ. । ५. 'प्तत्ते" साध्वं इत्यस्य स्थाने 'प्रियिनं साध्वं' - ग. । ६. च्छूणुत परम् - क., 'तत्परम्'न। हित - ग. । ७. 'च' नाहित - ग. । ६. 'कथिय'" मनाः 'इत्यस्य स्थाने 'कथयामि" मनाः '- इ. । ९. 'महत्" श्रेयः 'नाहित - ग. । १०, साद् वा श्रेयः - क. । ११. ग्रुभदं इ. । १२. वृद्धगतां छाया - इ. । १३. 'शीतळ्युत्तमम्'नाहित - ग. । १४. 'मोजैरम्मौजे'नाहित ग., शाम्यासेषम्भो - इ. । १५. शाखामि - इ. । १६ कापि ग. । १७. रश्च नृ - इ. । १६. मयूरें - इ. । १९. रिष्टितम् - इ. । २०. शिर्रितम् क., शिरमंस्थितैः - ग. । २१. रिष्टिनं - इ. । २२. तिइद्विश्वयानिवृद्धिते - इ. । २३. नृत्यं - क. ।

रम्यं श्रीकृष्णचन्द्रस्य रसमूर्तेः रतिस्थलम् । सुवर्णवर्णवेदीभिरुद्दीप्तं गणिवालुभिः ॥ १६२ ॥ रत्नकृट्टिममङ्क्षेन रत्नसिहासनैः ववचित्। रमणीयमणिबद्धम्ले नीपमही हहः ॥ १६३ ॥ यत्र कृष्णाङ्गसम्भूतः शीतलः शीतभान्वत्। तन्मुले भगवान् श्यामो महामरकतद्यतिः॥ १६४॥ विभ्रत् विताम्बरं चारु श्रीमन्त्रिगमशोभनम्। किङ्किणीकल'झङ्कारान् हंसकौ 'हंसगामिनौ ॥ १६५ ॥ कुरङ्गनयनाचित्तकुरङ्गहरसिञ्जनौ अङ्गदेरङ्गदाभिरुये चक्वणे नामकङ्कुणे॥ १६६॥ मुद्रारत्नमुखीं दिव्या नानारत्नविनिर्मिताम्। हारं तारामणि तद्वत् मणिमालां तडित्प्रभाम्॥ १६७॥ वद्धराधाप्रतिकृति<sup>६</sup>निष्कं हृदयमोदनम् । कौस्तुभं च मणिश्रेष्ठं दत्तं कालियकान्तया ॥ १६८ ॥ मकराकारे रितरागाधदैवते। क्ण्डले किरीटं रत्नसारं च चूडां भुवनमोहिनीम्॥ १६६॥ रत्नविम्बविडम्बं च शिखण्डिखण्डमण्डलम्। आखण्डलस्य कोदण्डदण्डमण्डलखण्डकम् ॥ २०० ॥ रागवल्लीं च 'गुञ्जाली तिलकं हिष्टमोहनम् । पत्रपुष्पमयी मालां वनमालां पदाविध ॥ २०१ ॥ वेजयन्तीं वै जयन्तीं कुसुमैः पश्चवर्णकैः। लीलापद्मं सदा स्मेरं पद्माननसमप्रभम्॥ २०२॥ शरच्चन्द्राभिधं <sup>८</sup>श्रीमन्मुकुरं मणिनिर्मितम् । दिव्यरत्नस्फुरन्मुष्टि तुष्टिदां <sup>९</sup>नामकर्तरीम् ॥ २०३ ॥ <sup>९</sup>°मन्द्रघोषावषाणं च वंशीं भुवनमोहिनीम् । श्रीराघाहृदयाम्भोजहंसीमानन्दकन्दलीम् ॥ २०४॥

१. एमणीयरमणीयद्ध-ग. । २. अत्र 'ग'मातृका पुनश्च खण्डिता। ३. पीडास्मरखारु-ङ.। ४. हुङ्कारां-कः। ४. हंसगक्षनो-ङ.। ६. बिद्धं-कः। ७. गुरुमा(रिम)नी-ङ.। ८. बीमन्मुद्गरं-ङ.। ६. बामकर्तरीम्-इ.। १०. मन्त्रघोष-इ.।

षड्रन्ध्रबन्धुरं वेणुं स्यातं १मदनहुङ्कृतम्। काकलीम् कितपिकां मुरलीं असरलाभिधाम् ॥ २०५ ॥ गौरीं च गुञ्जरीं 'रागावनुरागिण रञ्जयन्। गायन श्रीराधिकादेव्या नाममन्त्रं जगद्वशम्॥ २०६॥ त्रैलोक्य मण्डनंनाम हेमदण्डं कराम्बुजे। थ्वीणां प्रवीणां महतीं महतामिप मोहने॥ २०७॥ अनङ्गरङ्गिणीनाम्ना या ६ शृङ्गारतरङ्गिणी। पाशौ पशुवशीकारौ दोहनीममृतप्रदाम्। शोभते सर्वशोभाड्यो लीलया मधुराकृति:॥ २०८॥ लावण्येन निकामकामकमनो राधादिगोपीमनो यत्रापत्रपयन् सपत्रकुसुमं गण्डस्थले मण्डयन्। वेणुं वादयते 'दयासमुदयात् धेनुर्वने चारयन् तद् रेण्टकटधूसरो नवघनश्यामद्यतिद्यातिते॥ २०६॥ यन्मले असुचरित्ररत्नघटया असंघट्टिते निर्मले स्वं बिम्बं वजबालकाः स्म नियतं मृह्यन्ति संलोच्यते । <sup>१°</sup>म् च्छायोऽधिकशीतलः क्षितितले लक्ष्मीर्यतो लक्ष्यते भूयः सुन्दरि सुन्दरो रसतरुभूयान्म ११माक्ष्णः पथि॥ २१०॥ श्रीकृष्णस्य वामपार्श्वे राघा सर्वेश्वरेश्वरी। विद्युद्द्युति<sup>१३</sup>विडम्बाङ्गी जगन्मोहनकारिणी ॥ २११ ॥ विभ्रती करपद्माभ्यां पङ्कजद्वयमुत्तमम् । कृटिलै: केशपारीश्च <sup>१९</sup>बद्धधम्मिल्लमुज्ज्वलम् ॥ २१२ ॥ अलकालिकुलैः शश्वदाकुलं मुखपङ्कजम्। तिलकं स्मरयन्त्राख्यं हारं कृष्णमनोहरम्॥ २१३॥ रोचनौ १४रत्नताटङ्कौ नासामुक्तां प्रभाकरीम्। छन्नं क्ष्ण रध्प्रतिछायं पादकं मदनाभिदम् ॥ २१४ ॥

१. मदनझहृतम्-इ. । २. रसनाभयाम्-इ. । ३. बागावसरागेन-इ. । ४. मण्डलं-क. । ५. 'वीणां'नास्ति-इ. । ६. शुद्धा रितरिक्षणी-इ. । ७. यदा समु-इ. । द. सुचिरं तु रत्न-इ. । ६. सङ्घादृते निर्मिते-क. । १०. स्वच्छायो-इ. । ११. माइ-इ. । १२. विदम्याची-इ. । १३. वहुधर्मित्वसुक्व्यल्यम्-इ. । १४. रत्नतारकी-क. । १४. युतिस्वायां-क. ।

शङ्खचूडाशिरोमणिम्। स्यमन्तकान्यपर्यायं कान्त्या 'क्षिपन्तं चन्द्राकौ सौभाग्यमणिमुत्तमम् ॥ २१४ ॥ कटकांश्चटकाकारान् केयूरेमणिकर्बुरे। कृष्णनामाङ्कितां मुद्रां विषक्षमदमदिनीम् ॥ २१६॥ काश्वीं काश्वनचित्राङ्गीं नूपुरे रत्नगोपुरे। वृन्दावनेन्द्रमारुद्धे ययोः सिञ्चितमञ्जरी ॥ २१७ ॥ वासो मेघाम्बरं नाम कुरुबिन्दनिभस्तथा। अाद्यं स्विप्रयमभ्रामं रक्तमन्यं प्रियं प्रियम्॥ २१८॥ सुधां युदर्पहरणं दर्पणं मणिनिर्मितम् । आनन्देनाऽप्यवनता गोविन्दचरणाम्बुजे ॥ २१६ ॥ शलाकां शर्मदां हैमीं स्वस्तिदां रत्नकङ्कृतीम्। मल्लारक्च धनाश्रीक्च रागी हृदयमोदनौ॥ २२०॥ आभ्यां श्रीकृष्णचरितं गायन्तीं चारुवल्लकीम्। वित्लभ्यां च (चैव) संगृह्य कृष्णध्यानपरायणा ॥ २२१॥ उद्यालिक्यं दिधतं नृत्यं कुर्वती सुमनोहरम्। गायन्तीं देवगान्धारं प्रशंसन्ती परं मुदा॥ २२२॥ पुष्पशय्यागता देवी दिन्यपानरता क्वचित्। ताम्बूलं विमलं चारु श्रीमत्तर्पूरवासितम्॥ २२३॥ यच्छन्ती निजकान्ताय चर्वयन्ती शुचिस्मिता। दोलायमाना 'हिन्दोलै: क्वचित् सिंहासनस्मिता ॥ २२४ ॥ क्वचित् कीडागिरौ रम्ये राधा कृष्णश्च <sup>६</sup>कीडतः। कन्दर्प केस्थलीनामवाटिकायां ववचित् प्रिये ॥ २२४ ॥ यत्र कुण्डद्वयं राधाकृष्णनाम्ना विराजते। कृष्णकुण्डे क्वचिद् राधा राधाकुण्डे क्वचिद् विभुः ॥२२६॥ विहारं कुरुते नित्यं 'एकत्रैव क्वचिन्मिथः। यदा सा प्रकृतिर्भूत्वा रिरंसित च केशवः॥ २२७॥

१. चिपनती-क.। २. 'आशं''''प्रियम्' इत्यस्य स्थाने 'आश्राणुप्रियमध्द्राभं रिक्तमन्तं प्रियप्रियम्'-इ.। ३. वक्ळख्यां च-क.। ४. छ्। जिक्यं दैरयं नृत्यं-इ.। ५. हिल्छोलै:-इ.। ६. क्रीडित:-क.। ७. कहनीनाम-इ.। प. एक एच-क.।

राधाकुण्डविहारी स्यात् तदैव रसलीलया। यदा सा पुरुषो भूत्वा <sup>१</sup>रन्तुमिच्छति राधिका ॥ २२८ ॥ कृष्णकुण्डे तदा देवी विहरन्ती विशेज्जलम्। ततो जलात् समुत्थाय नानालीलारसादिभिः॥ २२६॥ कुत्वा विहारं संस्मृत्य स्वस्वरूपा भवेत् पुन:। कृष्णे च राधिकायां च पुंस्त्रीभेदो न विद्यते ॥ २३०॥ कृष्णो वा राधिका देवी राधिका वा प्रभुः स्वयम्। नाम्ना गोवर्धनो यत्र क्रीडाभूमिधरः परः॥ २३१॥ नीलमण्डिपकाघट्टः कन्दरी मणिकन्दली। घट्टो मानसगङ्गायाः पारङ्गो नाम विश्रुतः॥ २३२॥ तरिर्यत्र विराजते। सुविलासतरानाम । नाम्ना नदीश्वरः शैलो मन्दिरं स्फुरदिन्दिरम् ॥ २३३॥ आस्थानीमण्डपः पण्डुगण्डशैलासनोज्ज्वलः। आमोद वर्धनो नाम्ना परमामोदवासितः॥ २३४॥ <sup>प</sup>पावनास्यं सरः क्रीडा<sup>४</sup>कुञ्जपुञ्ज<sup>६</sup>स्फुरन्न रम् । कुञ्जाः काममहातीर्था मन्दारमणिकुट्टिमाः ॥ २३४ ॥ न्यग्रोधराजो भाण्डीरः कृष्णराधाप्रियः सदा। अरङ्गरङ्गभूनीम लीलापुलिनमुज्ज्वलम् ॥ २३६ ॥ राधाविरहदुस्स्थस्य हदतो वामनेत्रत:। पा घारा निर्गता सैव यमुनेति निगद्यते ॥ २३७ ॥ या धारा निर्गता दक्षनेत्राद् गङ्गति सा मता। या धारा नासिकामध्याद् गोमती सा शुचिस्मिते ॥ २३८ ॥ °धाराभिस्तिसृभिः <sup>१°</sup>पूर्णं <sup>११</sup>जातं <sup>१२</sup>कुण्डत्रयं महत् । कृष्णदेहनिर्गताभिः पीतं तत्कामधेनुभिः॥ २३६॥ पुनस्ताभिः "प्रच्युतास्ता अक्षय्याः सरितोऽभवन् । गोमुत्रैर्यमुनाक्षीरैः 'ध्यङ्गाविड्भिस्तु गोमती ॥ २४० ॥

१. रङ्गमिच्छति—इ.। २. विराजिते—इ.। ६. रक्षनो—इ.। ४. पारना-रुयं—इ.। ५. कृष्मपुक्ष —इ.। ६. स्फुरत्तटम् —इ.। ७. अनङ्गरङ्गाभुताम-स्त्रीला—क.। ५. सा राधा निर्मता—इ.। ६. राधाभिस्तिस्भिः—इ.। १०. पूर्व — इ.। ११. पार्त — इ.। १२. कुअन्नयं — इ.। १३. प्रस्तुतास्ता — इ.। १४. गङ्गाविविद्य — इ.।

गोलोकमण्डना या सा यमुना कृष्णवल्लभा।

यमुनायां महातीर्थं खेलतीर्थमनुत्तमम्॥ २४१॥

राधाकृष्णप्रियतरं खेलते यत्र राधिका।

अतिप्रेष्ठेन कृष्णेन सर्वदेवेश्वरेण च॥ २४२॥

प्रियस्थानं मया प्रोक्तं प्रियद्रव्यं 'प्रियङ्करम्।

श्वारदिन्दुस्तु मुकुरो राधाकृष्णप्रियः सदा॥ २४३॥

श्लीलापद्मं सदा स्मेरं व्यजनं अधुमाष्टतम्।

शिञ्जनीमञ्जुलसरं गेन्दुकश्चित्रकोरकः॥ २४४॥

विलासकार्मणं नाम अकार्मुकं स्वर्णचित्रितम्।

दिव्यरत्नस्फुरन् मुष्टितुष्टदा नामकर्तरी॥ २४५॥

मन्द्रघोषो विषाणोऽस्य वंशी भुवनमोहिनी।

भाणरङ्गादृवीयुग्मं राधाकृष्णप्रियं परम्॥ २४६॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले परब्रह्मलोकवर्णने सगणरहस्य
वृन्दावनवर्णनं नाम अस्तमोऽध्यायः॥ ७॥

१. १८णु विये—क. । २. शरदिन्दुकुमुद्वारो—इ. । ३. लीला बरसं सदा ५. मधुमारुतौ—क. । ५. कामुकं—इ. । ६. मिववं वाटनी युग्मं—इ. ।
 ५. 'सप्तमोऽज्वावः'नास्ति—इ. ।

## अष्टमोऽध्यायः

नारद उवाच ततस्तं भगवद्गाथागानसन्धानकारिणम्। भूयः पप्रच्छ कुशला स्वामिनं वल्गुभाषितम्॥ १॥ ब्राह्मणी उवाच यत्ते ब्रह्मपुरस्योध्वें कथितं पुरमद्भुतम्। महाविष्णुशिरोदेशे सहस्रशिरसस्तथा ॥ २ ॥ मस्तकोपरि 'तत्रान्यं यदि विद्याधरेश्वर। तदा तत्रैव भृङ्गारभङ्गुराद्याः कयं विभोः॥३॥ निवसन्ति अभवन्तोऽपि तन्मे कथय निश्चितम्। क्वचित् कुरङ्गीभृङ्गारीसुरङ्गाद्याश्च योषितः॥ ४॥ अपि लक्ष्मीशिरोदेशे वसन्ति महदद्भृतम्। एते मानुषनामानः कथमेषामुपर्यहो ॥ ४ ॥ एष मे संशयो जातो हृदये हृदयेश्वर। द्विभुजः कथितः कृष्णः १त्वया योगेश्वरेश्वरः॥६॥ स कथं बहशीषींऽपि तन्न "जानामि तत्त्वतः। सहस्रशीर्षो पुरुषः प्रोक्तः सर्वेश्वरः प्रभुः॥७॥ ततोऽधिकतरत्वं च कृष्णस्य कथ्यते कथम्। ब्रह्माण्डकोटिकोटीष व्यापकत्वेन संस्थितम्॥ ५॥ ४घटे आकाशवित्रत्यं निर्विकारं निरञ्जनम्। ज्योतीरूपं परंब्रह्म सर्वगं इसर्वविच्छिवम् ॥ ६॥ °ततोऽपि महीकृष्णस्य श्रूयते भवतो मुखात्। सदाशिवाल्यं परमं 'लिङ्गमाद्यं निरामयम् ॥ १० ॥ शिवशक्तयात्मकं साक्षात् चिदानन्दं परात्परम्। ततोऽपि कृष्णमाहातम्यं श्रूयते भवतो मुखात्। कथमेतत् सम्भवति संशयं छिन्धि सुत्रत ॥ ११ ॥

१. तद्भाज्यं यदि—इ. । २. भवस्सोऽपि—इ. । ३. उद्वा ( अद्धा )—इ. । ४. जानाति—इ. । ४. घटेष्वाकाश—इ. । ६. सर्वमिष्किवम्—इ. । ७. अत्रत्य 'ग'मातृका पुनश्चारभ्यते । द. छिङ्कमायं—इ. ।

नारद उवाच

इति पृष्टः परं प्रेम्णा 'बाह्यण्या संशितव्रतः । बाह्यणी तामुवाचेदं क्षपयन् हृदि संशयम् ॥ १२॥ 'बाह्यण उवाच

अनाद्यन्तिमिदं भद्रे पुरं वृन्दावना भिधम् । ब्रह्मभूतं कामगमं सर्वकामैकपूरकम् ॥ १३ ॥ अत्यद्भतमद्भतानां मङ्गलानां च मङ्गलम्। भक्तया विभित्त शिरसि महाविष्णुजंगत्पतिः॥ १४॥ प्रभोः पादाम्बजादेतज्जातं मे विभ्रतः पुरम्। अनन्तकोटिब्रह्माण्डभर्ता वै भवितासम्यहम् ॥ १५॥ सहस्रवदनो नागो महानन्त इति श्रुतः। 'स सहस्रै: शिरोभिस्तद् विभात भुवनं विभो: ॥ १६ ॥ बसन्ति तत्र ये लोकाः कृष्णसेवापरायणाः। सर्वे मनुष्यनामानो मानुष्य व्यवहारिणः॥ १७॥ याबन्तो जन्तवो भद्रे <sup>ध</sup>नरश्रेष्ठास्त एव हि। मानुष्यं दुर्लभं लोके तदेव क्षणभङ्गुरम्॥ १८॥ वसन्ति तत्र ये नित्या मनुष्या ब्रह्मरूपिणः। वयं च निर्मितास्तेन तच्छत्तया धनवसामहे ॥ १६ ॥ अपि तत्स्थस्य भृङ्गस्य ब्रह्मापि न 'समो भवेत्। देवा अपि मनुष्यत्विमच्छन्ति कमलानने ॥ २०॥ मानुष्यलोकमप्राप्य न किन्त्रित्साध्यते जनैः। अपि ब्रह्मत्वमाप्नोति मानुषीं योनिमाश्रितः॥ २१॥ तस्मान्मानुष्यधर्मा स भगवान् भूतभावनः। स्वाकारैर्भक्तिप्रेमसमन्वितैः ॥ २२ ॥ मनुष्यरूपै: पूज्यते 'सर्वलोकेशः सर्वदा नरनीरिधः। द्विभुजात् सकलं विश्वमुत्पन्नं कमलेक्षणे॥ २३॥

१. जाह्यण्या:-गः, जाह्यणः-इ. । २. 'जाह्यणः"कामैकपूरकम्'नास्ति-इ. । २. शिषाम्-गः । ४. सहस्रशिरोभिस्तव्वव् विभर्ति-कः । ५. नराः श्रेष्टास्तयैव हि-इ. । ६. निवसाम्बह्य्-कः गः । ७. अवि-इ. । द. समीः गः, । १. सर्वकोके स-कः गः ।

नानाकारं निराकारं तस्मादेतच्चराचरम्।
बीजं 'तु द्विदलं प्रोक्तं व्यक्ताव्यक्तं शुचिस्मिते ॥ २४ ॥
तस्माद् बहुदलं तद्वद् शाखापल्लवसंहतम्।
एवं द्विभुजतः सर्वं विद्वि सत्यं वदाम्यहम् ॥ २४ ॥
यद्ब्रह्मा परमं सूक्ष्मं स कृष्ण इति कथ्यते।
एकः कृष्णो द्विधाभूतो मुमुक्षुभजनैषिणोः ॥ २६ ॥
उपकाराय व्युद्धात्मा वेदविद्भिः 'स गीयते।
मुक्तो ब्रह्मपदं याति तदक्तं ज्योतिष्कतमम् ॥ २७ ॥
भक्तः कृष्णपदं साक्षात् 'सेवते "ऽमल [य] । धिया।
ज्योतीरूपं तु मुक्तानां भक्तानां द्विभुजाकृतिः ॥ २६ ॥
पअपर्यन्तगुणत्वाच्च स महाविष्णुष्ट्यते।
प्रकृतिः सा परा सूक्ष्मा श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी।
पुंप्रकृत्यात्मकं 'लिङ्गं स सदाशिव उच्यते॥ २६ ॥
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कृष्णः साक्षात् कीडते गोपिकाभि-

र्गोपै: शश्वत(द्)दु विभाव्यः समन्तात्॥ ३०॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे वृन्दावनरहस्ये 'विद्याधरी-सन्देहहरणं नाम ''अष्टमोऽघ्यायः ॥ न ॥

१. तद् विमलं-इ. । २. श्रुतारमा-इ. । १. 'स'इत्यस्य स्थाने'च'इति-इ. य. । ४. सेव्यते-इ. ग. । ४. मनसा विया-इ. । ६. अपर्यन्तस्तु गत्वा च-इ. । ७. नित्यं-इ. । ब. दुर्विभावः-इ. । ६. 'विद्याषरीसन्देह'नास्ति-इ. । १०. नवमोऽप्यायः-ग., 'कप्टमोऽप्यायः'नास्ति-इ. ।

<sup>1.</sup> रवेता • उपनिषद् (६ ।११)।

# नवमोऽध्यायः

नारद उवाच

इति हरिगुणगाथागानसन्धानदक्षं

विपुलपुलकपूणं विश्रुतास्राक्षिताक्षम्।

'शिवसि पुटितहस्ता तत्पदान्तं निधाय

द्विजकुल महिला तं वाह्वाग्सर्जगाद ॥ १ ॥

बाह्यणी उवाच

ब्रह्मन् <sup>प</sup>यत्कथितं मह्यं वनं त्रैलोक्यमोहनम्। महत्पदम्॥२॥ ४समस्तजगदाधारं ज्योतीरूपं दिव्यं वृन्दावनं नाम निर्मितं केन तत्रुरा। तन्मे कथय प्राणेश गोविन्दप्रियबान्ववः ॥ ३॥

ब्राह्मण उवाच वयमेतस्र जानीमो गीतवाद्यरतादिचरम्। °रसोन्मत्ता जडात्मानो ज्ञानकर्मबहिष्कृताः॥४॥ सदाशिवोऽपि 'सम्पूर्णं नैव वेत्ति महामतिः। न ब्रह्मा शङ्करश्चापि न 'विष्णुस्तत्परं पदम्॥ ४॥ जानन्ति पद्मपत्राक्षे किमिन्द्राद्याः स्रेश्वराः। गोविन्दपादाब्जयशःकोर्तन १९लोभिताः ॥ ६॥ पश्यम्तोऽन्यं न पश्यामो गोविन्दचरणं विना। भ्रुण्वन्तोऽन्यं न भ्रुणुमो विना गोविन्दकीर्तनम्॥ ७॥ <sup>९२</sup>महतः सुभगे भाग्याद् दैवाच्छ्तमिदं मया। पृष्टमाश्चर्य बृन्दावनकृते शुभे॥ ५॥ यत्त्वया

१. किरसि सपदि पत्युः श्रीपदान्तं - इ. । २. महिमा - इ. । ३. चांडुं बान्भि-क. ग.। ४. या कथितं-क. ग.। ५. सर्वेळोकोपरि शिवं ज्योती-क. ग.। ६. इतः पूर्वं 'अखण्डानन्द्सम्पूर्णं' इत्यनावश्यकः पाठः-इ.। ७. वसेनमत्ता जढारचातो ज्ञान-क. ग.। ६. सर्वज्ञो महाविष्णुर्जगत्पति:-क. ग.। ६. बिच्युस्तत्पदं परम् च्याः। १०. श्रीमद्गोविन्द्चन्द्रस्य बदाः-इः। ११. क्षोभिता:-क. रा.। १२. तथापि सुभगे-क. रा.।

वनेऽस्मिन् क्रीडतां गोपबालकानां 'मुखाच्छूतम् ।
'क्रीडन्तस्ते च सुभगे श्रान्ता भाण्डीरकं वटम् ॥ ६ ॥
गत्वा मूले तस्य 'तरोदिव्ये शाद्वलकोमले ।
स्थाने निविष्टा अन्योन्यं 'कथां चकुः कुमारकाः ॥ १० ॥
'केचित् कृष्णकथां दिव्यां केचिद् राधाकथां तथा ।
वृन्दावनकथां केचिद् ध्गोलोकानां तथाऽपरे ।
बलरामं पुरस्कृत्य पप्रच्छुर्वनचारिणः ॥ ११ ॥
गोपबालका उचुः

बलराम महाभाग श्रीकृष्णप्रियबान्घव । वृन्दावनमिदं केन निर्मितं तद् वदस्व नः ॥ १२ ॥ त्वं चात्र कुत 'आयातः कोऽसि जातोऽसि 'कुत्र वा । एतत्प्रश्नद्वयं देवं वयं शुश्रूषवः परम् । आख्याहि संशयं छिन्घि हृदये 'हृदयेश नः ॥ १३ ॥

बलराम उवाच
''वृत्दावनिमदं केन निर्मितं व्रजबालकाः।
''आत्मनोऽपि यथा जन्म न जानािम कुतोऽपि तत्॥१४॥
यूयं मत्पूर्वजन्मान इति मे हृदये 'व्स्मृतिः।
''दसमुद्भूय पुरोऽपव्यं सुक्ष्मान् कृष्णहृदिस्थितान्॥ १५॥
ततो गोपीवच गाव्चैव तथाऽन्यान् वनचारिणः।
अहं त्ववर 'जन्मास्मि कथं पृच्छन्ति मार्भकाः।
भवन्त एव जानन्ति गोविन्दस्य रहः परम्॥ १६॥

श्रीया० ५

१. महात्मनाम्—क. ग. | २. श्रमोऽभवन्महाभागे श्रान्ता-क. ग. |
३. तरोहिन्ये शाह नकोमले-इ. | ४. कथाश्चकु:—इ. | ४. तत्र कृष्णकथां
देचित् केचिद्—इ. । ६. गोपानां च तथा—इ. । ७. आयातो लोकोऽयं वा कृतः
प्रमो—इ. । द. के नव—ग. । ९. हद्येन च—क. ग. : १०. 'वृन्दा''''वालकाः'
इत्यस्य स्थाने 'एतल्लोकस्य तत्त्वं मे न ज्ञातं श्रजवालकाः'—इ. ।
११. आत्मनो वा तथा—इ. । १२. स्थितम्—इ. । १३. 'समुद्भूय'''' स्थितान्'
इत्यस्य स्थाने 'यदुत्पन्नः पुरो पश्यन् युष्मान् कृष्णहद्भिंस्थितान्'—क.,
'यदुत्पन्नः पुरोपश्यं युष्मान् कृष्णहद्भिंस्थितान्'—ग. । १४. एवास्मि तिकं
पृष्य—इ. ।

#### बालका उचुः

गोविन्दस्य भवान् मान्यो यथा 'नान्यस्तथैव हि ।
तस्मान्यतोऽस्मन्मान्योऽसि दासास्तव वयं विभो ॥ १७ ॥
यां तं त्वामनुगच्छामः 'स्थितं त्वां पर्युपास्महे ।
त्विय 'हुष्टे वयं हृष्टाः क्लिष्टे क्लेशितमानसाः ॥ १८ ॥
वयं चानुगता राम कृष्णस्यानुमते त्विय ।
'यत्तस्वं त्वं जानासि तित्क जानीमहे वयम् ॥ १८ ॥
'एवमेव विजानीमो नीपमूले स्थितस्य वै ।
'कृष्णस्याङ्गात् समुत्पन्ना दिव्यरूपा किशोरिकाः ॥ २० ॥
तत्कालसम्भवा किन्तु वयं 'वो गोपबालकाः ।
तत्परं यत्कृतं तेन तत्सवं 'विद्यहे परम् ॥ २१ ॥
विना राधा सङ्गमं च विना त्वज्जन्मकारणम् ।
'इत्युक्ते सुबलेनाथ हसन्ति तरवो लताः ॥ २२ ॥
पक्षिणो अमराव्चेव जलस्थलनिवासिनः ।
ततः स चिकताक्षस्तु लिजतो मुसलायुधः ।
वृक्षांत्लताः पक्षिणस्तु पप्रच्छ स्वच्छ्या गिरा ॥ २३ ॥

#### <sup>१</sup> बलराम उवाच

यूयं पूर्वभवा वृक्षा गोविन्दप्रतिमूर्तयः।
पक्षिणः कल्पलितकास्तत्त्वं व्र(ब्रू)त जगत्प्रभो[ः] ॥२४॥
केनेदं निर्मितं ''श्रीमद्वृन्दावनमनुत्तमम्।
किमीहः स किमाधारः किरूपः किप्रियः परः।
तत्कथ्यतां महाभागा मह्यं शुश्रूषवे चिरम्॥ २४॥

१. नान्यस्तथा कविषत्-इ.। २. स्थितस्त्वां-इ. ग.। ३. इ.६ वयं हृष्टा:-ग., तुष्टे तुष्टिचिताः-इ.। ४. यत्र स्वं त्वं-क., यत्र त्वं त्वं-ग.। ५. एकमेव हि जानीमो-इ.। ६. कृष्णस्याज्ञा समु-इ.। ७. 'वो'नास्ति-इ., 'वो'इत्यस्य स्थाने 'मे'-इ.। द. विप्रहे-इ. ग.। ९. इत्युक्तेषु वने नाथ-इ.। १०. 'बळराम उवाच'नास्ति-इ.। ११. श्रोवृन्दाचनमुत्तमम्-इ. ग.।

ब्राह्मण उवाच

ततस्तं प्रेमवचनैर्बलरामं महाबलम् । प्रणिपत्य च ते सर्वे वृक्षपक्षिलता<sup>र</sup>गणाः ।

उनुः <sup>२</sup>प्रहृष्टमनसो <sup>३</sup>गोविन्दस्मरणोत्सुकाः ॥ २६ ॥

तरव उचुः

'वयं तु पूर्वजन्मानो भगवद्देहसम्भवाः। आत्मनश्चोपभोगार्थं सृष्टा भ्रूक्षेपमात्रतः॥ २७॥

४रहस्यज्ञा वयं तस्य देव नास्त्यत्र संशयः। नान्यस्मे ⁴कथितुं शक्ताः तं विना पुरुषोत्तमम्॥ २८॥

राधायां त्विय गोविन्दे विशेषो नैव विद्यते।

"तस्मै प्रष्टुं प्रयुज्जेत नान्यो वक्तुं 'क्षमस्तु नः ॥ २६ ॥

लता उचुः

वयं तल्लोमजा देव तेनैव रोपिता इह ।
तत्तत्त्वं सैव जानाति नान्यो जानाति कश्चन ॥ ३० ॥
कि वयं लितका वृक्षाः पिक्षणो मुम्धचेतसः ।
यावदेतद् वनं १० जातं तावज्जानीमहे वयम् ॥ ३१ ॥
अयं वृन्दावनासीनः पुरुषः श्यामलाकृतिः ।
स्रष्टाऽस्य विपिनस्याद्यः सर्वं वित् कमलेक्षणः ॥ ३२ ॥
११ किन्नु वृन्दावनं स्थानं कृतो जातमिति प्रभो ।
न जानीम एतदर्थं केन वा निर्मितं पुरा ॥ ३३ ॥
पिक्षण उन्

आदौ स्थानं ततो <sup>१२</sup>वृक्षास्ततस्ते लितकाः स्थिताः । वयं तत्र पक्षिणस्तु तदन्ते अमरादयः ॥ ३४ ॥ स्थानं विना कुतो वृक्षा लता वा वृक्षमाश्रिता । <sup>१६</sup>पक्षिणो वृक्षशोभार्थं वयं हि फलभोगिनः ॥ ३४ ॥ तत्रैव अमरा नित्यं जाताः पृष्पद्वमेषु च । अमन्ति मघुपानार्थं दिव्यपानपरायणाः ॥ ३६ ॥

१. गताः—क. ग.। २. प्रकृष्टमनसी—क. ग.। ३. गोविन्दस्य रसोस्सुकाः
इ.। ४. यूयं तु—इ.। ४. रहस्यं चारयन् तस्य—इ.। ६. कथितं शक्तया—इ.।
७. तस्मै प्रच्छुन्नमुच्यते तन्नान्यो—इ.। प. न्नमस्य नः—ग., न्नमस्ततः—इ.।
९. चैव तेनैवारोपिता—इ.। १०. यातं—इ.। ११. किन्तु—क. ग.। १२. वृत्ता-स्तन्ने—क., वृत्तास्तदन्ते—इ.। १३. 'पिन्निणो" सरःसु च' नास्ति—क. ग.।

तया जलचराद्येव सरित्सु च सरःसु च। पक्षिणो हंसचका हंसारसाद्या महौजसः। क्ष्णप्रीतिकराः सर्वे तद्देहप्रभवा वयम्॥ ३७॥ मृगा उचुः <sup>९</sup>वयं गोविन्दनयनकटाक्षप्रभवा विभो। वृन्दावनचराः सर्वे मोहितास्तस्य मायया॥३८॥ वंशीमधुराराव हितश्रवणचेतसः। तद् तद्भपाः कृष्णनयनास्तत्प्रेमवशगाव्चिरम् ॥ ३६ ॥ न जानीमः केन जातं स्थानमेतन्मनोहरम्। वनमेतत् कल्पितं 'वा पश्चवो मुग्धचेतसः॥ ४०॥ यद् रहस्यं भवज्जनम "तदाश्चर्यं जगत्प्रभो। जानन्तोऽपि न जानीमः कथितुं <sup>६</sup>तत्र(न्न) युज्यते ॥ ४१ ॥ प्रश्नमेतन्महाभाग श्रीगोविन्दं रसाम्बुधिम्। निवेदय रहस्यं तन्नान्योऽस्ति कथितुं क्षमः ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण उवाच वृक्षपक्षिमृगादीनां श्रुत्वा वाक्यं हितं प्रियम् । बलरामो महाभागः सर्वेषां प्रियकारकः॥ ४३॥ उपसंगम्य गोविन्दं वेणुवादनतत्परम्। पपात् दण्डवद् भूमौ चरणाम्भोक्हान्तिके ॥ ४४ ॥ पादपदां भगवतो ध्वजवज्ञाङ्कृशाङ्कितम्। ब्रह्म ज्योतिर्मय नेत्रवं मिषेच नेत्रवारिभिः॥ ४५॥ एतस्मिन्नेव समये दिव्यरूपा सरस्वती। सर्वभूतहितार्थाय कृष्णतत्त्वविविदसया॥४६॥ जिह्वाग्रस्था जगद्योनेर्बलरामस्य घीमतः। सा वै जगाद मधुरं येन प्रीतोऽभवत् प्रभुः॥ ४०॥ ॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे भगवद्देशोनाम **'नवमो**ऽध्यायः ॥ ६ ॥

१. 'ह्न' नास्ति-कः गः, अत्र 'गंभातृका समाप्तिः । २. यद् गोवि- . इ. । ३. कृत-कः । ४. वी पश्चवो-कः । ४. तर् रहस्यं जग—कः। ६. तस्व-मुज्यते-इ. । ७. मखं-इ. । ६. 'नवमोऽज्यावः'नास्ति-इः ।

# दशमोऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच

राधाकान्त जगन्नाथ श्रीमदुगोलोकनागरः(र)। श्यामसुन्दर गोपीश गोकुलानन्द धनद्रमः॥ १॥ वृन्दावनसुखानन्दपीतवासः प्रियः प्रभो। ब्रह्मपादाम्बुजज्योतिव्याप्तिलोकत्रयान्तर शब्दब्रह्ममयी वंशी प्रिययद्मदले अण । प्रेमभक्तिपुष्पमय वनमालाविभूषित॥३॥ गोविन्द गोगणातिष्टन गोपते गोगणाश्रित। प्रसीद देव गोपीजनमनोहर ॥ ४॥ पद्माक्ष कथयस्वात्मनस्तत्त्वमतिगुह्यं महाप्रभो। कस्तवं का राधिका देवी को वाऽहं शंस मे विभो ॥ ५ ॥ श्रीकृष्ण उवाच अहमात्मा परंत्रहा सच्चिदानन्दविग्रहः। शब्दब्रह्ममयः साक्षात् स्वयं प्रकृतिरीश्वरः॥६॥ आद्यन्तरहितः स्थूलसूक्ष्मातीतः परात्परः। स्वयं ज्योतिः स्वयंकर्त्ता ४स्वयंहर्ता स्वयंप्रभुः॥ ७॥ कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोटि<sup>६</sup>सृष्टिविनाशकृत् सदाशिवमहाविष्णुविष्णुब्रह्मादिकारकः नराकृतिनित्यरूपी वंशीवाद्यप्रियः इन्द्रनीलमणिश्यामो द्विभुजो मधुराकृतिः॥ ६॥ पूर्णेन्द्रकोटिबदनो लीलालावण्यवारिधिः। पुण्डरीकदलाकारनयनः प्रेमसागरः जितकामधनुर्दिव्यभ्रूलतो वनितोत्सवः। नित्यत्रिभञ्जललितस्तियंग्गीवातिस्नदरः

१. चक्रमः-क. । २. चणे-इ. । ३. गोगणार्चित्त-क. । ४. वा-इ. । ५. व्वयंत्रमुः स्वयंगुरः-क. । ६. वृष्टि-क. ।

शब्दब्रह्ममयीवंशीवदनो 'रसवारिभिः(धीः)। वनमाली पीतवासाः सुकुश्वितशिरोरुहः॥१२॥ बहिबर्हकतोत्तंसः परिजातावतसकः। बहिबर्हकतोत्तंसः शुद्धप्रमा<sup>र</sup>नन्दमयः सर्वदा नवयौवनः॥ १३॥ <sup>६</sup>काले कालस्वरूपोऽहं कालात्मा 'कालगोचर: । कालातीतः 'सर्वसह[:] सर्वकारणकारणम् ॥ १४ ॥ भ्वित्स्वरूपो ज्ञानरूपोऽद्वितीयः <sup>अ</sup>सर्वेहक् परः। एतदूपः सदैवाऽहं ह्रासवृद्धी न मे क्वचित्। बलराम जगद्योने ! कि भूयः प्रष्टुमिच्छिस ॥ १४ ॥ श्रीबलराम उवाच अनन्तसूर्यं चन्द्राग्निप्रकाश सहशं तनुपाद नखज्योतिः किमिदं तद् वदस्व मे ॥ १६॥ श्रीकृष्ण उवाच <sup>१°</sup>यद्भ्याद् वान्ति वाताः सूर्यस्तपति यद्भयात्। वर्षतीन्द्रो दहत्यिग्नर्भावं वहति मेदिनी ॥ १७॥ यतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। यतो वाचो निवर्तन्तेऽप्राप्य मनसा सह॥ १८॥ ज्योतिर्बह्ममयं तेजो मच्छरीराद् विनिर्गतम्। ममानेन न भेदांऽस्ति ब्रह्मज्योतिर्वरं परम्॥ १६॥ पृथिन्यापोवह्निरूपेर्वायुरूपेस्तथेव च। आकाशरूपनीनव भाति सर्वत्र सर्वतः॥२०॥ ब्रह्माण्डकोटिकोटोयु मत्तेजस्तत् सनातनम् । सर्वजीवान्तरे वाह्य भाति सर्वगतं सदा॥ २१॥ आकाशवत् सदा दृश्यं जलाधारे यथा रिवः। दुर्लभं दुर्गमं तद्वद् दुर्दशं सर्वगं शुचि:॥ २२॥

१. रसवाबिधि:-इ. । २. रक्षमय:-इ. । ३. काळाकाळ-इ. । ४. मछ॰ गोचर:-इ. । ५. सर्वद्यः-इ. । ६. वित्तवरूपों-इ. । ७. सदक् परः-इ. । इ. सदबस्तव-इ. । ६. नगज्योति:-इ. । १०. 'ग्रह्मयाद्' इत्यादम्य 'श्रीकृष्ण उद्याव'इति पर्यन्तं पाठो नाहित-इ. ।

शुभदं मोक्षदं सत्यं पादाङ्गुष्ठाद्विनिर्गतम्।
एतज्ज्ञात्वा योगिनस्तु यान्ति निर्वाणमुत्तमम्॥ २३॥
श्रीबलराम उवाच

बलमेतत् कृतो जातं यत्र तिष्ठिस नित्यदा।
अनेकचन्द्रतारार्ककोटिकोटिसमच्छिवः ॥ २४ ॥
नानावृक्षलताकीणं नानामृगगणावृतम्।
नादितं पक्षिभिर्भृङ्गः सर्वतुंभिरिषष्ठितम्॥ २५ ॥
गीतवाद्यादिभिर्नित्यं मुदितं सर्वतः सुखम्।
गोपीगोपगणाकीणं गोवत्सैरुपशोभितम्॥ २६ ॥
अनेकयोजनायामं बहुयोजनिवस्तृतम्।
सर्वाश्चर्यम्यं देवं किमिदं तद् वदस्व मे॥ २७ ॥

### श्रीकृष्ण उवाच

एकोऽनेकस्वरूपोऽहं सर्वशक्तिमयः पुमान्।
महेहादुद्गतं ज्योतिः सर्वभूतमयं परम्॥ २६॥
पृथ्वीमयं जलमयं तेजोमयमनामयम्।
महन्मयं ज्योममयं सर्वभूतमकल्मषम्॥ २६॥
तस्मादेतत् परं जातं स्थानं सर्वनमस्कृतम्।
चिन्तामणिमयी भूमिरमृतं जलमत्र वै॥ ३०॥
ब्रह्मतेजोमयं ज्योतिस्त्रैलोक्योद्दीपकं महत्।
सुखस्पर्शः सदा वायुः शब्दब्रह्ममयं शुभम्॥ ३१॥
प्रकाशरूपमाकाशमच्छमानन्दमन्दिरम्
अत्र गोवर्धनोनाम पर्वतः प्रीतिवर्धनः॥ ३२॥
महालक्ष्म्याः श्रियश्चैव पुरुषश्चाहमव्ययः।
प्रतिवारिष्यदे यद्वत् सूर्योऽप्येको बहूयते॥ ३३॥
प्रतिवारिष्यदे यद्वत् सर्वदास्मि वने बल।
मल्लोमवृन्दतो जातं वनमेतत् सुशोभनम्॥ ३४॥
तेन वृन्दावनं नाम प्रथितं वनमुत्तमम्।
मम पादाम्बुजाज्जाता दासी वृन्देति नामतः॥ ३४॥

तयैवारोपितं नित्यं तयैव परिरक्षितम्। 'सेचितं चामृतरसैर्वनमत्यन्तमृत्तमम् ॥ ३६ ॥ तेन वृन्दावनं नाम वनमत्यन्तदुर्लभम्। एतन्मनसि सन्बन्त्य परमानन्दमुत्तमम्॥ ३७॥ जनः प्राप्नोति विपुलं तदेवानुदिनं स्मर। <sup>२</sup>अयं नीपतरुः श्रीमान् पृष्ठदण्डात् समुद्गतः ॥ ३८ ॥ मम प्रियतरः शश्वत् सर्वर्तुकुसुमोत्सवः। यस्य मूले सदैवाऽहं तिष्ठामि मधुराकृतिः॥ ३६॥ मत्पादाङ्गुलितो जाताः पञ्चैव तरवः शुभाः। सन्तानकादयः सर्वे सर्वरत्नमयाः स्थिराः ॥ ४०॥ सन्तानकः पारिजातो मन्दारो <sup>६</sup>हरिचन्दनः। कल्पवृक्ष इति ख्याता ज्वलज्ज्वलन सिन्निभाः॥ ४१ ॥ स्वर्णमूला भ्मणिस्कन्धा दिव्या मरकतच्छदाः। मुक्ता६वहर्यपुष्पाद्याः पद्मरागफलोत्तमाः ॥ ४२॥ धाराभी रसयुक्ताभीर्वर्षन्तः सर्वतो दिशः। °मच्छ्वासान्निर्गतो वायुः शीतलः सुमनोहरः॥ ४३॥ स कोलिन्दीवारिबिन्दून्(बिन्दु)नानापुष्परजावहः। मनसो मे 'समभवन्नाकेशाः सर्वतो दिशः॥ ४८॥ भासयन्तो वनं सर्वभत्यन्तं सुखदैः करैः। चक्षुषस्तु तथैवार्का ग्रहनक्षत्रनायकाः॥ ४५॥ भनसो मे समभवन् १६नाकेशाः सर्वतोदिशः। राभासन्ते भाभिरिष्टाभिः मुखदाभिरितस्ततः॥ ४६॥ अर्क: शीतलतां याति शशाङ्को याति चोष्णताम्। इच्छया मे भगवतो वृन्दावनविहारिणः॥ ४७॥

१. सिश्चितं वाऽमृतरसैर्वनमेतत् सुरोत्तम-क. । २. 'अयं""मधुराक्निः' इति पङ्कित्रयं नास्ति-क. । ३. हरिचन्यनम्-इ. । ४. सिन्निधी:-क. । ४. मणिगन्धा-इ. । ६. वैदूर्य-इ. । ७. मञ्जूवासादुद्गतो-क. । द. समम्भवन् राकेशा:-इ. । ९. 'मनसो'"'दिशः'इति पङ्किरेषा नास्ति-इ. । १०. 'राकेशा' इति पाठः 'इ'संज्ञकमातृकाया ४४२कोके छतोऽत्र संयोजनीयः । ११. आसन्तो वाभि-क. ।

स्वर्णरौप्यमणिमहा'वैड्यांदीविनिर्मिताः <sup>२</sup>कु**ट्य**[ः] सन्त्यत्र विविधाः मम देहविनिःसृताः ॥ ४८ ॥ राजन्ते चन्द्रसूर्यवत्। <sup>१</sup>प्रतिकल्पद्रमतले निक्ञजा अत्र शोभन्ते लताभिर्वेष्टिताः शुभाः ॥ ४६ ॥ अमरीवृन्दैर्मधुमत्तकलस्वनैः। मत्केशपाशसञ्जातैः गन्धर्वेरिव गायनै: ११ ५० ॥ मदीयनयनप्रान्तजातैर्ब हिगणैः शब्दायमाना नृत्यद्भिश्चित्रता घनबन्धुभिः॥ ५१॥ सुवर्णवालुकाभूमौ व्वजवज्राङ्कुशार्विभः । \*मत्पादपद्मचिह्नरैच लक्षितं लक्षणान्वितम् ॥ ५२ ॥ मम कालस्वरूपस्य निमेषाद् ऋतवश्च षट्। नित्यं वनमेतत् समन्ततः॥ ५३॥ तरेव सेवितं मम सप्तस्वराज्जाताः पक्षिणो दिव्यरूपिणः। कोकिलः सारसो हंसः कपोतः शुकसारिकाः॥ ५४॥ दात्यूहश्च मदोन्मत्ता मन्नामगुणगायकाः । इवेतपीतारुणस्यामानानावणरिच केचन ॥ ४४ ॥ मन्मनोहारिणः सर्वे शब्दब्रह्म<sup>४</sup>स्वरूपिणः। एतत्ते कथितं गुह्यं धगोपायस्व समाहितः। बृन्दावनरहस्यं °तत् सर्वतन्त्रेषु 'निष्ठितम् ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण उवाच इति निगदति कृष्णे राधिकायां 'सत्ष्णे भगवति बलरामः पूर्णकामश्चिराय। विनयनयमनोज्ञां प्रेममाधुर्यं १°ध्या काममङ्गीचकार॥ ५७॥ वदनसदनमध्ये ॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे वृन्दावनरहस्यनिरूपणं [नाम] ''दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

१. वेद्यां - इ. । २. कुड्यः सन्यत्र - इ., कुटयन्यत्र - इ. । १. प्रतिकर्म-मुम - इ. । ४. सत्याद - इ. । ५. स्वरूपतः - इ. । ६. गोपाय सुसमाहितः - इ. । ७. यत् - इ. । ५. विश्वितम् - इ. । ६. सदुष्णे - इ. । १०. पूर्णं - इ. । ११. 'द्शमोऽष्यायः' नास्ति - इ. ।

#### एकादशोऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच भगवन् सर्वभूतेश लोकाध्यक्ष परात्पर। वंशी तवाधरे केयं नित्यरूपा 'विराजते। जाता कथमिहाइचर्वं तन्मे कथय सत्पते॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच ममैवाधरबिम्बस्था 'सरस्वत्या जयं तन्:। महाप्रलयकालान्ते जाता परमतुष्टये॥ २॥ श्रीबलराम उवाच महाप्रलयकालोऽसौ कथं स्यात् कथ्यतां विभो। अधरे वा कथं तस्या वासस्ते पुरुषोत्तम॥३॥ ब्राह्मण उवाच इत्थं स पृष्टः श्रीकृष्णः प्रणयाविष्टचेतसः। बलरामेण सर्वेषामवदद वदतांवर: ॥ ४॥ श्रीकृष्ण उवाच आकीटब्रह्मपर्यन्तं जीवानां बलराम भोः। सर्वेषां मूक्तिकालो ध्वै महाप्रलय उच्यते॥ ४॥ तस्मिन् काले जल भूमिर्जलं विश्वानरे तथा। वैश्वानरस्तु मरुति मरुन्नभिस लीयते॥६॥ ततो नभरच महति प्रकृत्या च तथा महान। गुणाः सत्त्वादयश्चापि लीयन्ते तत्र <sup>६</sup>सारतः॥ ७॥ गुणेषु लीयमानेषु गुणवन्तो महौजसः। ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या रजःसत्त्वतमोभुवः॥ ८॥ **क्रमशस्ते विलीयन्ते तत्रैव गुण**किमणः। शम्भुर्बह्मणि ब्रह्मा च विष्णो सत्त्वगुणान्विते ॥ ६॥

१. विराजिते-इ.। २. सरस्वत्याई मत्तनु:-इ.। ३. नृष्ण:-इ.। ४. यो-इ.। ५. विश्वा-इ.। ६. सुन्दर-इ.। ७. क्रमतस्ते-इ.। ५. कर्मणि-इ.।

विष्णु इचैव महाविष्णौ कोटिब्रह्माण्डविग्रहे। स एव हि महाविष्णुः प्रभविष्णुः सदाशिवे॥ १०॥ पंप्रकृत्यात्मके दिव्ये महाप्रकृतिसंज्ञके। सोऽपि ज्योतिर्मये सूक्ष्मे साक्षान्मद्धामरूपके ॥ ११ ॥ लयं यातेष्वधैतेषु सूक्ष्मे ब्रह्मणि केवले। मम श्यामशरीरे तत्प्रविष्टं ज्योतिरुज्ज्वलम् ॥ १२ ॥ अतः सर्वे देवगणा मम देहसमाश्रिताः।। तथा देव्यश्च सर्वाणि भूतानि भूतभावनः॥ १३॥ मूक्ष्मरूपाणि तिष्ठन्ति प्राप्तनिष्ठानि 'लक्षशः। सूक्ष्मभूताः सूक्ष्मभूते मम तेजस्यनन्तके॥ १४॥ प्रविशन्ति यतो जीवा हतप्राणा हतेन्द्रियाः। ततः सर्वे न जानन्ति मामैकं विश्वतोमुलम् ॥ १५॥ स्थूलं वाप्यथवा सूक्ष्मं सूक्ष्मासूक्ष्मपरं च वा। यदि कश्चिज्जनस्तस्मिन् काले तिष्ठित सेन्द्रियः ॥ १६ ॥ तदा जानाति कि सूक्ष्मं कि स्थूलं मामजं विभुम्। यत् हश्यं तद् विनाशि ध्यद् हश्यं तदक्षयम्॥ १०॥ हश्याहश्यपरं नित्यं कृष्णं मां सर्वसाक्षिणम्। जानीहि त्वं महाबाहो व्यक्ताव्यक्तं परात्परम्॥ १८॥ यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष ध्वोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १६॥ तस्मादहं ध्सूक्ष्ममयोऽस्म्यहं स्थूलमयः पुमान्। अहमात्मा परंब्रह्म प्रकृतिश्चाहमुत्तमा ॥ २०॥ सदाशिवो महाविष्णुर्महालक्ष्मीरहं परा। त्वमहं च तथा दुर्मा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ २१॥ विष्णुश्चाहं ६सत्त्वगुणः सर्वे चान्ये मदंशकाः। महाप्रलयकाले च "यदङ्गे मम यत्स्थितः॥ २२॥

१. छक्षण:-इ. १ २. थद्वैदरयं-इ. । ३. चोत्तर:-इ. । ४. श्रुतोऽस्मि वेदे छोके च-क. । ५. स्काययो-क. । ६. स च गुण:-इ. । ७. यदक्के-इ. ।

<sup>1. (</sup> भगवद्गीता १५।१८)

तानहं कथयिष्यामि शृणुष्वैकमना बल। वैकुण्ठनायका नित्यं <sup>५</sup>विष्णवः सत्त्वमूर्तयः॥ २३॥ आश्रित्य चरणाम्भोजे धरण्यश्च सहस्रशः। लक्ष्मी लक्ष्मीस्तथा वृन्दा भक्ता ये शरणैषिणः ॥ २४॥ ब्रह्माण्डं 'पालयन्त्येते मम शक्तयुपबृहिता।। मम सत्त्वं समाश्रित्य ब्राह्मणाः मृष्टिहेतवः॥ २५॥ रजोगुणमयास्ते वै ज्ञानात्मानो महौजसः। चतुर्मुखाः अष्टमुखाः षोडशास्यास्तथा परे॥ २६॥ द्वात्रिशद्वदनाः केचिच्चतुषष्ठिमुखास्तथा । अनन्तवदनाः सर्वे ह्यनन्तगुणकीर्तयः ॥ २७ ॥ सृष्टि कुर्वन्ति सततं मम शक्तयुपबृहिताः। अहङ्कारे तथा रुद्राः पश्चवक्त्रा महोज्वलाः॥ २८॥ शुद्धस्फटिकसङ्काशास्त्रिनेत्रा दीर्घमन्यव:। व्याघ्रवमस्बरधराः 'सुचारुदशवाहवः॥ २६॥ किन्नरैरिप । देवर्षिसिद्धगन्धर्वचारणैः वेष्टिताः शक्तिनिकरैस्तथा दशमुखा बल॥३०॥ <sup>\*</sup>विशदास्यास्त्रिशदास्याश्चत्वारिशन्मुखास्तथा । पश्चाशद्वदनाः केचित् षिष्टवक्त्रास्तथा परे ॥ ३१॥ शतवक्त्राः सहस्रास्या लक्षकोटिमुखास्तथा। क्षयं कुर्वन्त्यजाण्डेषु मम शक्तपुपवृहिताः॥३२॥ हस्तावाश्वित्य तिष्ठन्ति मरुतवन्तो महौजसः। सहस्रनयनाः केचिल्लक्षकोटीक्षणास्तथा ॥ ३३ ॥ नेत्रे मम समाश्रित्य सूर्या लक्षसहस्रशः। केचिल्लक्षकोट्यंशुराशयः॥ ३४॥ सहस्ररश्मयः तेजोभिः प्रतिब्रह्माण्डं प्रकाशन्ते ममाज्ञया। तिष्ठन्ति मन आश्रित्य शशाङ्काः शीतरश्मयः॥ ३४॥ शमयन्ति <sup>४</sup>जगत्तापं बीजानि जनयन्ति च। अश्विनीपुत्रनिवहो मन्नासापुटमाश्रितः॥ ३६॥

१. वैष्णवाः-इ. । २. पालयन्ते ते-इ. । ३. सुवाहुदश-इ. । ४. विद्यास्यङ्क्रिमदास्याश्च द्वाविदान्मुखास्तथा-इ. । ५. जमनार्थ-इ. ।

विदध्याद्व्याधिरहितं 'सर्वंभूतं विभूतिमत्। मम तालुं समाश्रित्य वरुणां लोकपालकाः॥ ३७॥ <sup>२</sup>रसैर्नानाविधेर्भान्ति नियतं <sup>५</sup>दिव्यम्र्तयः। ममैव मर्मस्थानानि समाश्रित्य समीरणाः ॥ ३८॥ लोकपालाः स्पर्शगुणाः 'सर्वभूतज्भावहाः। श्रोत्रे मम समाश्रित्य दिशक्च विदिशस्तथा॥ ३६॥ शब्दलिङ्गाश्च तिष्ठन्ति ४सर्वभूतस्खप्रदाः। <sup>६</sup>त्वचं मम समाश्रित्य औषध्यस्तरवस्तथा ॥ ४० ॥ हितार्थं सर्वभूतानां मिय तिष्ठन्ति नित्यशः। मेढं मम समाश्रित्य नानाब्रह्माण्डवासिनः॥ ४१॥ प्रजानां पतयः सर्वे प्रशान्ताः शान्तम्त्यः। °रेतोभूताश्च नियतं 'मृजन्तो यतमानसाः ॥ ४२ ॥ पायं मम समाश्रित्य मित्रा लोकेश्वराश्चिरम्। मम इद्धि समाश्रित्य नियतं देव प्रोधसः॥ ४३॥ दीव्यन्ति गुक्रसहिताः पण्डिता ज्ञाननिश्चिताः। मम नाभि समाश्रित्य 'कामानि विविधानि च ॥ ४४॥ प्रत्यजाण्डं नरस्थानि प्रकाशन्ते महाबला(ल)। शिरो मम समाश्रित्य द्यावो भान्ति सहस्रशः ॥ ४५ ॥ मुखबाहुरूपादेषु वर्णास्तिष्ठन्ति मे विभोः। बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव सहस्रशः॥ ४६॥ ममैव जठरे नित्यं कोटिब्रह्माण्डधारकः। प्रभविष्णुर्महाविष्णुस्तिष्ठ<sup>१°</sup>त्यतुनशक्तिमान् ॥ ४७ ॥ शक्तयो राधिकाद्याश्च त्रिपुराद्यास्तथाऽपराः। दुर्गाद्याः दुर्गतारिण्योऽपरास्तेजोंऽशसम्भवाः॥ ४८॥ तिष्ठिन्त मम वामांशे दक्षिणांशे च मे भवान। <sup>१९</sup>जिह्वास्थलं समाश्रित्य मम देवी सरस्वती ॥ ४६ ॥

१. सर्वभूतिविभूतिमत्-क. । २. वासैर्नाना-इ. । ३. दिवमृर्नय:-इ. । ४. सतभूतसुखावहा:-क. । ४. निम्यवः परमारमने-क. । ६. 'त्वचं ""नित्यवः व्हित पङ्किद्वयं नाहित-क. । ७. रेतोहनाश्च-क. । द. सृष्टयथें-इ. । ९. काशीनि-क. । १०. त्यद्भुतशक्तिमान्-क. । ११. जिह्नाकुळं-इ. ।

विलसत्यतुला <sup>९</sup>नीला प्रेमसारस्वतान्तरे। एतस्मिन्नन्तरे सैव वागीशा मां मनोहरम्॥ ५०॥ अभ्रमन्तं विषिने हष्ट्वा कोटिचन्द्रनिभाननम्। पीताम्बरं घनश्यामं नवकञ्जदले श्वणाम् ॥ ५१ ॥ समानकर्णविन्यस्तस्फूरन्मकरकृण्डलम् सुचारुबाहुयुगलं नानालङ्करणोज्ज्वलम्॥ ५२॥ सुनसं सुन्दरग्रीवं कौस्तुभोद्भासिनोरसम्। थीवत्सर्लेमावलिभी राजन्तीभिवराजितम्॥ ५३॥ आजानुगतया नीप<sup>\*</sup>रुचालङ्कृतकन्धरम्। पञ्चवर्णपुष्पचारुमालयाऽपि सुशोभितम् ॥ ५४ ॥ हेमाङ्गदतुलाकोटिकिरीटै रत्ननूपुरै:। भासितं सस्मितं दिव्ये निकुञ्जे जनवर्जिते॥ ५५॥ धिजह्वामूलाद्विनिःश्रि(सृ)त्य दीव्यन्ती सा सरस्वती । दिव्यरूपघरा सुष्ठु कटाक्षयति सुस्मिता। प्रेम्णाऽतिमधुरं कान्ता प्रोवाच वचनं शनैः॥ ५६॥ सरस्वती उवाच

मामिन्छेति जगत्कान्त श्यामसुन्दरविग्रहः। त्वयाऽहं रतिमिन्छामि रतिनाथ सनातन॥ ५७॥ त्रिभुवनजनबन्घो पूर्णकारुण्यसिन्घो

कलय मिय हगन्तं 'स्वान्तजः शान्त आस्ताम् । भवति रतिरतीव प्राणकान्तेऽतिकान्ते

मुखरयित मुखं मे कि करोमि क्व यामि ॥ ५८ ॥ नीलेन्दीवरसुन्दराक्षियुगलं बिम्बाविडम्बाधरं कीलालोलकपोलमण्डल तेले कुण्डोल्लसत्कुण्डलम् । विद्युद्विद्युति चारुपीतवसनं स्मेरस्मरस्मारिणं इयामं मोहनमोहनं प्रियतमं हष्ट्वैव १° मुग्धास्म्यहम् ॥५६ ॥

१.ळीळा-इ. । २. भवन्तं-इ. । ३. चणे-इ. । ४. अजातकृत-इ. । ४. पञ्चवर्ण पुरुषा६-क. । ६. जिह्वास्थळाद्वि-इ. । ७. स्वान्तरः-इ. । द. नीळा-क. । ६. तळो दण्डोल्छ-इ. । १०. तृप्तास्म्यहम्-इ. ।

मघुमधुरिममत्तैः षट्पदैर्गुञ्जमानैः

स्फुरति तिमिरपुञ्जं 'वञ्जुलैर्मञ्जुकुञ्जे ।

लसितहसितभासा श्रुञ्जयन्तं जयन्तं

हरिहरिभुविकस्त्वां नानुरज्येत जन्तुः॥ ६०॥

रतिरतिजरतीनामप्यहो श्याममूर्ते

भवभवति गतं कि कि पुनयौवनानाम्।

श्रुतिवियति १ सुरूपं देवदेहानुरूपं

यदि चलति चलामः कि पुनर्हकपुरस्तात्॥ ६१॥

दिनमनु दिननाथः स्वैः करैः पद्मिनीनां

वदनमलिनिमानं नाशयेद् वासयेच्च।

अपि सकलकलाभिद्योतको दिग्वधूनां

\*कथमह कुमुदिन्यां चन्द्रमा नो दयालुः ॥ ६२ ॥

मेघश्यामशरीरधीरभगवन् संसारसारस्य ते तद्रूपामृतसागरेषु तनुते तृष्ति तनूमात्रकः।

गुब्कं काष्ठचयं विना ध्वनधुणैजीणं विशीणं पुनः

पाषाणं च विना बिनामृततनुं नित्यं पशुष्तं विना ॥६३॥

तरणिदुहितृनी रैनिभं रस्नानकारी

तदमलकमलान्तः षट्पदप्रेमपत्न्याः।

**°**मधुररुतविधात्र्या मान्त्यदीक्षाकृतंद्य

<sup>५</sup>प्रसरित नववायुर्योषितां हर्तुमायुः ॥ ६४ ॥

'कृत्वा मम कुचयोः श्रीकृष्णपादारिवन्दं

सपदि परमबन्धोः कृन्धि कन्दर्पदर्पम्।

तव वदनमुदीक्ष्य प्राणनाथस्य सत्यं

क्षणमि घृतिहीनो नोछ्वसिन्य(त्य) द्य सद्यः ॥६४॥

१. रक्षनैर्म-इ. । २. सक्षयन्तं-इ. । ३. स्वरूपं-इ. । ४. कथमिह-क. । ४. घनगुणै-क. । ६. विना स्मृत-क. । ७. मधुरहत-क. । ६. प्रसवति-इ. । ६. कृष्ण मम-क. ।

'रचयसि वचनं चेत् कान्तकान्तं नितान्तं तव हि रहित रहितजीवाः कि च वक्तुं न रेशक्या [:]। मयिदयित कुरुष्व प्रेमगाढोपगूढं

भवतु हिमतनोस्ते 'स्पर्शतस्तापशान्तिः ॥ ६६॥ क्रीडामानवरूपिणो भगवतोरूपेण धर्मा<sup>५</sup>हृता मर्मस्पर्शनदर्शने विततरङ्गेनाऽपि नीतं मनः च। सर्वं सर्वत एव कर्ममघुरं ध्सेमरेण विस्मारितं °श्रीश्रीकृष्ण स्वतृष्णया मम पुनः 'प्राणै: प्रयाणं कृतम् ॥६'॥॥ कान्त प्रान्तरमेतदद्भुतमसौ कुञ्जः कृतो वञ्जुतैः र गुञ्जत् षट्पदपुञ्जमञ्जुलतमो मध्ये तमः पूरितः। राकानायकरोचिषाऽपि रजनी रोचिष्मती राजते तत् कि मां समुपेक्षसे नवरसां वेशाधिकां ''नायिकाम् ॥६८॥ मानसमोषकेन **।** भनोहतं

कृतं कृतं तत्र च नास्ति मे क्षतिः। प्राणान् गृहीत्वा <sup>९६</sup>रसिकेन्द्र किं ते विधेहि 'शान्ति मयि बेहि हिष्टम्॥ ६९॥

बाह्मण उवाच

एवमुक्ते सरस्वत्या रथमौनीभूयः परः पुमान्। <िअतिष्ठिदिष्टहृदयः सुप्तमीन इव हृदः॥ ७०॥ ततः सा प्रेमसंस्निग्धा 'श्हृदया हृदयाधिपम्। चक्षुष्कोणेन पश्यन्तं वनं वृन्दावनाभिधम्। <sup>९</sup>लक्षयन्ती पुनर्वाणी प्रोवाच मधुरस्वना॥ ७१॥

१. वचयसि-कः । २. 'हित'नास्ति-इ. । ३. शक्ताम्-कः । ४. स्पर्श-शान्तिः समन्तात-क. । ५. कृता-क. । ६. स्मेरेश-इ. । ७. श्रीश्रीकृष्ण स्वतृष्णया इत्यस्य स्थाने 'मीभीकृष्णाया'-क.। द. प्राणाः प्रयाणे स्थिताः-क. । ९. रअनै:-इ. । १०. कुअवद्-इ. । ११. राधिकाम्-इ. । १२. सनो-कृतं-क. । १३. रसिके इह किं-क. । १४. शान्तिमपि धेहि-क. । १४. योनिर्भूय:-इ. । १६. अनिष्टिद्ष्ट-क. । १७. 'हद्या'नास्ति-इ. । १६. खच्यम्तीं-इ.।

सरस्वती उवाच

उक्ता प्रेमकथा स्मिता'ऽमृतरसैः संस्नापिता ते तनु-बाहुस्वर्णमृणालमूलमितशं सन्दर्शितं तृष्णया। श्रीश्रीकृष्ण तथापि चेन्न विहितं युष्माहशां मे हित कि मूढोऽसि किमत्र 'वा न चतुरा कि <sup>६</sup>वा न जीवी स्मरः ॥७२॥ वक्षोरुहस्वर्णपयोरुहाम्यां

भुजे भुजादण्डसुमण्डिताम्याम् । मुखेन्दुपीयूषरसैस्तयाऽपि

न चेत्प्रसन्नोऽसि मनोभवो मृतः ॥ ७३ ॥

ब्राह्मण उवाच

इत्युक्तो भगवान् कृष्णो वाग्देग्या प्रेमलिप्सया।
नो चचाल च नोवाच हशा विपिनमैक्षत ॥ ७४ ॥
भ्इङ्गितज्ञा ततो वाणी वसन्तं पुरतो हरिम् ।
स्मितः संस्नापयामास वसन्तवर्णनोत्सुका॥ ७४ ॥
ऋत्राजं वर्णयितुमथारभत सुव्रता।
वाग्देवता देवताभिः सेविता भाविताऽसकृत्॥ ७६ ॥
सरस्वती उवाच

मन्दश्चन्दनमारुतश्चलित यत् कीडारथः केतवः (की)
चूतानां मुकुलानि यस्य महिषी स्मेरानना माधवी।
छत्रं यस्य च भकेसरस्य कुसुमं यद्द्पणश्चन्द्रमा
दण्डे यस्य च चम्पकस्य किलका राजा ऋतूनामयम् ॥७७॥
यद् दूताः किल कोकिलाः कलरवैः केलिकला स्तन्वते
सेना यस्य शिलीमुखाः कलकली कोलाहलं कुर्वते।
पुष्पान्तः कुहरे पुरोहित हैतो यस्य स्मरं स्मारकः
श्रृङ्गारोत्तरतन्त्रकस्य विपिने राजा ऋतूनामयम्॥ ७८॥
मधुस्रवद्भिः कुसुमैमंनोहरैमंधुत्रत्वातवृतः समौरभैः।
'कुह्रुतेः कोकिलकामिनीनां मधुः सिषेवे मधुसूदनस्त्वाम्॥ ७९॥

श्रीया० ६

१. प्रेमरसै:-क.। २. बालचतुराः किं-इ.। ३. बालजीवी-इ.। ४. इक्तिनज्ञानतो वणी-क.। ५. केन्नवस्प-इ.। ६. स्तस्वतो-क.। ७. इतो-क.। द. कुहूरसै:-क.।

यत्पाद्यानि मधूनि चूतमुकुलं यस्यार्घ्यं मर्घ्यान्वितं यस्यैवाचमनीयमद्भुतमितोऽमन्दोमरन्दोधिकम् ।
पुष्पं यस्य समन्ततोऽप्यविरतं गन्धानुबन्धोत्तमं 'यद् भूयो मलयानिलो विषकलो यस्य प्रदीपो विधुः ॥५०॥ 'नैवेद्यं च फलानि यस्य विलसत् पत्रोपरि भ्राजते वाद्यं माद्यदुदारकोकिलगणो लीलालको यस्य 'च । यत् पुङ्का भ्रमराः सुविभ्रमभृतः स्वं मस्तकं नामभि-वंल्ली वाय्विधूतपल्लवमहो नव्यातिनव्यं द्वृतम् ॥ ५१॥ यस्याचार्यंवरो विचारचतुरः सर्पत्यसौ दर्पतः श्रद्धारोत्तरतन्त्र'मन्त्रनिपुणः कन्दपं 'इष्टः पुनः । वासन्त्या निजकान्तयाऽप्यनुगतो लोकत्रयीमोहनं कर्त्तुं साधु मधुरमधुद्विषमपि त्वां कि यजन्त्यञ्जसा ॥ ५२॥ मधुरिपुमिप सस्यू रूपचौरं च हष्ट्वा

मधुरिंह कुसुमेषोः "कोकिलैरन्वकारम्।

तरुणतरुभिरुच्चेस्त्वां परीहासदक्षो

विकरित मरुतोऽसी केतकी धूलिभारम् ॥ ५३ ॥ 'मधूकमाद्यन्मघु'पालिपालितः

पिकेन<sup>१</sup> चश्चत्पुटपाणिलालितः

विलोलमौलिर्मुकुलै रसालयं

कियाद्रसालः ''सुहशां हशां मुदम्॥ ५४॥

अशोकपुष्पाण्यरुणारुणानि

स्मरस्य रोषाग्निकणा इवाऽभवन् । प्रियेण हीना वरयोषि<sup>१३</sup>तोऽटवी-

<sup>९६</sup>र्दम्घुं समर्थानि वृतानि वायुभिः॥ ८५॥

१. बत्कृपा मछवा-इ. । २. 'नैवेद्यं च'नास्ति-क. । ६. 'च' नास्ति-क. । ६. 'मध्मधु-क. । ७. कोकिकै-जंक्पकारम्-इ. । द. 'मधूक' नास्ति-इ. । ६. पाणिपाणितः-इ. । १०. बच्चुः पुट-इ. । ११. सदकां-इ. । १२. तो च वै-इ. । १३. दंग्धं समर्थाम्यु-मिराछिवायुनिः-इ. ।

### एकादशोऽष्याय:

कलिन्दकन्याजलशीतलेन

धसमीरितो मन्दसमीरणेन।

दलैश्च पुष्पेश्च फलैश्च शश्वद्

रङ्गं लवङ्गो 'तप आततान ॥ ८६॥

व्यदेति पीयूषकरः करोति

दिशां प्रकाशं भवतो मुखोपमाम्।

<sup>भ</sup>लब्धुं सुधादानकरः सुरेभ्यो

<sup>४</sup>नभस्यसी कि रभसा <sup>६</sup>तपस्यति ॥ ५७ ॥

सकोरकाः पुन्द्रकवीरुदेषा

सम्मोहयामास मनो मुनेरपि।

अतुतद्वमे वायुविधूतविद्रुमाः

चिरं भ्रमद्भिर्भगरैः समाकुला ॥ ८८ ॥

कुहु: कुहु: कोकिलकामिनीनां

कलोखराः केलिगिरो बभूवः।

अनेककालाजितमानभाजां

<sup>८</sup>मानक्षपेव स्मरदूतिकानाम् ॥ ५६ ॥

माद्यन्ति भृङ्गाः कुमुमावलीषु

माध्वीकमाच्छिद्य निजप्रियामुखात्।

पिवन्ति कूजन्ति च दीर्घनि:स्वनं

विदूरयन्ति प्रमदाऽतिदुर्भदम्॥ ६०॥

तमालमालां विदलद्भिरद्भुतं

दलेर्नवीनैर्वन देवतार्च्ने:।

कस्तूरिकागन्धमुपाहरन्ति <sup>।</sup>°िक

हरे तव स्यामशरीरसाम्यतः ॥ ६१ ॥

१. समाविभोः-इ. । २. लय-इ. । ३. मुदेति-क. । ४. लब्ध-क. । ५. नष्टं ह्यासी-क. । ६. न पश्यति-इ. । ७. हेमद्रुमे-क. । ६. मानं च ये वा• इ. । ६. देवताभिः-क. । १०. 'किं'नास्ति-क. ।

हेमचम्पकहिरण्य वेतसो

निर्गतभ्रमरधूमदर्शनात्।

<sup>२</sup>संरुदन्त्य इह प्रोषितकान्ताः

कारयन्ति कुचमौक्तिकमैत्रीम्॥ ६२॥

तद् व्यूलियुक्तोदरपाणि युग्मः

प्रसूनबाणस्य सखाऽयमुद्भटः।

प्राणान् ग्रहीतुं विरहा राणां

¥शल्यं दधौ केतिककैतवेन ॥ ६३ ॥

पद्मानि सद्मानि मरालबघ्वाः

<sup>६</sup>प्रवेष्ट्कामानिह षट्यदौघान्।

"प्रमाद्यतो हुङ्कृतिवावदूकां-

स्तरङ्गहस्तैर्यमुना निषेधति॥ ६४॥

<sup>°</sup>करुणांस्तरुणान् हसन्ति कि

विलसिद्धः कुसुमैः समन्ततः।

तरुणीः कुरुते वशेन चे-

न्मरणं वः शरणं भविष्यति॥ ६५॥

°स किंगुको बालदिवाकरांगुकं

दधत् प्रसूनं प्रचयं प्रकाशितम्।

यूनामुरोदारुणरक्तसिक्तान्

<sup>१°</sup>नखानिह स्मारयति स्मरस्य ॥ १६ ॥

भुजञ्जमागर्तमुवासते सम

ते चलद् बलं तं पथिका विवृण्कते ।

जहवंनं दावकृशानुना कृशं

कुरङ्गञावाः प्लुतिरङ्गञालिनः ॥ ६०॥

भ्रमरैः कोकिलेः पुर्वमुंकुलेः नववेर्दलैः।

साहाय्यं कुरुते स्मैष पुष्पेषोः सुहृदो ''जये॥ ६८॥

१. चेतसो—इ. । २. संस्वृत्यिह कान्त कारयन्—क. । ३. धूलिलिंग्ता—इ. । ४. युग्मं—क. । ४. श्रृन्यं दर्धां—इ. । ६. प्रविद्यु—इ. । ७. कमाद्यतो—इ. । द. कलुपास्त—इ. । ६. न—इ. । १०. युक्तानिह-इ. । ११. जयैः—इ. ।

एवं वदन्तीं वाग्देवीं सर्वभूत भागेरमम्।
ततोऽरुण दृशं(शा) दृष्ट्वा कृष्णः कोधवशं गतः॥ ६६॥
अवदद् वदतांश्रेष्ठो मेधगम्भीरया गिरा।
संकल्पकल्पना भिज्ञः प्रज्ञः सार्वज्ञकर्मणि॥ १००॥

अहम् (श्रीकृष्ण) उवाच

कि \*वन्द(लग)से रस्तान्मे प्रगल्भा ध्तवं पुमानिव ।

इत्तोऽपयाहि कल्याणि कल्याणं स्वं यदीच्छिसि ॥ १०१ ॥
आत्मारामोऽस्मि कामार्ने न च रस्ये त्वया समम् ।
विकारकारणेनापि •ह्यविकारी पुरुषोत्तमः ॥ १०२ ॥
अद्भुतं चारुचरितं मयैवाद्य विलोकितम् ।

दयदेहात्त्वं समुत्पन्ना तेन साध्वं रिरंसिस ॥ १०३ ॥
तद्भवदेशं पृच्छामि गच्छ गच्छ मम स्थलात् ।
स्थावरत्विमतो गच्छ यतस्तुष्टास्मि भामिनि ॥ १०४ ॥

कम्पमाना ततो देवी प्रोवाच ब्रह्मरूपिणो ।
कदन्ती गद्गदिगरा दीर्घनिःश्वासशालिनी ॥ १०४ ॥
सरस्वती उवाच

त्वमेव सर्वभूतात्मा भूतानामीश्वरः प्रभो।
भर्ता भ्राता पिता त्वं मुतः सुहृदुत्तमः॥१०६॥

९० त्वतो भूतं भिवष्यं च वर्तमानं च यद्विभो।
कृष्ण किं वा करिष्यामि कव यास्यामि वदस्व तत्॥१०७॥
मनो गृहीतं भवता श्यामसुन्दरिवग्रह।
श्यामधाम भवद्र्षं हृष्ट्वाऽहमिह मूच्छिता॥१०८॥
तत्त्वया १९ त्नुमिच्छामि प्राणिनां प्राणनायक।
भवतो वचनादेव यास्यामि दुरवस्थितिम्॥१०९॥
स्थावरत्वमपोच्छामि त्यक्तुं त्वां नहि कामये।
ततः सन्तुष्टहृदयः १० सदयोऽहमुवाच ताम्॥११०॥

१. मनोरमाम्-इ. । २. भिश्च-क. । ३. 'अहम् उवाच'नास्ति-क. । ४. वळस्ते-क. । ५. 'खं'नास्ति-इ. । ६. इतः प्रयाहि-इ. । ७. 'ह्य'नास्ति-क. । द. यद्धेतुःवं-क. । ६. कल्पमाना-क. । १०. त्वज्ञो-क. । ११. वर्ण-मिच्छामि-क. । १२. सदैवाहमुवाच-इ. ।

श्रीकृष्ण उवाच कम्पमानां मन्त्रयोनि गायत्रीमातरं बल। अव्यर्थं 'वचनश्चास्मि सर्वशक्तिममृद्धिमान् ॥ १११ ॥ <sup>२</sup>याहि स्थावरतां भद्रे न त्वां त्यक्ष्यामि मा रुद। ततो दिव्ये मणिमये स्थाने देवी सरस्वती ॥ ११२ ॥ अविवासानन्तफणा का वा सा शतपर्वणी। वृन्दावने मत्परिपालिते ॥ ११३॥ सर्व रत्नमयी नृणराजस्य महिषो राजयन्ती दिशस्त्विषा। प्यामहं तत्त्वतो जाने तथैव च सदाशिवः॥ ११४॥ महाविष्णुश्च जानाति ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। जानन्ति भैरवी चापि "कदाचिद् वा मुनीश्वराः॥ ११५॥ देविकन्नरयक्षा द्यास्त्वां न जानन्ति केचन। भौषा देवी स्थावरत्वं गता मत्कोपमात्रतः ॥ ११६ ॥ एवं वाग्वादिनी देवी भ्रष्टश्री 'भरणीं गता। स्थावरत्वं गतायां तु 'सरस्वत्यां महाबल ॥ ११७ ॥ नि:शब्दाः सकला लोका नि:शब्दं १ विपनं मम। न कुहुं कोकिलाश्चैव कुर्वन्ति भ्रमरा अपि॥ ११८॥ नीरावाः सम्बभूवुस्ते पक्षिणो वनवासिनः। <sup>११</sup>ततोऽहं विस्मयाविष्टो नखाग्रात् <sup>१२</sup>कांत्रकां शुभाम् ॥११६॥ <sup>१९</sup>मुष्ट्वा <sup>१९</sup>तया रत्नमय्या वंशकान्तां चकर्तताम्। तन्मध्यपर्वद्वितये हस्तद्वयमिते अन्तिश्चिद्रा सरन्ध्रा च मुरली चारुनादिनी। द्वादशाङ्गुल<sup>१५</sup>मानस्तु वेणुः सर्वजनप्रियः॥ १२१॥ सप्तदशाङ्गुलिमिता वंशी सम्मोहिनी परा। <sup>१९</sup>अर्घाङ्गुलान्तरोन्मानतारादिविवराष्टका

१. वचनं चास्मिन्डः। २. अत्र 'घ'मातृका प्रारम्यते। १. अविरासा-मन्तफछाकारा सान्धः इ.। ४. तामहं न्धः। ५. कतिचिखां मुनीन्इः। १. धारतां न्धः। ७. एषान्कः। दः कवळीकृतान्इः। ९. सरस्वत्या महाबकाः इ.। १०. विधिनेन्इः। ११. अत्र 'ख'मातृका पुनश्च प्रारम्यते। १२. कर्जिकां इ.। १३. स्टान्धः। १४. त्वयान्इः। १५. मानं तुन्यः इ.। १६. सदा द्शान्कः छः। १७. 'अर्था'''परा' इति पङ्किद्वयं नास्तिन्तः।

आनिन्दनी महानन्दा जगदाकिषणी परा।
महाप्रलयकालादो यद्वृतं कर्म 'मत्कृतम् ॥ १२३ ॥
तत्सर्वं 'चैव जानाति 'सर्वं वेदस्वरूपिणी।
कृतमेतत् त्रयं यत्नात् परमानन्दहेतुकम् ॥ १२४ ॥
अधोंऽशतस्ततस्तस्या वनुः सप्तविनिर्मितम्।
निकुञ्जे स्थापितं 'सवं देवतानां हितेच्छया॥ १२४ ॥
ऊध्वांश्वायत्वच तस्या वे त्रिदण्डध्वज एव च।
एतिसमन्नेव काले सा वाग्देवी ब्रह्मरूपिणी।
तुष्टाव मधुराभिश्च वाग्भिमांमीश्वरेश्वरम् ॥ १२६ ॥
भगरस्वती उवाच

ॐ नमस्ते नमस्ते स कोऽपि ते पारगो निह । कारुण्यामृतसिन्धो त्वमपराधं क्षमस्व मे॥१२७॥ नमो नमस्ते पुरुषः प्रधानः

प्रधानपुंसोरिप दुविभाव्यः।

सनातनं ब्रह्म तवाङ्गतेज-

स्तेजस्विने सर्वमहेश्वराय ॥ १२८ ॥

यस्यांशभूता विधिविष्णुरुद्राः

कुर्वन्ति सृष्टिस्थितनाशकर्म।

स एव यस्मांशकलाविशेष-

स्तमव्ययं स्वां शरणं प्रपद्ये॥ १२६॥

त्वमेव भूमिः सलिलं त्वमेव

त्वमेव तेजः पवनस्त्वमेव।

नभस्त्वमेवासि रथाङ्गपाणे

विना भवन्तं न च किश्चिदस्ति ॥ १३० ॥

त्वमर्यमा त्वं क्षणदाधिनाथ-

स्त्वमेव सौम्यस्त्वमसीह जीवः।

त्वमेव शुक्रो मिहिरात्मजस्त्वं

राहुस्त्वमेवासि च केतवस्त्वम् ॥ १३१ ॥

१. यहकृतम्-घ. इ. । २. थैव-घ. इ. । ३. सर्वदेवस्व-क. ख. । ४. सर्वदेवत्तानां-घ. । ४. तक्तु-इ. । ६. 'सरस्वती उवाच' इत्यारम्य 'अहम् (अविण ) उवाच' (पृ० ९३ ) इति पर्यन्तं पाठो नास्ति-घ. ।

वारास्त्वं तिथयो लग्नं राज्ञयो मासवत्सराः। पक्षौ मूहुर्ताः करणाः कालस्त्वं कालधर्मवान् ॥ १३२॥ त्वमेव सर्वं सकलाधिनाथ

विनैव ते किञ्चन वस्तु नास्ति।

परं हि 'दीनान् दयसे दयालो

दयामपि वश्याम कथं जहासि ॥ १३३॥

माया भ्रमी अमितमानस नक्षत्रक

संसारसागरमनङ्गतरङ्गदुःस्थम्।

र्प्राचः(ञ्वः) परञ्च(राञ्च) इह <sup>६</sup>मध्यगतास्म(श्च) लोका ज्ञात्वा तरन्ति भवतश्चरणारविन्दम् ॥ १३४ ॥

त्वमेव शक्तिः परमा त्वमेव

सदाशिवः "सर्वशिवप्रदो नः।

विष्णुर्महांस्तवं विधिविष्णु<sup>द</sup>शम्भव-

'स्त्वमेव देवो त्वहते न किन्धित् ॥ १३४॥

इन्द्रस्त्वमेव ज्वलनस्त्वमेव

<sup>१°</sup>त्वमेव कालोऽसि च निऋंतिस्त्वम् ।

त्वमेव पाशी पवनस्त्वमेव

नृवाहनस्त्वं गिरिशस्त्वमेव ॥ १३६ ॥

त्वत्तोऽन्यदास्ते न च किश्व वस्तु ।

श्रीकृष्ण वामनहरे मधुकैटभारे

पद्मापते कमलनेत्र मुक्त्द विष्णो ॥ १३७ ॥

दीनेश भूमिघर '२भूमगुणौघसिन्धो

मां पाहि <sup>१३</sup>ईश करुणावरुणालयस्त्वम् ।

र सारङ्गपाणेऽच्यृतदीनबन्धो

समस्तलोकेश्वर १४ वृन्दवन्द्य ॥ १३८ ॥

१. दीनासुद्यसे—इ. स. । २. त्वं हि कथं—इ. । ३. 'अमी'नाहित—इ. स. । ४. चक्रचकं—इ. । ४. प्राज्ञः—इ. । ६. मन्यजनातिरेका—इ. । ७ सर्व-िक्षचप्रदाता—इ. । ६. सम्भव—इ. । ६. स्वरस्वमेव देवास्त्वदने न —इ. स. । १०. 'त्वमेव'नाहित—इ. । ११. त्वमेवासि—इ. । १२. भूरिएकेश्यसिन्वो—इ. स. । १३. पाहि करुणा—क. स. । १४. जारङ्ग—इ. स. । १४. जहावन्छ-इ. स. ।

ममास्थिरायाः रेस्थिररूपदेव

क्षमस्व सर्वं परितोऽपराधम्।

ये देवलोका धृतदीर्घशोकाः

संसार संतापित सर्वदेहाः ॥ १३६॥

रसमाश्रयन्ते तव भ्यादपद्मं

ते निवृत्ति कृष्णपरां लभन्ते।

कि वर्णयामो भवतो महित्वं

योगेश्वरस्यापि सदीश्वरस्य ॥ १४० ॥

थअपाङ्गभङ्गचा हि करोषि सृष्टि

स्थिति लयं विश्वसृगच्युतेरी:।

तवैव पादाम जधूलिहारिणीं

नाकस्रवन्तीं दूरितौधहारिणीम् ॥ १४१ ॥

योगेश्वरो भक्तिविनम्र भूत्यी

घृत्वा 'विषादी च सदाशिवोऽभूत।

तवाश्रिता ये पदपङ्कजं प्रभो

समाश्रयास्ते जगतां भवन्ति॥ १४२॥

क्र प्रसादं मम चश्वलायाः

क्षमस्व कृष्णाऽगणितापराधम्।

त्वमेव विष्णुः स्थितये जनानां

तथा भविधाताप्यसि सृष्टिहेतुः॥ १४३॥

विनाशहेतुर्जगतां कपाली

तस्मै नमोऽनन्तगुणाय कस्मै।

श्यामस्त्वमेको <sup>५°</sup>बहवस्त्वदङ्गाः

ररपीतारुणस्वेतविचित्ररूपाः ॥ १४४॥

१. राज्ञाः—क. ख. । २. स्थिरदेवरूप—क. ख. । ३. श्रमा—इ. । ४. पद्म-युग्गं—क. ख. । ४. अपाक्रभक्वादि करोषि—इ. । ६. मूर्ध्ना—इ. । ७. विषादं हि सदा—क. स. । ६. प्रसारं—क. स. । ६ स्वमप्यसि—स. । १०. बहवस्त-दक्वजाः—इ. । ११. पीताञ्चस्वेत—इ. ।

भूता भविष्या भगवन्भवन्तो

भवन्तमाद्यं समुपाश्रयन्ते ।

नादिनं मध्यो न च तेऽवसानो

न वाऽगुणी त्वं सगुणो न 'चासि ॥ १४५॥

न वेदवित्तवामिप वेदकेन्ये

६को(का) वाऽस्मि देव क्षमया क्षमस्व।

रत्वमेव सम्मोहमहौषधिर्नृणां

त्वत्तो भवेत् शश्वदहो महोदयः ॥ १४६॥

तवैव पादाम्बुजमाश्रितास्मि

प्रभो प्रसीद क्षमया क्षमस्व।

त्वमेव शीतांशुसहस्रतुल्यो

हिमोपमश्चन्दनराशिशीतलः ॥ १४७॥

साधारधाराधर ४ देहदेव

प्रसीद शान्ति कुरु तापितायाः।

न ते गुणोक्ती चतुरश्चतुर्मुखो

न पञ्चवक्त्रोऽपि च सञ्चचार ॥ १४८॥

ध्वडाननो यत्र जडाननोऽभूत

सहस्रशीर्षाश्त (स्त)मजस्रमातनोत्।

तत्रीकवनत्रा बत केह वामा

वकी वराकीव विशीर्ण शीला ॥ १४६ ॥

त्वनमायया भ्राम्यति विश्वमेतद्

विश्वं प्रभो देव मयि प्रसीद।

<sup>९</sup>न ते विदुर्वेदविदः पुराणाः

पुराणमाद्यं पुरुषं 'पुराणम्।

अपाङ्गभङ्गेन विधेहि देव

प्रभोः <sup>१°</sup>प्रसीद क्षमया क्षमस्व ॥ १५० ॥

१. वासि—क. स्त. । २. वेब्कोऽन्ये—इ. । ६. करोमि देव—इ. । ६. 'स्व-मेव''''चमस्व' इति पङ्क्तिह्यं नास्ति—क. स्त. । ६. देवदेव—इ. । ६. सदाननो [बोऽन्न—इ. । ७. शीलाः—६., शीलः—स. । ६. मा ते— क. स. । ९. प्रधानम्-६. स. । १० प्रसादं चमया—इ. ।

व्यामसुन्दर मामिच्छ न त्वां 'त्यक्तुमिहोत्सहे। कृतं मया तपो घोरं 'प्राप्तुं त्वां 'दुरवग्रहम् ॥ १५१ ॥ यत्र तत्रैव 'जन्मास्तु प्रसादान्निग्रहात् तव। धमद् वाञ्छितो 'भवत्सङ्को 'मा(म?)ऽनुगृह्णातु सर्वदा ॥१५२॥ बलराम उवाच

ततः किमकरोद्देवी कि वा त्वमकरोः प्रभो। तन्ममाचक्ष्व भगवन् श्रोतुं कौतूहलं परम्॥१५३॥ प्रीकृष्ण उवाच

बलराम महाभाग भूयो देवी सरस्वती।
मामेव परितुष्टाव वाग्भिरिष्टाभि<sup>ष</sup>रञ्जसा॥१५४॥
<sup>र</sup> प्रणयाविष्टहृदया हृदयानन्दकारिणो।
अजस्रवदस्राक्षी स्वेदवारिप्रपूरिता॥१५५॥
सरस्वती उवाच

जय जय कारण कारणिविष्णो <sup>१९</sup>जय जियनां जिय निरयिव जिल्लो । जय धरणीधर धरणिपते जय मुजनब्रजवृजिनहते जय ॥ १४६ ॥ जय गणनायक नाथ हरे जय भवसागर तरणतरे जय । <sup>१२</sup>जय वृन्दावनिविपनिविहारी जयदानवगण<sup>१९</sup>मुण्डनकारी ॥ १५७ ॥ जय देवाधिपमौलिविलासी जय चेतो हररूपविकासी । जय रससागर करुणासिन्घो जय नवनागर निरुपिधवन्धो ॥ १५८ ॥ जय <sup>१४</sup>जगदुद्भवयोनिरनादे जय वेदात्मक वेदिवदादे । जय विषमाशुग समसुषमान्त जय शामितशमनभयसुशान्त ॥ १५६ ॥

१. त्यक् न महोत्सहे—इ. ! २. प्राप्तं—इ. ! १. दुरवप्रहः—इ. स. ! ४. जन्मान्तप्रसादाधिप्रहोत्तर—इ. ! १. सद्वान्छितो—इ. ! १. भवतु सच्चे मा-इ. ! ७. मात्र गृह्णातु—क. स. ! द. 'श्रीकृष्ण उवाच नास्ति—इ. ! ९. रक्षना-इ. स. ! १०. प्रख्या—इ. ! १'. 'त्रय'" जिष्णो नास्ति—इ. ! १२. वृन्दा-विविनविराजितविहारी—क. स. ! १२. क्षेत्रकारी—क. स., अत्र क्षेद्रमका रीति पाठः साधुः । १४. जगद्युतयोनि—क. स. !

जय कल्पान्तस्कल्पित'तल्प जय रनतकल्पमहीरुगनल्प। जय कमलोदरसोदर इटप्टे जय ध्वरिपालितबहतरमुष्टे ॥ १६०॥ जय यमिनां हदयाम्बजगामी जय वामाकूलकेलिमुकामी। जय पीतांश्कवेष्टितम्तें जय मुनिमोहमनोरथपूर्ते॥ १६१॥ जय रिप्वारिधिशोषाऽगस्ते जय भुवने परिगीतसमस्ते। जय भ्यूवजनगणमानमचोर जय लीलामयनित्यिकशोर॥ १६२॥ जय कनकाञ्जदसञ्जनबाहो जय कमलास्य कलानिधिबाहो । जय जगतीतलवलयनिदान जय नानासुखकलितनिधान ॥ १६३॥ जय कलिकल्मषराशिविमोक्ष जय वरपापिगणापितमोक्ष । जय नरिकन्नरदनुजनिवन्द्य जय "सुरनागगणैरिभिनन्द्य ॥ १६४ ॥ जय सेवितपदिवपदपनोद जय नित्यं रसकेलिसमोद। जय जय °हरिहर परिहररोष जय र कहणांकुरु मे जहि दोषम् ॥१६४॥

नमस्ते समस्तेश्वरस्येश्वराय

नमस्ते नमस्ते महिम्नां वराय। ररप्रसीदावसीदामि गाढं चिराय

प्रभो नीलजीभूतयूथाभकाय ॥ १६६॥

प्रभो <sup>१२</sup>त्वतप्रसादाम्न किञ्चापलम्यं

१६य एवाश्रयन्ते पदं तेऽविलभ्यम्।

नमस्ते कदम्बस्रजा शोभिताय

नमस्ते सुवर्णांशुकेनावृताय ॥ १६७ ॥

र नमस्ते किरीटे मयूरछदाय

नमस्ते कपोले सप्ष्पछदाय।

नमस्तेस्त् कर्णे मणिकुण्डलाय

नमस्तेमुखामभोजनुर्मण्डलाय ॥ १६८ ॥

१. इतः पूर्व 'जनयत' –क. ख.। २. 'नत'नास्ति–क. खः। ३. तुष्टो-क. ख. । ४. परिपाति तवाद्भतस्प्टे-क. ख. । ५. युवतिगण-क. ख. । ६. कमळानिधि-क. ख.। ७. सुरराग-क. ख.। ८. वन्त-इ.। ६. हरिरवि परि-इ.। १०, करुणाङ्कर-इ.। ११. प्रसीदावसादाभिगार्ट-क. स.। १२. स्वस्त्रसादात् किञ्चा-क. सः । १३. यत्र वाश्रयन्ते पदान्ते-इ. । १४. 'नमस्ते ""र्मण्डकाय'नाहित -क. ल.।

नमस्ते कपोलोल्लसच्चन्द्रकाय

नमस्तेऽरुणाम्भोजपत्रेक्षणाय।

नमस्तेऽरुणौष्ठाय बिम्बाधराय

नमस्ते लसत्स्मेर'दिव्यस्मराय ॥ १६६ ॥

नमस्ते त्रिरेखाळ्यकण्ठोच्छिताय

नमस्ते जिलापीठवक्षस्थलाय।

नमस्तेस्तु मुक्ताफलालङ्कृताय

नमस्ते भ्रमत्षटपदैर्झङ्कृताय ॥ १७० ॥

नमस्ते भुजादण्डसमण्डिताय

<sup>३</sup>नमस्तेंऽसच**श्व**द्वतंसाश्रिताय ।

नमस्तेऽरुणद्योतपाणिद्वयाय

नमस्तेस्त् नाभीगभीरह्नदाय ॥ १७१ ॥

नमस्तेऽरुणावासपादाम्ब्जाय

नमस्ते नलेन्द्रचृतिद्योतिताय।

नमस्ते मनोभुशत्तेवाञ्खिताय

नमस्ते जगन्मोहसम्मोहनाय।

नमस्ते नमस्ते धनमस्ते प्रियाय

"प्रसीद प्रभो मे प्रसीद प्रसीद ॥ १७२ ॥

अहम् ( श्रीकृष्ण ) उवाच

इतः परं स्थिरा कान्ते भव त्वं स्थिरमानसे।
तवैव वदनाम्भोजच्यवद्वागमृताणंवे ॥ १७३ ॥
स्नानात् भ्पानात् सुतृष्तोऽस्मि न त्वां त्यक्ष्यामि मा रुद।
ध्अद्यानवद्यचरिते करिष्यामि तवेष्सितम्॥ १७४ ॥
इदं स्तोत्रं पठिष्यन्ति ये नरा रचितं त्वया।
तेषामेवास्मि नियतं प्रेमभक्तिप्रदायकः॥ १७५ ॥
बलरामेन्युक्तवीत मिय सा न च किञ्चन।
प्रोवाच लज्जा पाथोधिनिमग्ना कलितांशुका॥ १७६ ॥

१. दीव्यत्स्मराय-ङ. । २. 'नमस्तें""पाजिह्नयाय'नाहित-खः। ३. प्रियाय प्रसीद्-कः खः। ४. प्रभो मे प्रसीद्-कः खः। ४. 'पानात'नाहित-इः। ६. आढपानवद्य-इः।

ततः सा परमप्रीत्या कोडे कृत्वा सुचुम्बिता।
वंशी 'तदहसम्भूता परमानन्दचेतसा॥ १७७॥
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुश्रोणि पुनर्मे वसनान्तरे।
यावद् ब्रह्माण्डब्रह्माण्डकर्त् नै(ने)व सृजाम्यहम्॥ १७६॥
भूतानां सृष्टितः पूर्वं सम्भूय ब्रह्मणोमुखात्।
प्राप्य तस्यैव पत्नीत्वं शापान्मुक्ता भिविष्यसि॥ १७६॥
ततः सरस्वती तूणं सा जिह्नामूलमागता।
हसन्ती परिहासेन मामुवाच विशिङ्कता॥ १८०॥

#### सरस्वती उवाच

भगवन् वक्तुकामाऽस्मि त्रासान्न त्वां वदाम्यये। यत्कृतं भवता "तन्न क्लीबेन कियते धन किम्॥ १८१॥ किन्त्वेकस्याऽपराधस्य शाप एको ममोचितः। शापद्वयं त्वया दत्तं त्वामहं शप्तुमुत्सहे॥ १८२॥ स्वदेहजां च मां यस्माद् विगर्हयसि केशव। तस्मात् 'स्वाङ्गजया सार्वं "रंस्यत्याग्रहिलो भवान् ॥१८३॥ जगत्सर्वं त्विय न्यस्तं न्यस्ताः प्रकृतयस्तथा। पुरुषाश्च तथा कृष्ण त्वमेवैकः सनातनः॥ १८४॥ त्वय्यैव प्रलयं यान्ति उत्पतन्ति रमन्ति व। <sup>८</sup>त्वामेवं विपिने हष्ट्वा रिरंसा रमया मया ॥ १८४॥ 'कृतेमं(यं) सर्वदोषघ्न क्षमस्व दोषमीश्वर। इत्युक्तवा सा महादेवी विरराम सरस्वती॥ १८६॥ अहं तु लज्जया किन्धित् तामुवाच यशस्विनीम्। अनेन विधिना <sup>१°</sup>सेव्या वंशी मे प्राणवल्लभा ॥ १८७ ॥ बिम्बाधराम्बु ११ जाधःस्तान्मधुमत्तालिनिःस्वना । शब्दब्रह्ममयी साक्षाद् मृतसञ्जीवनी परा॥ १८८॥

१. तहेशसम्भूता-घ.। २. १सनान्तरे-घ.। ३. भविष्यति-ख.। ४. तन्न-घ.। ४. तु किम्-इ. ख.। ६. त्वां पूजया-इ.। ७. रंस्याद्याप्रहितो भवान्-घ.। ६. त्वामेकं-इ.। ६. कृते मम सर्व-इ.। १०. सेयं-इ. ख. इ.। ११. जाधस्थान्म-घ, इ.।

यस्याः 'कलरवं श्रुत्वा निर्जीवोऽपि सजीवताम्। प्राप्तवान् बलरामात्र महाविष्णुनिदर्शनम्॥ १८६॥ वह्नेः रीत्यं जलस्तम्भं तरुरीलमृदां तथा। करोति क्षणमात्रतः ॥ १६० ॥ द्वावणं रवमात्रेण भमत्वाद् माधवे सेयं भवाह्नादनकारिणी। सदाशिवेशान रुद्रविष्णु ब्रह्मपुरातनी या सम्मोहनकारिणी त्रिजगतां संस्तम्भनी ध्वारिणो या शश्वत् कुलकामिनी कुलवसच्चेतोवशीकारिणी। याऽप्यूच्चाटन वाटिनी रिपुहृदां असंनादिता संस्थिता सेयं चित्रमहौषधिविजयतां वंशी सदोन्मादिनी ॥ १६२॥ <sup>५</sup>विपठिष्यन्ति द्विजातयः। वंशीमाहात्म्यमेतद श्रोष्यन्ति च भविष्यन्ति द्रुतं द्रुतं कवीश्वराः॥ १६३॥ °ममैव चरणाम्भोजे भक्तिस्तेषां सुनिश्चला। भविष्यति महाबाहो सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥ १६४॥ मोक्षार्थी लभते मोक्षं भुनत्यर्थी भुक्तिमाप्नुयात्। कामार्थी लभते कामं १ श्रूयतां मुरलीक्तम्॥ १६४॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे श्रीकृष्णबलराम-प्रक्ते शब्दब्रह्मस्वरूपिण्याः वंशिकायाः प्रादुर्भावः <sup>११</sup>एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

१. कळनरवं -क. ल. ! २. वरमान्नेण-घ. इ. ! ३. सम रोमिष(षि)रे सेयं-घ. ! ५. सर्वक्छेदनकारिणी-इ. ! ५. वारिणी-घ. ! ६. नाक्षिनी-क. ख., नादिनी-घ. ! ७. श्रीरामचन्द्रे स्थिता-घ. इ. ! ६. मे पठिष्यन्ति-घ. इ. ! ६. मे पठिष्यन्ति-घ. इ. ! ६. भमैव""कथा श्रुतः ( १छो. १२ १ )'नास्ति-घ. ! १०. श्रुतायां-इ. ! ११. 'प्कादक्तोऽष्यायः'नास्ति-इ. !

## द्वादशोऽध्यायः

धोबलराम उवाच

भगवन परमश्रेष्ठ श्रेष्ठवंशीकथा श्रुता। इदानीं श्रोतुमिच्छामि त्रिभङ्गत्वं कथं तव॥१॥ तन्मे कथय गोविन्द 'विन्दाद्यानन्द'सन्ततम्। <sup>९</sup>त्वं हि गुह्यस्योपदेष्टा स्वात्मनो नापरः क्वचित् ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण उवाच भृणु ते कथयिष्यामि बलराम भयथा मम। त्रिभङ्गत्वं कामिनीनां मनोनयनरञ्जनम्॥३॥ महानन्दाभिधां वंशीं कराम्यां प्रतिगृह्य वै। ६लीलारसचश्चलमानसः॥४॥ <sup>४</sup>प्रहसद्वदनो "शनकैनीपम्लमानन्दविग्रहः। जगाम "तिस्मन् दिव्यतरोर्मुले 'मणिबद्धे महाप्रभे॥ ४॥ सुवर्णवेदिकामध्ये निर्मले <sup>१°</sup>प्रतिबिम्बिते। संपर्यन्नात्मनात्मानं स्वयमेव विमोहितः॥६॥ मुर्धनीबद्धशिरोरुहम्। अतसीपूष्पवर्णाभं ध्कोटिन्दुसुन्दरमुखं सुनसं सुस्मिताघरम्॥७॥ <sup>१२</sup>भ्रलतोन्नतम् । रक्तपद्मदलाकारनयनं सूचारुकर्ण विन्यस्तराजन्मकरकुण्डलम् स्त्रदं <sup>१</sup> शोभनग्रीवं नानालङ्करणोज्ज्वलम् । द्विभुजं वेणुमुद्राद्धं पीन १५ वक्षःस्थलाश्रयम्॥ ६॥

१. विन्दाभ्यानन्द -क. स्वः; विद्यानन्द -घ.। २. सन्तित् म्-क. सः; सम्भव - इः। ३. तं हि -घः। ४. कथा -घः। ४. प्रहसन् वदनो - इः। ६. वी गारस - इः। ७. पानके -घः। ६. यहिमन् -घः। ९. मानबद्धे - इः। १०. प्रतिचिन्तितः -घः; प्रतिविज्वितम् - इः। ११. कोटिस्मरस्नदर - इः। १२. अळतोऽन्यितम् -कः; अळतोन्वतम् - चः। १३. सुन्दरं - कः सः, घः। १४. कोधमं - धः। १४. वदःस्यळिषयम् - धः इः।

आजानुलम्बितश्रीमद्वनमालाविराजितम् वैजयन्त्या मालया च मणिना कौस्तुभेन च॥ १०॥ 'श्रीवत्सरोमावलिभिः सर्वभूतमनोहरम्। पीतवसनं सृजानूरुस्जङ्गकम्॥ ११॥ सुकोमल क्तराङ्घ्यब्जनखचन्द्रविराजितम् ततो मे मुग्धितत्तस्य बभूव सरसं मनः॥ १२॥ रसः प्राद्रबंभूव ह। शृङ्गारनामायं रनामाय रसः प्रादुबभूव ह । सुलमयः सर्वलोगेकमोहनः ॥ १३ ॥ प्यामवर्णः **अ**जनन्दादनुभावो रसादानन्द बभूव ह। आत्मना रत्त्वमिच्छामि नारी रभूत्वा पृथग्वपः ॥ १४ ॥ इति सन्धिन्तय<sup>६</sup>मानस्य भनस्तद्ररसतां <sup>५</sup>गतम्। स्वयमेवं दिधा भूत्वा परमानन्दरूपिणी॥ १५॥ <sup>९</sup> रसस्वरूपिणी चाहं स्वयंरूपा विनिर्गता। दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ विद्युतपुञ्जसमा गौरी त्रैलोक्य<sup>रर</sup>मोहनी कान्ता <sup>१२</sup>नीलाम्भोजदलेक्षणा । सुदती सुस्मिता सुभू: <sup>१३</sup>सुकपोत्र<sup>१४</sup>तलोज्ज्वला ॥ १७ ॥ <sup>९४</sup>वक्त्रालकालिसंशालो <sup>९६</sup>चकपद्मा मनोहरा। मन्दारमालाविभाजत्स्कुश्वितशिरोध्हा ॥ १८॥ कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोटिसम्मोहकारिणी कोटिकन्दर्प १º लावण्या सुनमा सुन्दरी वरा॥ १६ ॥ समानकणं विन्यस्तम्फुरन्मकरकुण्डला कम्द्रग्रीवा महादेवी नानाभरणराजिता॥ २०॥

श्रीया० ७

१. श्रीवत्सछोमा-क ल घ.। २. तरं चक्रनल-क. ख.; तराङ्घ्यान्त-, नख-घ.। ३. आनन्दाद दत्तमाचो-इ.। ४. वर्णमि-क. ख.। ४. भूता-क. ख.। ६. मानरच-घ.। ७. मनस्तत्र सतां-घ. इ.। प. गतः-इ.। ९. विधा-क. ख.। १०. रसक्षिणी चाहं तु स्वयं-क. ख.। ११. मोहिनी-के. ख. घ.। १२. वोणाम्मोज-इ.। १३. सुकोमल-इ.। १४. तथोजवळा-क. ख.। १४. चक्राल-घ.; रक्ताल-इ.। १६. वक्रप्य-घ.; वक्रप्य -इ.। १७. छान्नण्यसुनसा-क. ख.।

| मुक्ताहारलतोपेतपीनवक्षोरुहद्वया ।                    |
|------------------------------------------------------|
| मृणाल कलिताभ्यां च पङ्कजद्वयमुत्तमम्॥ २१॥            |
| रक्तपद्मदलाकार रक्ताभ्यामरुणच्छविः ।                 |
| नानालकार यक्ताम्यां नलां ज्वयराजितम् ॥ २२ ॥          |
| कराम्यां विभ्रती 'चारु बैजयन्तीविभूषिता।             |
| सिहवत्तनुकङ्कालन्यस्तदिन्यपटा वृता ॥ २३ ॥            |
| सुवर्णरत्नघटितिकिङ्किणीजालमण्डिता ।                  |
| लावण्यसरिदावर्तचारुनाभिसरोरुहा ॥ २४॥                 |
| सुभगा शोभनकटिः सुनितम्बा मुखावहा।                    |
| सुचारुकदलीस्तम्भतृल्यजानुविराजिता ॥ २४॥              |
| लावण्यकदलीतुल्यजङ्कायुगलमोहिनी                       |
| जितकूर्मोन्नतपदा रत्ननूपुररञ्जिता॥ २६॥               |
| तस्या ध्विनिर्गतायास्तु रत्नालङ्कार वाससाम्।         |
| ध्वनिना कृष्टचित्तोऽहं तां पश्यामि मुहुर्मुंहु:॥ २७॥ |
| ततो मे विस्मयो जातः काऽसाविह 'समागता।                |
| कि वा सरस्वती भूयो दिव्यरूपधरा स्वयम्॥ २८॥           |
| ९°द्वितीया मे तनुर्वेयं १९स्वसुखार्थं मुपस्थिता।     |
| इत्थं वितर्कितस्यापि ममैव मधुराकृतेः॥ २६॥            |
| तां दिदृक्षीर्मदोन्मतां राधिकां मोहनाकृतिम्।         |
| आत्मानमर्पयन्ती कटाक्षबाणविषणीम्॥ ३०॥                |
| सुवर्णमेघमालां च विद्युद्भूषणभूषिताम्।               |
| परमानन्दसम्मुग्धचितं चातक पक्षिणम्॥ ३१॥              |
| परमानन्दलोभेन १९लुब्धस्य रसवारिधेः।                  |
| मुखस्यात्मप्रदानार्थं र वीक्षतो मुखमण्डलम् ॥ ३२॥     |
| मुख्यस्यात्मत्रदानाय पादाता पुत्रवा उत्तर्व ॥ ११॥    |

१. लितकाम्यां — इ. । २. रक्ताद्यामरुणच्छुवी — इ. । ३. युक्ताद्यां — इ. । ४. 'चारु' इत्यस्य स्थाने 'च' — क. ख. । ५. वृतम् — क. ख. । ६. विनियुता इ. । ७. वासदा — व । द. कृष्णवित्तां ऽहं पश्यामि — क. ख. । ९. मिहागता — ख. घ. इ. । १०. द्वितीयास्मनतु — इ. । ११. स्वपुक्षाय उपस्थिता — क. ख. । १२. पद्याम — इ. स. । १३. विकृष्य — इ. । १४. वीच्यतो — क. ख. ।

तिर्यंग्गीवत्वमगमन्मम सर्वेश्वरस्य तु ।
'तत्त्रेमणो 'रसमिश्राच्च परमानन्दयोगतः ॥ ३३ ॥ उल्लासादात्मनः साक्षाद् बहुरूपत्विमच्छतः। आलिङ्गितस्येव सख्याद् वक्षोदक्षिण दिग्गतम्॥ ३४॥ ततो गोपाः षडञ्जेम्यो जाताः श्रीसुवलादयः। प्रविविशुविद्युत्पृञ्जा ४इवाम्बुधेः ॥ ३५ ॥ <sup>६</sup>पश्यन्तस्तां वरारोहां लज्जयाऽधोमुखा <sup>७</sup>द्रुतम्। <sup>८</sup>ततः मपाशसम्बद्धचित्तस्य चरणद्यम्॥ ३६॥ मणिनूप्रयामेन शृजुला बद्धवद बभो। ततो मम पादाम्भोजा १ दक्तकाद्या महौजसः ॥ ३७ ॥ र्षप्रणयाविष्टचेतसा । प्रेमवचसा हे नाथ चरणं त्वेकमस्मम्यं दर्शय प्रभो॥ ३८॥ तच्छत्वा वचनं तेषां तुष्टये स्वयमेव हि। ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजलक्षणं <sup>१२</sup>दक्षिणं पदम्॥ ३६॥ तिर्यं ग्रीवमुदारश्रीकंद्मविष्णुशिवाचितम् अकार्षं <sup>१६</sup>राम सततं यतोऽहं भक्तवत्सलः ॥ ४० ॥ कृत्वाऽऽमनोऽपि दःखौघं भक्तानां <sup>१</sup> सूखकारकः। भक्ता मम प्रिया नित्यं भक्तानामस्म्यहं प्रियः ॥ ४१ ॥ १४ एतान्येव कारणानि त्रिभङ्गत्वं गतस्य मे। नित्यं सत्यं चित्स्वरूपमानन्दरसविग्रहम् ॥ ४२ ॥ रूपमेतत् सदा घ्यायन् महाविष्णुस्तपश्चरेत्। <sup>१६</sup>ब्रह्मे वेदं हृदि ध्यात्वा <sup>१७</sup>सृष्टिकृच्चासकृद् विभो । रुद्रोऽपीदं चित्स्वरूपं ध्यात्वा सिद्धिमितो गतः ॥ ४३॥

१, सखेम्णा-इ.। २. रसिम्नास्य-घ.। ३. दिग्जितम्-इ. ख.। ४. पुनर्प्रचिविद्यु-क.। ४. इव घनाम्बुदे-इ. ख.। ६. परयन्तं तां-इ. ख.; परयन्तस्त्वां-घ.। ७. इतम्-इ.। इ. तखंमवरयो सम्बद्ध-इ. ख.; प्रमपाशसम्बद्ध-इ.। ९. बद्दते बभौ-इ. ख.। १०. पद्मकाद्याः "वज्राङ्करामं (श्लो.३९) नास्ति-क. ख.। ११. प्रलपाविरूप्यचेतसा-इ.। १२. दिश्तं पदम् -घ.। १३. वाम-इ.। १४. शुभकारकः-इ.। १५. प्रतस्येव-इ.। १६. बदि-इ. ख.। १७. स्थि कृत्वा सकृद्-इ.।

एतत् त्रिमञ्जरसविग्रहमादिभूतं
भूतेशविष्णुविधिचित्रविचित्र'सेव्यम् ।

उद्यात्वा त्रिमञ्जचिरतं परितः शृणोति
यस्तस्य हृत्सरमिजे सततं वसामि ॥ ४४ ॥
इति ते सर्वमाख्यातं त्रिभञ्जचिरतं मम ।
बलराम महाबाहो कि भूयः श्रोतुमिच्छिसि ॥ ४५ ॥
॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे कृष्णिदिव्यवृन्दावनरहस्यान्तर्गताऽभिन्नराधारहस्ये श्रीराधाऽविभावो
भगवित्त्रभञ्जनित्यरूपाविभावो नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

१. छेखम् – क. ल. इ. । २. एवं त्रिभक्त – इ. ल. । ३. अत्र 'घ'मातुका समाप्तिः । ४. 'द्वाद्कोऽध्यावः'नाह्ति – इ. ।

### त्रयोदशोऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच

ततः किमभवत् पश्चात् त्रिभङ्गत्वं गते त्विय । तन्मे कथय गोविन्द यदि तेऽस्ति कृपा मिय ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच

तद्रूपबद्धचित्तस्य स्पृहा तस्यां ममाऽभवत्। रिरंसामि तया सार्धं न च मां सा प्रसीदित ॥ २॥ अतिमृग्धमना 'दैन्यं दिधीर्षीम पुनः पुनः। अत्यन्तं निकटं <sup>२</sup>भूत्वा सापि दूरस्थिता भवेत् ॥ ३ ॥ यदि दूरस्थितां मत्वा निजचेतो रैनिवारितां (ता)। तदा "वामांशभागाऽस्ति 'ववणत्काव्यनकङ्कणा॥ ४॥ धावमानेव न प्राप्या तिष्ठतः सम्मूखस्थिता। <sup>६</sup>ममात्मारामचित्तस्य <sup>७</sup>चित्तमाकर्पती सती॥ ५॥ कदाचिन्मम पृष्ठस्था माया झङ्कृतनूपुरा। 'इसत्याच्छाच हस्ताभ्यां 'गाढ(ढं) नेत्रसरोरुहै:(हे) ॥६॥ तद्रवसुरविकास्य मम निश्चेतनस्य वा। अलङ्काराणि मालेव वासांसि मुरली तथा॥ ७॥ ध्याकृष्य त्वरितं याति नाऽहं प्राप्नोमि हस्ततः। एवं शश्वन्महादेवी मोहयित्वा मुहर्म्हः॥ ८॥ आयाति याति सा नित्यं न मनाग् वशगा मभ। तिच्चत्ताकर्षणोपायो मनसा चिन्तितो मया॥ ६॥ मणिमन्त्रौषधेरेव दुःसाध्यमपि साध्यते। <sup>१२</sup>तस्मादेषाऽखर्वगर्वा वशगा मे भविष्यति ॥ १० ॥

१. दौर्यां-क. ख.। २. मत्वा-क ख.। ३. निराकृतम्-इ.। ४. वामाङ्ग-सम्भाति-क.; वामाङ्गसंयाति-ख.। ५. कुण्का-इ.। ६. ममात्मरोम-इ.। ७. चित्तमाकर्षयत्-क. ख.। ८. मुकितन्पुरा-क. ख.। ९. सहस्याच्छाच-क.; सकृशाच्छ। छ-ख.। १०. गात्रं नेम्र-क. ख.। ११. आह्रत्य-इ.। १२. तस्मास्साऽखर्व-इ.।

ततः स्वयं मणिश्चाहमभवं स्मृतिमात्रतः। चिन्तामणिरिति ख्यातिचिन्तिते सर्वकामदः॥ ११॥ यो बध्नाति मणि कण्ठे स हि वाञ्छाफलं लभेत्। मोहनाख्यो महामन्त्रः स्वयमेवाह मन्ययः ॥ १२ ॥ <sup>२</sup>मत्पूर्वं देवता <sup>३</sup>देहे प्रविष्टं वै मदाज्ञया । कामाशां प्रकृतेवँशमंशं वृन्दावनक्षिते [:] ॥ १३॥ ब्रह्मांश मेकतां नीतं परंब्रह्मद्वयात्मकम्। तदेवाहं तत्प्रकृतिस्तत्कामस्तत्परं पदम्॥ १४॥ <sup>४</sup>एकमेवाक्षरं ब्रह्म सर्वदेवस्य मोहनम्। अस्य स्मरणमात्रेण वज्ञगाः सर्वदेवताः॥ १४॥ या विद्या ये तथा मन्त्रा एतदक्षरवर्जिताः। न सिद्धिविद्यते तासु तेपु राम सुनिश्चितम्॥ १६॥ वन्दारण्य भूमावौषधिश्चाहमध्यया । भृत्वा तस्या वशोपायं करोम्येकमना बल ॥ १७ ॥ चिन्तामणिमणिमालां कोट्यम्बरमणिप्रभाम्। गले बध्वा चिन्तयामि तां कामवशगश्चिरम्॥ १८॥ नानौषधिप्रयोगेण विधाय तिलकादिकम्। "तामार्काषतुमिच्छामि सर्वाकर्षणकारिणीम्॥ १६॥ ततः सा राधिका सिद्धयोगिनीगणवन्दिता। अहरयक्षतां याता मम मस्तकभूषणम्॥ २०॥ मयूरिवच्छं सर्माण सञ्जहारातिलीलया। पुनः पूर्वकृतां मालाभालङ्काराणि वाससी॥ २१॥ मह्यं दत्वा गता दूरं मनो मे कीहरां कृतम्। ततोऽहमस्या वश्यार्थं मन्त्रं भुवनमोहनम्॥ २२॥ ध्यात्वा तद्रूपममलं जजाप परमाद्भुतम्। 'मनुना तेन जन्तेन कामः प्रादुर्बभूव 'यः॥ २३॥

१. मान्यदः - इ. स.। २. यत्पूर्व - इ. स.। ३. 'हे प्रविष्टं '''' तथाकु' (रहो.१४) नास्ति - इ.। ४. मेकं तां - इ.। ५. एवमेवा - इ. स.। ६. भूमो चौषि - इ. स.। ७. तामाकर्षित - इ. स.। ६. मन्मना - इ.। ६. इ - इ.।

तेनैव मोहिता देवी मम बश्याऽभवत् क्षणात्।
स कामस्तां 'संनिरीक्ष्य स्वयमेव विमुग्धवान्॥ २४॥
ततो जहास सा बाला कोटिचन्द्रनिभानना।
मन्त्रस्य शक्त्या सम्मुग्धा सुस्निग्धा साऽधिकं मिय॥ २४॥
असौ सम्मोहनो मन्त्रः साक्षात्कामकलात्मकः।
भहाप्रकृतिरूपोऽपि स्वयं च परमः पुमान्॥ २६॥
अस्मात् प्रकृतयः सर्वाः सम्भविष्यन्ति चापराः।
अस्माद् वै पुरुषाः सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ २७॥
ब्रह्माण्डं कोटिकोटीषु मन्त्रोऽयं सर्वमोहनः।
मोहनस्तम्भनाकर्षमारणोच्चाटनानि च।
भवन्त्यत्र न सन्देहस्त्वहमेव स्वयं मनुः॥ २८॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे <sup>प्</sup>श्रीकृष्णराधारहस्ये सम्मोहन<sup>प्</sup>मनुचिन्तामणिमहौषधिरूपाविर्मावः

[ नाम ] क्त्रयोदशोऽच्यायः ॥ १३ ॥

१. निरीचयस्य-क. स. । २. कोटिकामनिभा-इ. ! ३. महास्मप्रकृति-क. स. । ४. 'श्री'नास्ति-इ. । ५. मनुमीषधिरूपविर्मावः-क. स. । ६. 'श्रयो द्योऽप्यायः'नास्ति-इ. ।

# चतुर्दशोऽध्यायः

श्रीकृष्ण उवाच

वशगापि महादेवी यदि नातिप्रसीदित । ततस्तां स्तोतुमारब्धवानहं प्रेमगद्गदः॥१॥ शब्दब्रह्ममयीं वंशीं मूर्छयन् स्वरसम्पदा। ततो व्यक्तोऽव्यक्तरूपो नादः सप्तविधोऽभवत् ॥ २॥ निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यम'धैवताः पश्चमञ्चेति तैनिदैः रागाः समभवंश्च पट्॥३॥ एकैकस्यानुगामिन्यो रागिन्यः षट् षडुज्ज्वलाः। तथा तालगणाव्चैव त्रयो ग्रामास्तथैव च ॥ ४॥ वताराद्याश्च त्रयश्चेव मुर्च्छनास्त्वेकविश्वतिः। ततो भगवती देवी गायत्री त्रिपदाऽभवत् ॥ ५ ॥ ततोऽपि वैदाञ्चत्वारः श्रतयश्च ततः पराः। ततोऽपि देहजेदेवै: सस्त्रीकै: सुक्ष्मम्तिभि:॥६॥ स्वरे रागे रागिनीभिस्तालैग्रमिंस्तथैव च। ताराद्यैर्नादभेदैश्च मृर्च्छनाभिः समन्ततः॥ ७॥ गायत्र्या 'च महादेव्या 'वेदैश्च श्रुतिभि: सह । प्रसादनार्थं तस्या वै स्वयमेवाहमन्ययः॥ ६॥ सर्वदेवताहदयेश्वरः। सर्व देवस्ततः <sup>६</sup>अस्तू वे(वत्)श्लक्ष(क्ष्ण)या वाचाभविष्यद्गुणनामभिः ॥ ६॥ ५ॐअनादिरूपे चिच्छिक्तिज्ञानानन्दप्रदायिनी(नि)। आदिदेवाचिते नित्ये राधिके शरणं भव ॥ १०॥ इन्द्रकोटिसमानास्ये इन्दीवरदलेक्षणे। ईश्वरीशानजनित °राधिके त्वं भजस्व माम् ॥ ११ ॥

१. देवता:-क. ख.। २. तालाद्याश्य-इ.। ३. देवाश्च-क. स.। ४. [श्च-क. ख.। ४. दंवेश्च-क. ख.। ६. आन्तरं स्वमया वाषा-इ.। ७. इतः परं 'अहम् उवाष'हत्यनावश्यकः प्रतीयते-क. स. इ.। द. अनादिरूप-विस्मिक्त-इ. स.। ९. राधिका-इ.।

# चतुर्दशोऽघ्यायः

उज्ज्वले उज्ज्वलरसिप्रये परमदूर्लभें। ऊर्ध्वाऽधोव्यापिनीचार्'तन्श्रोजितमन्मये ॥ १२॥ \*ऋत्षट्कस्खामोदयुक्ताङ्गेऽनङ्गवधिनि क्किसमालाधरे धीरे राधिके त्वं भजस्व माम्॥ १३॥ एकानेकस्वरूपाऽसि नित्यानन्दस्वरूपिणी। 'ॐकारानन्दहृदये राधे कि मामुपेक्षसे॥ १४॥ ओमित्येकाक्षराकारे क्षराक्षरपरापरे। ॐकारघ्वनिसम्भूताऽऽनन्दरूपे निरामये॥ १५ ॥ बिन्द्रूपे निरालम्बे परब्रह्मस्वरूपिणि। अभिनिष्ठान (अध्यधिष्ठान) रूपायै शब्दातीते नमोऽस्तु ते ॥१६॥ कमले कालिके कान्ते 'कूटिलकुन्तले वरे। <sup>६</sup>कामप्रदे कामिनि त्वं कामुकं किङ्करं कुरु॥ १७॥ खरांगुकोटिसङ्काशे वञ्जरीटविलोचने। 'खले (तु?) रमखलीकारे खेलस्व 'खगवाहने ॥ १८॥ गणनायिके। <sup>°</sup>गलन्मदगजग्रामगमने गगनाब्जगते गीते गच्छ मां गरुण्डध्वजम्॥ १६॥ धर्मं बिन्दुशोभितास्ये घूर्णमानाक्षिष्र्धुरे । घटिते घ्राणाग्रगजमौक्तिके॥ २०॥ घनसारेण चराचरविचारिणि। चारुचन्दन १० चर्चाङ्गे चकोराक्षि चखलाभे मां कि चकर्थचखलम्॥ २१॥ छन्दांसि छद्ममानुष्या छट्या छादितानि ते। छदप्रिये छोटिकया ''छिवशान्तिनिभा भव॥ २२॥ जगज्जननि जन्तूनां <sup>१२</sup>जीवातो जन्मवर्जिते। ध्वलजास्ये जलेशानि मां जानीहि जनप्रिये॥ २३॥ झटिति ज्ञानविदिते झञ्झाझर्झररूपिणि। झिण्टीकुसुमसंशोभा पराभाविनि मामव॥ २४॥

१. तरु:श्री-क. ख.। २. ऋतुषट्के-इ.। ६. रूपमाछा-क. ख.। ४. एकाशमन्द-क. ख.। ४. कले कृटिलकुण्डले-इ.। ६. 'कप्रदे कामिनी खंच कामुकाक्क्ष्यरं कुर'-क. ख.। ७. खले उनन्तमल नीकारे-इ.। द. भगवाहने-इ.। ९. गदन्मद-क. ख.। १०. चार्वक्षे-इ.। ११. ख्रुविशालिनिमा-इ.। १२. 'बीचाते' इति पाठान्तरम्-क. ख. इ.। ११. जन्मना च जले-इ. स.।

टं टं टिमिति 'टङ्कारि घण्टोल्लासितमानसे। <sup>२</sup>टलस्थल [ ]घारस्टाले (स्थाने ) त्राहि मां शरणागतम् ॥२५॥ ठद्वयानन्दसङ्काशे वकोरप्रियकारिणि । \*ठकाराक्षररूपे त्वं धत्राहि मां काममोहितम् ॥ २६॥ <sup>६</sup>डि डि डिमडाङ्कारि वेणवादविनोदिनि । विनोदय डकाराख्ये स्मरेण चिरदः खितम् ॥ २०॥ <sup>८</sup>ढकाराद्यानिन्दिचते दुण्डिनाथाचिताङ्घिके। त्वमात्मानम्पढौकय ॥ २८ ॥ <sup>९</sup>ढकारवर्णं रूपे <sup>९</sup>°तरुणी तरुणानन्द तापिनी <sup>९१</sup>तनुरूपतः। तपस्विनां तपोगम्ये तत्त्वं तारिणि तारय॥ २६॥ स्थिरानन्दे स्थिरप्रज्ञे स्थिरप्रेमरसप्रदे। स्थिर १९ सर्वे श्वरूपे त्वमस्थिरं मां स्थिरं कृत ॥ ३०॥ देवाधिदेवतामौली दीव्यन्ती दिविदीपिका। दयामिय दकाराख्ये दूनं नूनं दयस्व माम् ॥ ३१ ॥ धन्ये धर्मप्रिये धीरे धर्माधर्मविवर्जिते। धराधरधरोद्वारधरीणे धर माऽधुना॥ ३२॥ नित्यानित्ये निरालम्बे नित्यानन्द र लतोन्नते। नमस्ते नर्तने नीलनयने नयशालिनि ॥ ३३॥ परब्रह्मस्बरूपाऽसि परमानन्दवन्दिते । पायोजपुलिनप्रीते पुनीहि पथिकं प्रिये॥ ३४॥ फुल्लाम्भोजातवदने फलरूपिणि फेल्कृते। फलत्कपालफलके फलिनं त्वं कुरुष्व माम्॥ ३५॥ ब्रह्मज्योतिर्बते बाले 'वरुणालयवासिनि। थ्यं चरय मां बीरे वचनामृतविषिण ॥ ३६॥

१. सङ्घारि—क. स. । २. 'ढळस्थळ''''गतम्' इति पङ्किरेषा नाहित-क. स. । ३. ठकुरिय—इ. । ४. चकारा—क. स. । ४. पाहि—क. स. । ६. ढिं डिमं तवाकारि—क. स. । ७. वेणुवाद्यवि—क. स. । ६. ढकारा व—क. स. । ६. ढक्कारवं तु रूपस्य—क. स. । १०. तरणी तरणानन्दं—क. स. । ११. तरुरूपतः क. स. । १२. सर्वस्वरूपे—क. स. । १३. नते जने—क. स. । १४. चरणा-क. स. । १४. वरं वरव—क. ।

भावानन्दे भवानन्दे भावाभावविवर्जिते। भवभाविनि भावानां भवनं 'भूतिभाविनि ॥ ३७॥ मृग्धे मधुराक्षरमोदिते। मन्दमन्दस्मिते माद्यन्ती मकरन्देन मालामयि मतामयि॥ ३८॥ यज्ञालये यज्ञरूपा योगिनां योगम्तिका। यतिनां यत्तसो(पो) लभ्या यायामि शरणं हि ताम् ॥३६ ॥ रम्ये रक्तक्षणे राघे राधिके रमणीरमे। रामे मनोरमे रत्नमाले रममया समम्॥ ४०॥ रेफस्तु सर्वमन्त्राणामाघारः कथ्यते बुधैः। <sup>२</sup>तस्याधानस्वरूपेयं तेन <sup>३</sup>राधेति साध्यते॥४१॥ रेफस्तु विह्नगख्यातो यज्ञे विह्नः प्रतिब्ठिताः। देवाः प्रतिष्ठिता यज्ञे ततो वर्षं तदौदनम्॥ ४२॥ <sup>प</sup>ततस्त् सर्वभूतानि नानावर्णाकृतीनि च। सर्वं तदाधीयते ध्यत्तेन राधेति कथ्यते॥ ४३॥ नानाविधे रसैभविर्जगत्स्थावरजङ्गमम्। क्लिष्टुं प्राप्ता मया त्वं हि राधिका कार्यसाधिका ॥ ४४ ॥ देहस्थितः सर्वेदेवैर्ब्रह्मपुरोगमैः। आराधिता यतस्तस्माद् राधित "परिकीर्तिते ॥ ४५ ॥ लक्ष्मी लक्षलिक्षते त्वं लक्ष्यलक्षणलक्षणे। ललामललिते लास्य लीलालापिनि मामव॥ ४६॥ वासुदेवाचिते विद्ये वेदवादबहिर्गते। बरदे वसनावीते वलन्ती बलिनं कुरु॥ ४७॥ शब्दातीते शब्दरूपे शान्ते सर्वादिरूपिण। शाश्वती त्वं शक्तिकले श्रय मां शक्तिशालिनम् ॥ ४८॥ समस्तस्य प्रिये साध्व सीमन्तोपरि संस्थिते। सकले सकलेशानि 'नित्यं मे स्याः सहायिनि ॥ ४६ ॥ षट्पदी षटपदी चश्वद् वनमालाविभूषिते। षड्ऋतूत्सवसम्पन्ने षण्मुक्षेशे दयस्व माम्॥ ५०॥

१. मृति-इ. । २. तस्माश्नैव स्व-क. ख. । ३. बाध्येति-क. स.। ४. तदस्तु-क. ख. । ५. ये तेन-क. ख. । ६. अध्टी प्राप्ता निधित्वं-इ. ख. । ७. परिकीर्श्यते-इ. । इ. सत्यं-इ. स. ।

षट्चक्रैकनिवासि[नि] षड्दर्शनिवर्दाशते। पटकर्मणां कर्मघट्कविधात्री षडरिपुञ्जया॥ ४१॥ हंसरूपे हेमगर्भे हंसगामिनि हारिणि। <sup>१</sup>हंसकारकृतप्राणे कथं हरसि मां क्षणात्॥ ५२॥ क्षमारूपे क्षमाशीले क्षीणमध्ये अणान्विते। अक्षमालाघरे देवि सिद्धविद्ये नमोऽस्तु ते॥ ५३॥ एवं स्तुता मया देवी कृष्णेन परमात्मना। प्रससाद रसम्यी योगिनामपि दुर्लभा॥ ५४॥ राधां निरीक्ष्य वसप्रेमहब्द्या सपदि मामथ। समाश्वा हस्यैकमनमा बद्धयाऽभीतिमुद्रया ॥ ४४ ॥ भवामेन पाणिपद्मेन पद्मयुक्तन शोभना। आत्मानं दातुकामापि किन्धिन्नोवाच लज्जया॥ १६॥ ततोऽहं च जगत्स्वामी तस्या रूपेण मोहित:। निक्षिप्य मूरलीं भूमौ तामालिङ्गितृमुनमाम्॥ ५०॥ एतस्मिन्नेव समये तहेहप्रतिबिम्बतः। चतुर्भुजा कापि शक्तिस्तिष्ठतिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ५८ ॥ इमामेकाकिनीं प्राप्य 'बलात्त्वं रन्तृमिच्छिम । सावि पाञाङ्कुशधरा वराभयकराऽपरा॥ ५६॥ रक्तबर्णा त्रिनेत्रा च रक्ताम्बरसमुज्ज्वला। रक्ताभरणमालाङ्चा ममृत्ङ्गस्तनद्वया ॥ ६० ॥ "रत्नतूपुरसम्पद्भचां पद्भचां सम्पाद्य वेदिकाम्। नानारत्नमयीं दिव्यां ज्वलज्ज्वलनसन्निभाम् ॥ ६१ ॥ जपन्तीं मोहनं मन्त्रं कींकारं भुक्तिमुक्तिदम्। आकर्षयन्ती नितरामङ्कुशेन मनो सम ॥ ६२ ॥ °बन्धयन्ती प्रेमदाम्ना हसन्ती <sup>१°</sup>वामपाणिना। मा भयं कुरु सर्वेश प्राप्स्यसीमां वराङ्गनाम्॥ ६३॥

१. ॐकार-क. स. । २. सत्त्रेम-इ. । ३. स्थैव सनसा-इ. । ४. 'वामेन छज्जया'ब्रिश्त पङ्किद्वयं नास्ति-क. स. । ५. बाला स्वं वर्गमिक्कृमि-क. स. । ६. या साङ्क्षभरा-स. । ७. छसम्तृपुर-क. स. । द. हुंकारं-क.; झंकारं-स. । ६. बद्वयन्ती-इ. । १०. राम-इ. स. ।

विन्दतां सकलैदेंवैः सर्वशक्तिशिखामणिम् । वरं दास्यामि ते कृष्ण प्रसन्नवदनो भव ॥ ६४ ॥ प्रकृतिस्त्वं 'पृमांश्च त्वं त्वमहं 'त्विमयं विभो । आत्मारामोऽस्मि भगवान् विमोहोऽयं कृतस्त्विय ॥ ६४ ॥ इत्येवं च प्रजलपन्ती कलपयन्ती सुकल्पनाम् । अ[ा[विरास महादेवी सर्वशक्तिशिरोमणिः ॥ ६६ ॥ अहम् (श्रीकृष्ण) उवाच का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कृतो जाताऽसि सुन्दरि ।

का त्व कञ्जपलाशाक्ष कृता जाताऽक्ष सुन्दार । किमर्थमिह वाऽऽयाता कथ्यतां मा विलम्ब्यताम् ॥ ६७ ॥ भुवनेश्वरी उवाच

अहमस्या महादेव्या द्वितीया मूर्तिरुत्तमा।
महामायाऽस्मि देवेश जगन्मोहनरूपिणी॥६५॥
तव विक्त्रोदितां श्रुत्वा स्तृति श्रुतिरसायनीम्।
इहाऽऽयातास्मि वरद वरं दातुं समुद्यता।
किमिन्द्यसि जगत्स्वामिस्तुभ्यं दास्यामि दिक्षो॥६९॥

अहम् ( श्रीकृष्ण ) उवाच

प्रसन्ना बदि मे देवी वरमेकं प्रयच्छतु।
असौ भवतु सुप्रीता गौराङ्गी विश्वमोहिनी॥७०॥
<sup>६</sup>तव प्रसादाद् यद्येषा वश्या मम भवत्युत।
ममापि पूज्या भवती भविता भुवनेश्वरी॥७१॥
भुवनेश्वरी जवाच

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् प्रधानपुरुषेश्वर । भाविता तव वश्येयं राधा त्रैलोक्यसुन्दरी ॥ ७२ ॥ यदा त्वया "वर्णमालास्तुतिर्वशकरी कृता । "तदैवेयं महादेवी स्वयं तव वशं गता ॥ ७३ ॥

१. पुनांक्त्वं वे त्वं-क. स.। २. त्विमिमं-क. स.। ३. वक्कोदिनां-इ.। ४. जगत्त्वामिन् स्तुत्यं दा-क. स.। ५. विद्वमो-क. स.। ६. 'तव'''भुवनेसरी' इति पक्तिद्वयं नास्त्रि-क.स.। ७. रन्तुमानास्तुति-इ.। इ. यदैवेयं-क. स.।

संनिरीक्ष्य भवद्रपं त्रैलोक्यातिमनोहरम्। आकर्ण्यं वंशीनिनदं का स्त्री न स्याद्विमोहिता॥ ७४॥ त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं राघामोहनमोहनम्। यः पठेत्तस्य तुष्टाऽसौ प्रदास्यति मनोगतम् ॥ ७५ ॥ वयं तद्वशगा नित्यं विश्वं च सचराचरम। तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभाः सदा॥ ७६॥ <sup>९</sup>ध्यात्वा देवीं जगद्योनिमादिभूतां सनातनीम्। राघां त्रैलोक्यविजयां वज्यां सर्वसूखप्रदाम् ॥ ७७ ॥ जपन्नव्टाक्षरं मन्त्रं भिठन् स्तोत्रं समाहितः। <sup>४</sup>प्रणमेत् परया भक्तया करस्थास्तस्य सिद्धयः ॥ ७८ ॥ अणिमालिघमादयः । धर्मार्थकाममोक्षाद्या अय 'तस्या महामन्त्रं कथयामि शृणुष्व तम्॥ ७६॥ <sup>६</sup>वलीबं च वह्निसंयुक्तमनन्तं तदनन्तरम्। नादिबन्दकलायुक्तं "राधिकायै ततः परम्॥ ५०॥ <sup>4</sup>हृदयान्तो महादेव्या <sup>4</sup>मन्र्रव्टाक्षरः परः। अस्य स्मरणमात्रेण किन्न सिध्यति साधनम्॥ ८१॥ इदं स्तोत्रमसी मन्त्रो यस्य वाचि प्रवर्तते। त्रैलोक्यसुन्दरी राघा चित्ते यस्य सदा <sup>१</sup>°स्थिता ॥ ५२ ॥ तस्य ' वाक्सिद्धिरत्ला धनधान्यादिसम्पदः। भविष्यन्ति न सन्देही भुवनेशी "वची यथा॥ ५३॥ ॥ श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे रणधावशीकारे भुवनेश्यु-त्पत्तिर्भगवन्मुखविनिर्गता (११वर्णमालास्तुति-<sup>१४</sup>श्चतुर्दशोऽयायः ॥ १४ ॥

१. 'ध्यात्वा'इत्यस्य स्थाने 'त्वां'—इ. ल. । २. पथां—इ. ल. । ३. पठेवः इ. । ४. प्रणमेतव पर्या – इ. ल. । ५. तस्यामहं मन्त्रं—क. ल. । ६. 'कळीचं व' इत्यस्य स्थाने 'इकारं'—क. ल. । ७. राधिकाणं ततः—इ. । ६. हृद्यान्ता—इ. ल. । ६. मनुरप्टाकरः—क. ल. । १०. स्थिरा—इ. । ११. 'वाक् 'हत्यस्य स्थाने 'वा'—इ. । १२. वचनो यथा—क. ल. । १३. वम्तुमाळा—इ. । १४. 'चतुर्वकांऽध्यायः'नास्ति—इ. ।

### पश्चदशोऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच

स्तृत्यन्ते च महादेव्यास्त्वयि लब्धवरे सित । किं कृतं भुवनेश्वर्या त्वया वा किं तदुच्यताम्॥ १॥ श्रीकृष्ण उवाच ततोऽहं प्रकृति नित्यामुवाच भुवनेश्वरीम्। देवि यस्ते वरो दत्तस्तथ्यं तं कुरु सुवते। अन्यथा त्वाहशीनां च वचनं कीहशं भवेत्॥२॥ ब्राह्मण उवाच ततः कृष्णपरीक्षार्थं मनसा साऽप्यचिन्तयत । समस्तभुवनेशानी सदा त्रैलोक्यवन्दिता॥३॥ अयं विश्वेश्वरो देवो भवेदा न भवेदय। कथमस्मै वरो दत्तः किमर्थं विजने वने॥४॥ इत्याशङ्कच पुनः साध्वी मेघगम्भीरया गिरा। ईषद्धसितसुस्निग्घा जगाद भुवनेश्वरी॥ ५॥ भुवनेश्वरी उवाच तया देव्यानन्दमय्या विहर्तुं यदि 'ते मनः। भगवञ्खृणु भवद्वाक्यं नानृतं कथयाम्यहम्॥६॥

नानाविभवसंयुक्तान् शृहानितमनोहरान्।
विचित्ररत्नरिवतान् सर्वर्तुं सुखदान् कुरु॥७॥
४रत्नभित्त्यावृतां वाटीं दिव्याट्टालकभगोपुराम्।
राजतारकूटक्टकोष्ठां क्स्वर्णेरलङ्कृताम्॥ द॥
रत्नकूटैर्महाहर्म्यैर्महामरकतस्थलैः ।
शोभितां सकलेश्वर्ययुक्तां मुक्ता परिष्कृताम्॥ ६॥

१. मे-इ.। २. सुप्रतीति-इ.। ३. मर्वसुखप्रदान्-इ. ल.। ४. रतन-भीत्या कृतां-इ. ल.। ४. गोकुळाम्-इ. ल.। ६. स्वणंऽक्ळङ्कृताम्-इ. ल.। ७. सक्लैष्यर्येर्युक्तां-इ. ल.। इ. विनिष्कृताम्-इ. ल.। असहायं जनं मत्वा न नारी वशगा भवेत्। <sup>९</sup>सहायानात्मनस्तुल्यान् <sup>२</sup>नरः प्रेमैकभाजनान् ॥ १० ॥ वाहनानि विचित्राणि शय्याभोजनभाजनम्। नानावर्णानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ११ ॥ उपार्जय सूरङ्गः किं वरस्त्रीं रन्त्मर्हसि। वसुमान् रपशुमान् श्रीमान् गुणवान् कामिनीप्रियः ॥ १२ ॥ तत्रैव वसुमान् श्रेष्ठः श्रीमद्गुणवतोरिप । ह्टस्त्वं गुणवान् कृष्ण वंशीवाद्यविशारदः॥ १३॥ रूपवान् श्यामदेहोऽसि टुष्टमात्रविमोहनः। गुणे वाप्यथवा रूपे न ध्वास्ति ६ सद्शस्तव॥ १४॥ गुणिनं रूपिणं दृष्ट्वा त्वामहं मोहिताऽभवम् । <sup>°</sup>िकं तु मे परया शक्तया कुरु वित्तादिस अयम् ॥ १५ ॥ यदीच्छस्यनया रन्तुं त्रैलोक्याऽकृष्टरूपया। यदा त्वं सकलेश्वर्ययुक्तः समसहायवान्। तदैवेयं महादेवी तव वश्या भविष्यति॥१६॥ अहम् ( श्रीकृष्ण ) उदाच यदुच्यते महेशानि 'करिष्यामि न संशय:। भवत्या वाक्सुधासारैः ''सारैम्तृप्तोऽस्मि नान्यभा ॥१७॥ इत्युक्तवा(क्तवा ? क्ता) भुवनेशानी मत्पुरो निश्वला स्थिता। ततोऽहं प्रहसद्वक्त्रो बलराम जगत्पते॥ १८॥ सस्मार पूर्वजान् गोपान् श्रीदामप्रभृतीन् हृदा। ततः प्राद्रबंभुव्सते षडङ्गा दिन्यतेजसः॥ १६॥ दक्षिणांशाद् बाह्मणा मे सञ्जाता ब्रह्मवादिनः। वामांशाच्च प्रशंसात्व्या गावः शतसहस्रशः॥२०॥ शृण साधो महारचर्य गोलोको "रिचतस्तथा। लीलया 'रसर्वधर्माश्च मयैव परमेष्ठिना ॥ २१ ॥

१. सहायाध्म-क. ख.। २. नदुः प्रे-क. ख.। ३. वर्णमहैसि-क. ख.। ४. 'पशुमान्'नास्ति-क. ख.। ४. वास्ति-क. ख.। ६. महश एव-क. ख.। ७. किं तस्त्रं परया-इ.। द. वर्ण-क. ख.। ६. किरिष्याभोऽथ किं सती-इ. १०. साकैस्तृ-इ.। ११. रचितो यथा-इ.। १२. सर्वधर्मञ्च-क. ख.।

ये ब्राह्मणाः समुदभूता देहान्मम महात्मनः। ते वै सामर्ग्यजुर्वेदान् पठित्वा मङ्गलाक्षरैः ॥ २२ ॥ वास्त्र्यागं ततः कृत्वा स्थाने स्थाने 'समुद्गराः। गृहारम्भेऽनर्घमध्यं दत्त्वा वृन्दावनक्षितौ ॥ २३ ॥ छन्दोभिविविधेर्वेदपाठं विदधुरुत्तमाः। ये "सर्वे मम देवस्य देहाज्जाता महौजसः ॥ २४ ॥ तेषां देहेभ्य उत्पन्ना गोपाः शतसहस्रशः। 'ते वै सम्मुखमागत्य प्रोचुर्मा पुरुषोत्तमम् ॥ २४ ॥ वयं ४कि कि करिष्यामस्तदाज्ञापय भी प्रभो। ततस्तान पुरुषान दिव्यगृहादिरचनेष्वहम् ॥ २६ ॥ देवान नियोजयामास सर्वकर्मविशारदान्। <sup>६</sup>ये गावो मम देहाद् वै "जातास्ते सम्मुखस्थिताः ॥ २७ ॥ उदः किं वा करिष्याम आज्ञापय महामते। <sup>५</sup>ततोऽहं कृपयाविष्टस्तान् भाः प्रति जगाद ह ॥ २८ ॥ रसैर्नानाविधेर्द्रव्यै १° भोंगे: पुरय मे ' १ पूरम्। <sup>१९</sup>विश्वकर्माद्या एते वै रचयिष्यन्ति वाटिकाम् ॥ २६ ॥ तानाप्यायध्वमत्य १६ त्तबलवन्तो १४ ऽतिहर्षिताः भवेयुर्मल्लोका गतशोकादि<sup>र४</sup>कल्मषाः ॥ ३०॥ तथा चरध्वं १६भो गावो नित्यगुद्धा ममाज्ञया। कल्पवृक्षाः पूर्वजाता ये ये तानब्रुवं ततः॥ ३१॥ स्वर्णे रत्नैर्मरकतैर्मणिभि १ वं अविद्रुमै:। वैद्वर्ये: पद्मरागैश्च मञ्जिष्ठाभिः समन्ततः॥ ३२॥

१. समुद्रवा—इ.। २. विद्धतुरुत्तमा'—इ. ख.! ३. पूर्वे—इ.। ४. तेन सम्मु—इ. ख.। ५. किञ्चित् करि—क. ख.। ६. थो—इ. ख.। ७. जातास्ताः सम्मुखे स्थिताः—ख.। द. ततोऽतिकृपया—इ. ख.। ९. योपान् प्रति—इ. ख.। १०. भीगैः—इ.। ११. पुनः—इ.। १२. विश्वकर्मा ग—इ.। १३. नतं—इ. ख.। १४. ऽमिह—इ.। १५. किव्विषाः—इ. इ.। १६. नो—इ.। १७. ब्रेजवि—इ.।

श्रीया० ५

मौक्तिकै रजतैनित्यं पूरयघ्वं वनं मम। ततः 'स्रवत्सुरत्नानि कल्पावनिरुहेष्वथ ॥ ३३ ॥ ममाज्ञयाऽचिरं राम 'सर्वेशितुरनामयः । अगदं सादरं देवान् १निजदेहसमुद्भवान्॥ ३४॥ विश्वकर्माण एतानि रत्नानि विविधान्यहो। भासयन्तो दशदिशो विदधीत विचित्रिताम्॥ ३५॥ प्रीमपूर्वा सिद्धेशाः \*सर्वसिद्धनमस्कृताम्। रत्नछत्राण्यनेकानि चारूणि चामराणि च॥३६॥ नाना<sup>६</sup>विधा वेदिकाश्च गृहान् <sup>७</sup>रत्नविनिर्मितान् । रत्निभत्तीरनेकाश्च रथ्याश्च (व ? त्व)रमेव च ॥ ३७ ॥ अट्टालानि गोपुराणि विटङ्कानि सहस्रशः। उद्यानानि च रम्याणि 'धेनूनां निलयान्यथ ॥ ३८॥ वृषभाणां गृहाण्येव नानामणिकृतान्यहो । वत्सवत्सतरीणां च सङ्घानि विविधानि च॥३६॥ रत्नैर्निमितपात्राणि भाण्डानि विविधान्यहो। रत्नकुम्भसहस्राणि 'भृङ्गारान् रत्ननिमितान् ॥ ४० ॥ नानारूपैविचित्राणि वाद्यभाण्डानि कोटिशः। <sup>१९</sup>सोपानानि च रम्याणि नानारत्नमयान्यथ ॥ ४१ ॥ ध्वजारचन्द्रातपञ्यहं पताकारच सहस्रशः। अग्निशीचानि वासांसि सुवर्णरचितानि च॥ ४२॥ एवमादीनि सर्वाणि कूरुताद्य ममाज्ञया। इत्थं ममाज्ञया तेषु कर्त्तुं कर्मोद्यतेषु च॥४३॥ इतस्ततो विभ्रमत्सु 'रप्रणयाविष्ट'रैकृत्स्वय। क्षणमीक्षणपाथोजे निमील्य स्थितवानहम् ॥ ४४ ॥

१. श्रीवस्तरत्नानि-इ.। २. सर्वेष्मितु-इ. स.। ३. नित्यदेह-इ.। ४. पुरीमपूर्णा-इ.। ४. सर्वेमिद्धिन-इ. स.। ६. बेदिवे-इ.; वेदीवे-स.। ७. तत्र वि-इ. स.। इ. त्रै नृजां नि-इ.। ६. विविधान्यथा-इ.। १०. मृङ्गारास्तत्र निर्मिता:-स.। ११. गोयानानि च यानानि नामा-इ.। १२. प्रक्रवारिष्ट-इ.। ११. किस्मुस्तो-इ.; अत्र 'कृत्सुस्ते' इत्यपि पाठान्तरम्।

ततो ममेच्छया काचिन्नगरी 'सा गरीयसी। स्वान्ताद् बहिर्ययौ सान्द्रमानन्दकन्दकन्दली ॥ ४४ ॥ गोलोकारूया धृताऽभिरूया चित्रघातुविनिर्मिता। सूर्यकोटिप्रतीकाशा चन्द्रकोटिस्शीतला ॥ ४६॥ ततस्तान् भगवान् रसोऽहं ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। निजदेहसमुद्भूतास्तस्यां पुर्या न्यवासयम् ॥ ४७ ॥ ततो धेनूः समानीय वत्सांश्च वृषभानथ। ततो वत्सतरीश्चापि प्रतिगेहं महाभुज॥ ४८॥ स्<mark>थापयामास <sup>६</sup>विश्वात्मा पुण्ड</mark>रीकदलेक्षणः । ततोऽहं भगवानादौ ब्राह्मणान् ब्रह्मवर्चसः॥ ४६॥ अर्चयामास गास्तद्वद् वृषान् दृष्टिमनोहरान्। सन्तुष्टा ब्राह्मणाः प्रोचुः कृताञ्जलिपुटास्ततः॥ ५०॥ मोहिता मायया मह्यमाशीविक्यपुरस्सरम्। <sup>४</sup>तत्तद् भवतु ते नाथ यद्यत् ते मनसे प्सितम् ॥ ५१॥ <sup>6</sup>नानृतं ममेदं राम वचनाद् भवतां मम। भवन्त्र तरवः 'स्वच्छनित्यपुष्पफलोत्सवाः ॥ ५२ ॥ नानारूपधरा नित्याः स्थिरच्छाया निरामयाः। एकैकस्य पञ्चशाखाः पल्लवाद्याः सहस्रशः॥ ५३॥ शाखारचतस्रो येषां वै चतुर्दिक्षु समागताः। शाखैका च 'तदुध्वें वै दिव्यपुष्पफलैर्वृता ॥ १४ ॥ शाखानामपि सर्वासां गुणाः सन्तु पृथक् पृथक् । < पूर्वाः शाखाः समाश्रित्य खादिष्यन्ति फलानि ये ॥ ५५ ॥ बाला अपि भविष्यन्ति तरुण्यस्तरुणा इह। पदक्षशाखाः समाश्रित्य खादिष्यन्ति च ये फलम् ॥ ५६॥

१. 'सा'नास्ति-सः । २. 'सोहं'इत्यतः परं 'कृत्वा मृत्यंन्तरं निजम् । अन्तः प्रविश्य सर्वेषां' इत्यधिकः पाठः 'ङ'संज्ञकमानृकायाम्, स चानावश्यकः प्रतीयते । ३. विद्यान् सा पुण्ड-क. सः । ४. अर्चयामासस्तद्वर्षान् धेनुर्देष्टि-है क. सः । ५. तदुद्रवतु-ङ. । ६. तान् कुरुष्वमितं वाम-ङ. । ७. भवतु मम-सः । ६. सुष्ठु नित्य-क. सः । ६. यदृष्वं-क. सः । १०. पूर्वं शासां-क. सः । ११. दक्शासां-क. सः ।

'कूमारास्ते भविष्यन्ति 'बाला वृद्धा अपि द्विज (जाः)। उत्तराश्च समाश्रित्य खादिष्यन्ति फलानि ये॥ ५७॥ तरुणास्ते भविष्यन्ति युष्माकं वैत्रवचनाद् द्विजाः। पश्चिमाभिमुखाः शाखा आश्रित्य तत्फलानि ये ॥ ५८॥ खादिष्यन्ति भविष्यन्ति ते वृद्धा 'ज्ञानशालिनः। <sup>४</sup> अहर्व <sup>६</sup> शाखाः समाश्रित्य तत्फलानि द्विजोत्तमाः ॥ ५६ ॥ खादिष्यन्ति जना ये जै मत्स्वरूपास्त एव हि। भविष्यन्ति अमहात्मानो नित्यं तुल्यवयोगुणाः ॥ ६०॥ एवमस्त्वित ते 'प्रोचुर्वेदहस्ता द्विजातयः। कुण्डानि मम तेजोभिर भंवन्त विविधानि च॥ ६१॥ पीयूषसहरोर्ज ले:। ररसरांसि निर्मलान्येव पदारागवैद्रयोपस्कृतानि च॥६२॥ पुरितानि जलावगाहेन भवेद्रपविपर्ययः। <sup>र२</sup>येषां भक्ष्येभों ज्येश्च पानैश्च 'श्मवँद्वं व्यै: प्रपूरिताः ॥ ६३ ॥ गृहा भवन्त् मे विप्राः नानाविभवसंयुताः। इत्युत्तवा ब्राह्मणान् सङ्गे गवामन्तिकमास्थितः ॥ ६४॥ पूजयामास प्रधानपुरुषेश्वरः। तानहं <sup>९४</sup> इयामरूपः किमर्थं त्विमह प्राप्तो महेश्वरः। वयं ' तत्त्वं चिकीर्षामः कथ्यतां पुरुषोत्तम ॥ ६६ ॥ **१**°विनयावनतस्थितः। प्रत्यध्रवमिदं प्रसवध्वं प्रसृतीस्ता याभिमें व्याप्यते वनम् ॥ ६७ ॥ <sup>१९</sup>प्रसवध्वं पृथून् गावो नानारूपान् महौजसः। गजान् <sup>२°</sup>हयान् खरानुष्ट्रांश्च मरीश्च सहस्रशः ॥ ६८ ॥

१. कुमारास्तु—क. लः। २. 'बाला''''भविष्यन्ति'नास्ति—क. लः। ३. 'क्वचनाद् द्विजाः'नास्ति—इ.। ४. ज्ञानमानिनः—क. लः। ५. (उत्तर) पूर्वाः—इ.। ६. शाखां—क. लः। ७. ये—इ.। द. महाभागा—इ.। ६. प्रोचुआकः इस्ता—इः। १०. विविक्त जि—क. लः। ११. सर्वाणि—इः। १२. 'येपां"'भवे' नास्ति—इः। १३. चवर्षे कृत्ये—इः। १४. तं कृष्य—क. लः। १५. रयामरूपं—क. लः। १६. तच्च—इः। १७. विनयावननाः स्थिताः—इः। १८. प्रसर्थ्वं—इ.। १९. प्रसर्थ्वं—इ.। १९. प्रसर्थ्वं—इ.। १९. प्रसर्थ्वं—इ.।

मृगान् सिंहान् रुक्त् व्याघ्रान् भल्लूकान् महिषानिष । शरभान् 'शस्त्रिणश्चैव शूकरांत्रच नगजादिकान् ॥ ६६ ॥ नानाक्त्पान् पक्षिणश्च सर्वभूत स्माहरान् । 'एवमुक्ता मया गावो स्जगदुस्तास्तथास्त्रितान् ॥ ७० ॥ भूयः सम्भूय संसृजुस्त्वरया तान् यथोदितान् । इत्थं विनिर्मितां हृष्ट्वा पुरीं च परमसुन्दरीम् ॥ ७१ ॥ ममैव प्रतिमूर्तिः सा ज्योतीक्त्पा विवेश माम् । ततः प्रसन्नवदनो जगाद भुवनेश्वरीम् ॥ ७२ ॥

अहम् ( श्रीकृष्ण ) उवाच

श्रृणु देवी परं तत्त्वमात्मनः कथयामि ते। अहं सर्वेश्वरो देव: प्रकृतिश्च पुमानहम्॥ ७३॥ आत्मारामोऽस्मि सुभगे धनैः किं मे प्रयोजनम्। मत्तो गुणाः समुद्भूता निर्गुणोऽस्मि गुणेन किम्॥ ७४॥ सर्वगः सर्वरूपोऽस्मि रूपैरन्यैनं मे फलम्। यतस्त्वं <sup>६</sup>प्राकृतंर्वाक्यैविमोहयसि मां शुभे॥ ७५॥ मायासि 'विकृतेज्ञीता प्रकृतिस्त्वं भवानघे। मत्तोऽन्यत्सकलं शक्तया निजया मोहयिष्यसि॥ ७६॥ ललितेति च विख्याता भविष्यसि जनै: म्रै:। अहं वे प्रकृतिः सूक्ष्मा परब्रह्मस्वरूपिणी॥ ७०॥ **'रसस्वरू**पिणी देवी सेवाहं राधिका श्रमे। पश्य मां दिव्यया हष्ट्या याहशं यावदात्मकम्॥ ७८॥ आत्मानं च पुनः पश्य कि स्वरूपासि सुन्दरि। इत्यु (त्तवा ? क्ता) भुवनेशानि तत उन्मील्य दर्शने॥ ७६॥ ददर्श विश्वरूप मा परमात्मानमद्भुतम्। ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रमुरामुरनरोरगैः 1 50 1

१. गवांरचेव-क. ख.। २. 'गजादिकान्' नाहित-क. ख.। ३. मनोर-मान्-इ.।४. 'एवमुक्ता''''यथादितान्'हित पङ्क्तिह्यं नाहित-ख.। ४. निडह्-स्तुस्तथा-इ.। ६. प्रकृतिवां-क. ख.। ७. 'विकृतैर्ज्ञांता'ह्य्यस्य स्थाने 'दिकृते'-क. ख.। ८. विश्वकृषिणी-इ.।

स्थावरैर्जङ्गमैर्जीवैः पूरिता 'जाण्डकोटिभिः । 'समाश्रिता लोमकूपैर्महता विष्णुना परम्॥ ५१॥ सहस्ररिमकोटीभिः प्रतिलोमप्रकाशितम्। द्विजराजवाजिराजद्रोमस्तोमविलान्तरम् 11 52 11 त(स)प्तकोटिकोटीभिरन्तरीक्षायितं रध्रवम्। ग्रहेशैर्भासितदिशैरभितस्त्रपशोभितम् ॥ ५३॥ पृथ्व्याऽद्भिस्तेजसा वायुनभो रव्योमभिः शोभितम् । गन्धस्नेहरूपस्पर्शशब्दैरपि समाश्रितम् ॥ ५४ ॥ किमन्यत्ते वदिष्यामि मिय सर्वं ददर्श सा। ततः परमदुर्दशँ समालोक्य समाकुला॥ ८५॥ निमीलितवती नेत्रे भुवनेशी विमोहिता। भयः स्वयं च नेत्राणि प्रोन्मीलयति निर्भरम्॥ ८६॥ रूपदर्शनलालसा। जगज्जनमनोहारी पुन: पुनरुदीक्षन्ती जगौ गद्गदया गिरा॥ ८७॥ अहो रूपमहो रूपमहो रूपं मनोहरम्। क्षणेनालोकया अके प्रकाशेन दिशो दश ॥ ५५ ॥ कि कि हण्टमद्य कि किमालोकितमहो ! अहो। मुखाऽस्मि विस्मिता कृष्ण कस्ते जानाति जुम्भितम् ॥८१॥ सा मामैक्षत पुनरपि द्विभुजं वनमालिनम्। सुचारुवदनं शान्तं वेणुवादनतत्परम्॥ ६०॥ अहं पुनर्जगत्स्वामी देव्या ऊर्ध्वकरद्वयम्। आकृष्य निजहस्तोर्ध्वे स्थापयामास मायया॥ ६१॥ अघोहस्तद्वये वंशी गीयमान उवाच ताम्। पश्य मां त्वं महादेवि <sup>६</sup>भामिन्यात्मानमप्युत ॥ ६२ ॥ इत्युक्ता संभ्रमाकान्तमानसा विस्मयान्विता। भुवनेशानी मामैक्षदक्षिकोणतः॥ ६३॥ गोविन्दमद्भुताकारमरविन्ददलेक्षणम् पीतवाससमच्यतम् ॥ ६४॥ नीलजीभृतसङ्काशं

१. जन्तुकोटिभिः-इ. । २. 'समा""परम्'इति पक्षिरेषा नास्ति-क. स. । ३. मम-कः सः । ४. द्यामभिः-कः स. । ६. तामित्यात्मा-इ. ।

अङ्कुशं 'दक्षिणोर्घ्वे च पाणौ पाशं च सव्यतः। शब्दब्रह्ममयीं वंशीमधः पाण्यम्बुज<sup>र</sup>द्वये ॥ ६५ ॥ दधानं सगुणाधानं निदानं सकलस्य च। चतुर्भुंजं स्राजमानं वैजयन्त्या च मालया॥ ६६॥ चारकदम्बक्स्मस्रजा। कण्ठलम्बतया मल्लारनाम्ना रागेण गायन्तमनुरागतः॥ ६७ ॥ समस्तलोकवन्द्याया राधिकाया गुणान् मुहः। ततः 'पूर्नानजाकारं वराभयकरं परम्॥ ६८॥ द्विभुजं कीहशं जातं पश्यन्ती विस्मिताऽभवत्। अयं हि द्विभुजः कस्मादजनीह चतुर्भुजः॥ ६६॥ अहं चतुर्भुजा दैवात् क्षणेन द्विभुजाऽभवम्। किमत्र 'कारणं त्वस्ति न 'ज्ञातुं मिय शक्यते ॥ १०० ॥ किमनेन स्वयं वापि कृतो रूपविपर्ययः। ममैवात्रेति सा देवी चिन्तयामास मोहिता॥ १०१॥ पूनक्रन्मील्य नयने हष्ट्वा निजभुजद्वयम्। मम बाहुद्वयोध्वें च पाशाङ्कुशसमन्वितम्॥ १०२॥ मनसा चिन्तयामास कम्पान्वितकलेवरा। असौ विश्वेश्वरो देवो नान्योऽस्ति सहशोऽम्ना ॥ १०३॥ अयमेव जगत्स्वामी प्रकृतीनामधीश्वरः। अयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा ह्ययं सर्वेश्वरेश्वरः॥ १०४॥ इमं वेदा न जानन्ति <sup>६</sup>देवा अपि कदाचन। अनेनैव मया सार्धं जगत्मुष्टं चराचरम्॥ १०५॥ अस्मै बलि सदा देवा यच्छन्ति मम मायया। अस्मात्परं नास्ति किञ्चित् तस्माद् ब्रह्म परो ह्यसौ ॥१०६॥ सदाशिवमहाविष्णुविष्णुब्रह्मशिवादयः । अस्यांशांशा भविष्यन्ति "चास्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१०७॥

१. दिश्वणार्द्धे-क. ख.। २. इयो:-क. ख.। ३. पूर्णनिजाकारं-इ.। ४. कारणमस्ति-इ.। ५. जानुमपि श-इ.। ६. ते देवाऽपि-क. ख.। ७. वास्मिन्-क. ख.।

प्रकृतेः पुरुषस्तवं च प्राकृत्यं पुरुषस्य च। कर्तुं कारयितुं शक्तः स्वयं प्रकृतिरीश्वरः॥१०८॥ किं वायं प्रकृतिः साक्षात् किं वायं परमः पुमान्। निश्चयं नाधिगच्छामि नित्यरूपे सनातने॥१०९॥ चतुर्भुजां मां द्विभुजां करोति

स्वयं 'विधाता द्विभुजश्चतुर्भुजः।

सहस्रबाहोरपि देहकर्ता

भर्ता सतां मे भगवान् प्रसीदतु ॥ ११० ॥ इति सिचन्त्य सा देवी समस्तभुवनेश्वरी। पपात् दण्डवद् भूमी मम पादाम्बुजान्तिके॥ १११॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे दिव्यवृत्दावनोपास्याने

गोलोकनिर्माणं भुवनेश्वरीमोहनं नाम

<sup>२</sup>पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१. 'विभाता'नास्ति-क. स.। २. 'वश्वदृशोऽध्यायः' नास्ति-इ.।

### पोडशो**ऽ**ध्यायः

बलराम उवाच

ततः किमकरोहेवी भवता 'किमनुष्ठितम्। तन्मे कथय धर्मज्ञ श्रोतुं कौतूहलं मम॥१॥ श्रीकृष्ण जवाच

मां दृष्ट्वा परमेशानं सकलाश्चर्यं रूपिणम्। मूच्छिता दण्डवद्भूमी पतित्वा च पुनः पुनः ॥ २॥ कम्पमानाङ्गलतिका ननाम भुवनेश्वरी। उदीक्षन्ती सहासं मां प्रेमाम्बुच्छन्नलोचना ॥ ३॥ देव देव प्रसीद पुरुषोत्तम। नताऽस्ति भे ततः सोऽहं कृपासिन्धुर्मोहनस्यापि मोहनः॥४॥ गृहीत्वा मुरलीं वामे वंशीं पाणी च दक्षिणे। प्रकृति स्वयमात्मानं चिन्तयामास विश्वकृत्॥ ५॥ तस्या विमोहनायैव तत्क्षणं स्त्रीत्वमागतः। वंशी मुरली चाभवद्धनुः॥६॥ बाणोऽभवच्छुभा पाशमङ्कुशं करयोरघः। **ऊर्घ्व**हस्तद्वये मामपश्यत्सा देवदेवं शुचिस्मितम्॥७॥ इन्दीवरेक्षणयुगं संवीतं पीतवाससा । स्त्रीवेषधारिणं शुद्धमनन्तमजमव्ययम् ॥ ८॥ यथाहं भगवान् कृष्णः सिच्चदानन्दविग्रहः। स्वयं प्रकृतितां यातस्तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ६ ॥ दिव्यः सर्वभूतमनोहरः। अथोऽहमद्भुतो ¥राम ममैव परमात्मनः ॥ १०॥ त्रिभङ्गस्थानतो महांस्तेजोराशिरकंसमद्युतिः। उदतिष्ठद् सकलं जगत् स्थावरजङ्गमम्॥ ११॥ तेनैव व्याप्तं सर्वलोकैकमोहिनी। नारी तेजोभिस्तरहं नित्या नित्यानन्दस्वरूपिणी ॥ १२ ॥ त्रैलोक्यविजया

१. इतः पूर्वं 'च'—सः। २. 'मे'नास्ति—सः। ३. अयो महाक्रुतां—इ. । ४. वाम—इ. ।

त्रिभङ्गपुरतो यस्मान्ममैव परमात्मनः । सुन्दरी साक्षाच्छीमत्त्रिपुरसुन्दरी॥१३॥ जातेयं भ्रमध्यान्मम देवस्य 'ऐंकारः समजायत। क्लींकारो हृदयाच्चैव सौ:कारो योनिमध्यतः॥ १४॥ स्थानत्रयसमुद्भूतमेतद्बीजत्रयं महत्। पुरत्रयं यतस्तस्मात् त्रिपुरेति निरुच्यते ॥ १४ ॥ आदौ वर्णमयी नित्या विद्यायोनिः सरस्वती । मध्ये सर्वजग<sup>र</sup>ज्जेता कामः सर्वहृदि स्थितः॥१६॥ सर्वंशक्तिमयी शक्तिरेकीभूय स्थिता यतः। त्रिपुरा त्रिजगन्माता सर्वभूतनमस्कृता॥१७॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां त्रयाणां या पुरातनी। प्रथिता तेन सर्वसिद्धैर्नमस्कृता॥ १८॥ त्रिपूरा अहं सर्वेश्वरो राधा सर्वशक्तिनिषेतिता। भुवनेश्वरी महामाया रित्रतयं पूर्वजं यतः॥ १६॥ तेनैव प्रथिता लोके श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी। सुकुश्वितशिरोहहा॥ २०॥ बालार्ककोटि "किरणा पूर्णेन्दुकोटिसङ्काशविकाशिमुखपङ्कजा मणिमाणिक्यरचितस्फुरन्मकरकुण्डला जितकामघनुः सुभू रक्तपद्मदलेक्षणा। जपाकुसुम<sup>४</sup>सङ्काशा सिन्दूरमण्डितानना ॥ २२ ॥ प्रवर्षिणी । सुचारुनयन<sup>६</sup>प्रान्तकटा**से**वु सुदती सुन्दरग्रीवा कुश्विताघरपल्लवा ॥ २३ ॥ तिलपुष्प असमाकारसुनसापुटसुन्दरी अनेकमणिमाणिक्यविलसत्कण्ठभूषणा 11 88 11 मुक्ताहार लतोपेतपीनस्तनयुगोज्ज्वला आजानुलम्बितवनमालया रितिविराजिता 11 24 11

१. ॐकारः-इ. । २. लेजा का-क. ल. । ६. इतः पूर्व 'या'-स.। ४. किरण-सुकु-ल.। ४. सङ्घाशिन्दू-ल.। ६. प्रीतकटाचेषु-क. ल.। ७. समाकारा सुनासा पुरसुन्दरी-क. ल.। द्व. छतो येन-कः; छता येन-ल.। ६. 'ऽति' पृत्यस्य स्थाने 'व'-क. स.।

कौस्तुभोद्भासि तोरस्का दिव्यचन्दनचिता। हस्तैश्चत्रभिर्ललितैः पाशाङ्कुश्धनुःशरान् ॥ २६ ॥ वेशलीलाभिर्मोहयन्ती जगत्त्रयम्। त्रिवलीवलयाकारमध्यदेशसुशोभिता । लावण्यसरिदावर्तचाहनाभिसरोहहा रक्तवस्त्रपरीधाना रक्ताभरणभूषिता ॥ २८ ॥ स्वणंरत्नरचितचरणाम्भोजनूपुरा घ्वजवज्राङ्कुशाम्भोजराजच्चरणपल्लवा 11 38 11 सम्मुखस्था ममैवाभूनमोहयन्तीव रतद्वनम्। तनप्रभाभिरत्यन्तरक्ताभिरुणीकृतम अपि मे सा तनुमिमां नीलपाथी जसन्निभाम । समन्ताद् विदधे सम्यगरुणिम्नाऽरुणारुणाम् ॥ ३१ ॥ एतद् विलोक्य सपदि ध्मुमोह भुवनेश्वरी। किमिदं किमिदं दिव्यं किमिदं किमिदं परम् ॥ ३२ ॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे श्रीकृष्णाभेदशक्ति-

श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीप्रकाशरहस्यं नाम <sup>६</sup>षोडशोऽष्यायः ॥ १६ ॥

१. ताऽव्यक्ता दिव्य-इ. । २. घरःशरान्-कः; घरैः श्वरान्-सः, । ३. मत्वकम्-कः, तत्वकम्-सः, । ४. इसबि-कः सः । ४. मोहेन मु-कः, तः। ६. वोडशोऽध्यायः नास्ति-इ.।

### सप्तदशोऽध्यायः

विष्णुप्रियोवाच किमन्यद् बलरामेण पृष्ट: 'प्रभुपदद्वये। स एव वा किम्वाच दयामृतरसार्णवः॥१॥ ब्राह्मण उवाच एवं श्रत्वा रोहिणेयः कथां श्रुतिरसायनाम्। अतृप्तिमुपयातोऽसौ पुनः पप्रच्छ तं हरिम्॥२॥ श्रीबलराम उवाच आविरास सदा देवी श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी। भुवनेशी मोहिता तच्छ्तं क्याम मनोहर। ततः 'किमभवत्पश्चात् तन्मे नाथ निगद्यताम् ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ततोऽहमपि तां हष्ट्वा राधाविरहकातरः। मनसाऽचिन्त रय(दि ? मि)दं सर्वं सर्वजनेश्वरः॥ ४॥ एकाकिनी कथमियं तामानेतुं क्षमा भवेत्। दःसाध्यां सर्वदा ६राधामाधास्यन्तीं विमोहनम्॥ ४॥ इत्थं विचिन्त्यमानस्य सेङ्गितज्ञानमीशितुः। एकाऽनेकस्वरूपाऽभूत "सर्वयोगेश्वरेश्वरी॥६॥ तस्या 'अङ्गात् समुत्पन्ना 'नानाकारा महाबलाः। चतुषष्टिकोटिमिता योगिन्यस्ताश्चतुर्भुजाः॥ ॥ ॥ पाञ्चाङ्कुशधनुर्बाणधरा रक्तांशुकावृताः । आच्छाद्य मां जगन्नार्थं गोविन्दं <sup>१</sup> निजतेजसा॥ ८॥ विचरन्ति वनं सर्वं राधान्वेषणविह्नलाः।

ततः ''सा त्रिजगद्धात्री श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी॥ ६॥

१. प्रश्नपद्-इ. । २. परं रामः कथां-इ. । ३. भेरवी-इ. । ४. किम-भवद्र्षं-इ. । ४. यदित्थं सर्व-इ. ल. । ६. भारां या भास्यति-इ. ल. । ७. सर्वयोगीय-इ. स. । द. अञ्चाद-इ. । ६. नानाकारमहा-इ. । १०. निजवेतसा-इ. स. । ११. 'सा' नास्ति-इ. स. ।

प्राह प्रहसितमुखी किं करिष्यामि किङ्करी। तामुवाचेदं प्रणयाविष्टमानसः॥ १०॥ अथाहं सर्वशक्तीनां राघां मे ईश्वरीं वशमान्य। ममेदं वाक्यमाकर्ण्यं सर्वाः म्वीयाङ्गसम्भवाः ॥ ११ ॥ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी। 'योगिनीनित्या आह्य प्रणयाविष्टहृदया दिक्षु दिक्षु न्ययोजयत्। प्रत्येकदिशि प्रत्येकां प्रेषयामास योगिनीम् ॥ १२ ॥ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी उवाच अनङ्गकुसुमे प्राचीं दिशं त्वं याहि सत्वरम्। अन्वेषमाणा गोविन्दमहिषीं चारुहासिनीम्॥ १३॥ कृष्णाभिन्ना च सा देवी राधिका कृष्णवल्लभा। सान्त्वयित्वा च तां देवीं प्रेम्णा मधुरया गिरा ॥ १४ ॥ विविधभविरानीयासमै निवेदय। सम्पूज्य यस्या मे हिष्टमात्रेण यमोहितं सकलं जगत्य ॥ १५ ॥ तस्या महत्वं कि वक्तुं शक्यते शृणु सुन्दरि। त्वरितं <sup>भ</sup>गच्छ सुभगे नात्र कार्या विचारणा ॥ १६॥ अनङ्गमेखले गच्छ भदक्षिणां दिशमुत्तमे। निवेदय श्रीकृष्णाय राधिकां सकलाधिकाम्॥ १७॥ अनङ्कमदने त्वं ६च पश्चिमां गच्छ मा चिरम्। उदीचीं च दिशं "गत्वा कार्यार्थं पदनात्रे॥ १८॥ मदनातुरां च तां कृत्वा कृष्णायास्मै निवेदय। °अनङ्गरेवे चाग्नेयीं विदिशं गच्छ सत्वरम्॥ १६॥ नैर्ऋतीं विदिशं गच्छ जवेनानङ्ग<sup>र</sup> वेगिनी। अनङ्गवेगात् सा देवी यथा कृष्णं समाश्रयेत्॥ २०॥

१. योगिनी निस्याः—क. सा. । २. ज्यामोहित सकलं—स., ज्यामोहि सकलं-इ. । ३. इतः परं 'तह्यामपि तिष्ठत्स्या यदासको भवेद विभुः'इति 'कं'-संज्ञकमातृकायाम्, नथा च 'तह्यामपि तिष्ठत्स्या यदासकोऽभवद विभुः'इति 'व'संज्ञकमातृकायाम् । उसौ पाठी अनःवश्यको च । ४. गच्छतु भद्रे ना—स. । ४. दक्षणं दिशि ह्युत्तमे—क., दक्षिणां दिशमृत्तमाम्—स. । ६. 'व'नाहित—क. स्व. । ७. गच्छ का—क. स. । ६. मदनोसरे—इ. । ९. अनङ्गरेखा—क. स. । १०. प्रेषणी—इ. स. ।

कामाङ्क्शे गच्छ वायोविदिशं 'रभसा दुतम्। कामाङ्कुशेन तस्यास्त्वमा कर्षय भैमनोद्विपम्॥ २१॥ अनङ्कमालिनि त्वं मे साहाय्यं स्वामिनः कृष् । ऐशानीं विदिशं याहि राधिकां शीघ्रमानय॥ २२॥ त्ततस्ताः शक्तयः सर्वा देवीवाक्यं तथास्त्वित । अनुमन्यमानाः सपदि विपिनं त्वरया गताः॥ २३॥ अन्वेषमाणा नियतं न सम पश्यन्ति राधिकाम्। ततोऽरुणारुणदृशः क्रोधं चक्ररन्तमाः ॥ २४ ॥ अद्यैव तस्या 'वश्यार्थमवश्यमुद्यता वयम्। विधास्याम [ ] विधानं वतद् राधा साधारणाश्रयेत् ॥२५॥ संभय सर्वास्ताश्चत्रुरुपायं तद्विमोहने। <sup>®</sup>लोकेऽस्मिन्निखिले यस्मादुपायो विक्रमाद् वरः ॥ २६ ॥ शरासनं पुष्पमयं माद्यद् 'भृङ्गगुणं परम्। आकृष्योन्माद<sup>९</sup>कृत्पश्वशरवर्षमवाऽ<sup>१</sup>°स्जन ॥ २७ ॥ ततस्तासां बाणवर्षादम्बुवर्षादिवानिशम्। सद्यो वृन्दावनं सर्वं पञ्चबाणमयं बभौ॥ २८॥ वन्दावनतरूणां च १९पुष्पे पुष्पे दले दले। अनङ्गकुसुमा देवी प्राविशद्विश्वमोहिनी॥ २६॥ इत्येवं 'विन्तयन्ती सा परमाह्लादमानसा। यदा कुसुमसौरम्यं <sup>१६</sup>तस्या देहे <sup>१४</sup>प्रवर्षते ॥ ३०॥ तदैव सा महादेवी वश्याऽवश्यं भविष्यति। प्रविष्टायां <sup>१४</sup>पूष्पचयैस्तस्यां भृङ्गाश्च कोकिलाः ॥ ३१ ॥ बन्दावनचराः सर्वे मयूराद्याञ्च पक्षिणः। हरिण्यो हरिणाश्चैव बभूवः काममोहिताः॥ ३२॥

१. सत्वरद्वतम् -क. स. । २. कर्षण म-स. । १. मनोधिपम् -क., मनो-धियम् -स. । ४. तस्याः शक्तयः -स. । ५. दश्या -क. स. । 'तद्'नास्ति -क. । ७. नैकोऽस्मि -क. । म. ऋद्युषं -क. । ६. 'कृत्'नास्ति -क. । १०. सृजत् -क. स. । ११. छतापुष्पदले -क., छतां पुष्पे दले -स. । १२. चिस्यती निःयं सा पराह्वाद -क. स. । १३. तस्यां -क. । १४. प्रवेश्यते -क. । १५. पुष्पचये तस्यां -क. स. ।

'ततोऽनङ्गमेखला सा तस्या वस्त्रे विवेश वै। <sup>२</sup>चिन्तयन्ती यदा वस्त्रं परिधास्यति राधिका ॥ ३३ ॥ तदैव वशगा देवी कृष्णस्यैव भविष्यति। अनञ्जमदना देवी व्यसृजन्मदनान् द्रुतम्॥ ३४॥ शतकोटिपरिमितान् तैस्तैः "सम्मोहितं 'वनम्। मदनातुरा च या देवी वनमध्ये विशेषतः॥ ३४॥ पञ्चवाणेन सहिता चिक्रीड रसविह्वला। अनङ्गरेखा या देवी ४बालाऽप्यति मनोरमा॥ ३६॥ पलायमाना मदनं हष्ट्वा<sup>६</sup>ऽघावत् पदे पदे। ततः कियद्दूरगतस्तां जग्राह भयातुराम्॥ ३७॥ रुदन्तीं कम्पमानाङ्गलतिकामतिकातराम्। कामः करे गृहीत्वा तां चम्बिता कोडसङ्गता॥ ३८॥ नवसङ्कम<sup>®</sup>संत्रस्ता ना नेत्युक्ता पुनः पुनः। रुदन्ती सुदती भीता 'शीतात च व्यकम्पत ॥ ३६ ॥ 'अनञ्जवेगिनी देवी वृन्दावनमहावने। वेगेन कामदेवं तं समालि क्रिति नृत्यति॥ ४०॥ आत्मनो योनिविवरे लिङ्गं कामस्य कामुकी। वेशयन्ती वेशदीप्ता <sup>१°</sup>विवशा भृशविह्वला ॥ ४१ ॥ हारकोभिपीनोत्तुङ्गपयोधरा। विजहार ततः कामाङ्कुशा देवी देवीमा<sup>९९</sup>कषितुं गता ॥ ४२ ॥ कामाङ्क्रशं दर्शयन्ती <sup>१२</sup>रिरंसामदविह्नला। कामबीजं जपन्ती च चिन्तयन्तीति सुस्मिता॥ ४३॥ यदाङ्कुशं दर्शयामि तदा सा भविता वशे। ततोष्यङ्कुशमुद्रां च दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः॥ ४४॥ कामदेवस्य वामांसे न्यस्तहस्ताग्रतः "३ स्थिता। विलसत्कण्ठमालिका ॥ ४४ ॥ कामदेवसहस्रेण

१. ततो छन्धं मेखला-इ.। २. चिन्तयति-छ.। ३. सम्मोहनं व-क. स.। ४. वने-छ.। ५. रसाप्यित मनोहरा-कछ.। ६. धावेत्-क.। ७. संतप्तो ना-इ.। शीतार्तेरभ्यकम्पत-इ.। ९. अनङ्गविश्वनी-इ.। १०. विषमाग्रुगविह्यला-इ.। ११. विवासामद्-क. स.। १३. स्थितः-क.।

भगमालालिङ्गमालासम्बद्धोरस्थलोज्ज्वला ।
समुन्नतम्तनद्वन्द्वा चारुभूषणभूषिता ॥ ४६ ॥
राधाया 'गतराधाया मोहनार्थमुपस्थिता ।
नानाभावैविभावैद्य विलासरिपि सर्वदा ॥ ४० ॥
एवं दिनानि निन्युस्ता बहूनि बहुलालसाः ।
नाड्यक्नुवन् महादेव्या देव्य आकर्षणे यदा ॥ ४८ ॥
शक्तिहीनाः शक्तयस्तु 'गोविन्दं प्रति कातराः ।
विचेरुविपिनं सर्वं नाऽपश्यन् प्रेयसीं 'विभोः ॥ ४८ ॥
अप्राप्य तां महादेवीं 'निरस्तास्तत्र कर्मणि ।
बाग्विहीना वनं त्यक्तवा लज्जयाऽघो मुखा ययुः ॥ ४० ॥
॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे दिव्यवृन्दावनोपास्याने
राधाकृष्णरहस्येऽनङ्गकुसुमा व्यष्टनायिकाप्रवारणं
नाम 'सप्तदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥

१. जतराधाया-इ. । २. गोविन्द्यीतिकासराः-इ. । ३. प्रमोः-ल. । ४. निरस्तास्तस्य क-क. ल. । ५. मुलीयुः-इ. । ६. छनन्तनािका-इ. । ७. 'सप्तदकोऽष्यायः'नास्ति-इ.।

### अष्टादशोऽध्यायः

बलराम उवाच

अनङ्गकुसुमाद्यासु शक्तिष्वष्टसु केशव। निरस्तासु समस्तासु 'किमभूत् 'तन्निगद्यताम्॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच

ततः पुनर्महादेवी ³गणशः कामरूषिणी । आहूया\*कर्षिणीन्नित्याः प्रेषयामास सत्वरम् ॥ २ ॥ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

कामाकर्षणक्षे त्वं ध्वामेनाकर्षये ध्वासे ॥ ३ ॥
तस्या बुद्धि समाक्ष्य कृष्णदेहे निवेशय ॥ ३ ॥
कृष्णवृद्धिर्भवेद् यस्माद् बुद्धचाकर्षणक्ष्पिणी ।
अहङ्काराकर्षिणी त्वमहङ्कारमना रतम् ॥ ४ ॥
आकर्षय महाभागे यथा सा कृष्णसंश्रिता ।
शब्दाकर्षणक्षे तत्कर्णं भिवश सत्वरम् ॥ ४ ॥
कृष्णशब्दं विनाशब्दं यथा भिनान्यं श्रृणोति सा ।
स्पर्शाकर्षणक्षे त्वं त्वचि तस्याः स्थिरा भव ॥ ६ ॥
कृष्णस्पर्शं भिवना नान्यं यथा स्प्रष्टुं क्षमाभवेत् ।
कृष्णक्षय भिना नान्यं यथा स्प्रष्टुं क्षमाभवेत् ।
क्षाकर्षणक्षे त्वं तस्या अक्ष्णोः प्रविश्यताम् ॥ ७ ॥
आकर्षय भिना नान्यद् यथा सा द्रष्टुमिच्छति ॥ ५ ॥
रसाकर्षणक्षे त्वं रसक्ष्पासि सर्वदा ।
रसस्वक्षिणो सापि भितान्यतां मा विलम्ब्यताम् ॥ ६ ॥

१. किं वृत्तं तिष्य—इ. । २. तिश्वगद्यत—ख.। ३. शतशः—इ. । ४. किंविणीं निस्यां—क., कर्षणी नित्या—ख.। ५. काममाकर्ष—इ. । ६. श्वरम्—क.। ७. रितम्—क.। ६. वा कृष्णसंस्थिता—इ.। ६. प्रविश्य—क. ख.। १०. नाम्यत्—ख. 'नाम्यं दृत्यस्य स्थाने 'वादां नड.। ११. विना नाम्यत् स्प्रदुं ख. विनाम्य स्थादं —इ.। १२. महादेवि—क. इ.। १३. गम्यतां—इ.। श्रीया० ६

तस्या आकर्षणे त्वं हि शक्तासि 'सर्ववन्दिता। तथा कृष्णरसमेव यथाश्रयेत्॥ १०॥ गन्धाकर्षणरूपे त्वं सर्वगन्धवहे शुभे। नासिकायां राधिकायाः प्रविशाञ् वरानने ॥ ११ ॥ तथा कृरु महेशानि स्वशक्तया शक्तिसप्तमे। गोविन्ददेहसौरम्यं विना यत् सा न जीवति॥ १२॥ चित्ताकर्षणरूपे त्वं मम शक्तिः सूदूर्लभा। निवासस्ते सर्वभूतवशङ्करि॥ १३॥ श्तदैव राधिका देवी कृष्णवश्या भविष्यति। तथा कुरुव कल्याणि सर्वसन्धानकारिणी॥ १४॥ यथा कृष्णाहतेऽन्यत्र चित्तं नैव 'क्षणं चरेत्। धेर्याकर्षणरूपे त्वं घीराणां धैर्यहारिणी ॥ १५ ॥ प्तदैव गतर्धर्या सा कृष्णवस्या भविष्यति। तथाऽऽचरचराणां च स्थावराणां च पालिनि॥१६॥ धर्यमालम्बय धीरा सा यथा कृष्णरतिर्भवेत्। स्मृत्याकर्षणरूपे त्वं भूतानां हृदये स्थिता ॥ १७ ॥ ४स्थित्वा चित्ते महादेव्याः <sup>६</sup>कृष्णस्मृतिकरी भव । तथा विधेहि सविधे तस्या एव वरानने ॥ १८॥ श्रीकृष्णाद अन्यत्स्मरणे कृ (तृ)ष्णा नापि च जायते । नामाकर्षणरूपे त्वं गच्छ देवीं ममाजया॥ १६॥ कामबीजेन पृटितं नाम तस्या वरानने। कृष्णा कामादिता तेन तदाकर्षय सत्वरम्॥ २०॥ तथेव तन्यतां धीरे यथा १°श्रुतियुगेन सा। प्रतिक्षणं ''कृष्णनाम श्रुणोति नान्यदीहते ॥ २१ ॥ बीजाकर्षणरूपे त्वं तस्या जीवं समाहर। <sup>१२</sup>बीजभूता हि सा देवी सर्वजीवस्वरूपिणी ॥ २२ ॥

१. सर्ववन्दिते-इ. । २. स्वदेव (स्वयैव)-इ. स. । ३. इणे-इ. स. । ४. 'स्वदेव'इति पाठान्तरम् । ५. ह्यरा-इ. । ६. क्रूप्णचित्तकरी-इ. । ७. न्यस्म-रणे-इ. । ६. देबि-इ. । ९. क्रुस्वा आकर्षितं तेन-इ. । १०. प्रकृतियुगेन-इ. । ११. नाम श्रणोति श्रुस्वा च नाम्यदीहते-इ. । १२. जीवश्वता-इ. स. ।

सर्वात्मरञ्जनी नित्या सर्वभूतेषु संस्थिता। राधा सा परमा शक्तिः सूक्ष्मस्थूलातिसुन्दरी॥ २३॥ आत्म'मायाऽतिसन्धानादात्माकर्षणरूपिणी आत्मन्याकाषिते सुष्ठु तस्या आकर्षणं भवेत्॥ २४॥ आकर्षय महाभागे प्राणशक्तया ममाज्ञया। अमृतानाममूर्तीनां मुक्तानाममलात्मनाम् ॥ २५ ॥ आकर्षण<sup>३</sup>करी त्वं कि नो राधाकर्षणे अमा। अमृता किणी त्वं तामानीयास्मै निवेदय॥ २६॥ सर्वेषामेव भूतानां वाह्याभ्यन्तरसंस्थिता। आकर्षयसि सर्वत्र शरीराणि प्नः पुनः॥ २७॥ वपुरा किंगी ६तवं मे वचने देहि मानसम्। अत्र स्थित्वा राधिकाया "वपुराकृष्य यत्नतः। स्वामिने मम कृष्णाय सतृष्णाय निवेदय॥ २८॥ इत्याज्ञास्रजमाकलय्य शिरसा देव्या निषेव्या [: ] सुरै: सर्वास्ताः परशक्तयो धृतहृदः श्रीराधिकाकर्षणे । तूर्ण पूर्णसुधांशुचारुवदनाः सर्वार्थसिद्धिप्रदा उद्यद्भानुसहस्रकोटितुलितद्योता बहिनियंयुः॥ २६॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये षोडशाकर्षणशक्तिप्रचारः [नाम]

प्रश्रुवादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

१. मायानुसन्धा-इ. । २. करि त्वं -क. ख.। ३. समम् -क. । ४. किंकि-इ. । ५. किंकि-इ. । ६. त्वमेव वने दीर्घमानसम् -क. ख.। ७. 'वपुराहुज्य' द्रस्य स्थाने 'पुराऽऽकृज्य' -क. ख.। म. 'अष्टाद्शोऽध्यायः' नास्ति - इ. ।

### एकोनविशोऽध्यायः

बलराम उवाच

ततः किमभवत् तत्र तन्मे कथय सुव्रत । यदि स्यात् करुणासिन्छो करुणा पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच

आज्ञप्ता युगपत् सर्वाः कामपि प्राणवल्लभाम् । अन्वेषमाणा विषिने विचेरु रतिविह्वलाः ॥ २ ॥ यथोक्तं त्रिपुरेश्वर्या कर्म चकुः समुत्सुनाः। दिनानि गमयामासुस्तस्मिन् वृन्दावने वने ॥ ३॥ बभ्रमुर्भ्रमकर्माणः सदा विभ्रमसंयुताः। <sup>९</sup>नाशकन् वशमानेतुं राघां त्रैलोक्यमोहनीम् ॥ ४ ॥ नापश्यंश्चक्षुषा तस्या <sup>२</sup>रूपमप्यद्भुतं परम्। हृष्ट्वा राधिकां सर्वा निरुत्साहा निरर्थकाः ॥ ५ ॥ निरस्ता विमुखा याता विमनस्का घृतव्यथाः। निरस्तास् ततस्तास् शक्तिष्वा वर्षणीष्वथ ॥ ६॥ पुनरन्या महाशक्तीः समर्ज त्रिपुरेश्वरी। सर्वसंक्षोभिणी शक्तिर्देव्यामूर्घ्नः समुद्गता॥ ७॥ सर्वविद्राविणी शक्तिर्भुवोर्मध्याद् वरानना । <sup>४</sup>सर्वाह्नादनकारिणी ॥ ५ ॥ सर्वाकर्षणशक्ति रच कर्णाभ्यां त्रिपुरेश्वर्या अजनिष्टां विमोहने। मुखात् प्रादुर्वभूवाशु सर्वस्तम्भनकारिणी ॥ ६॥ सर्वज्मभणशक्तिश्च ब्नेत्राम्यां सुमनोहरे। हृदयास्त्रिर्गता शक्तिः सर्वतोवशकारिणो ॥ १०॥ सर्वरञ्जनशक्तिश्च सर्वोन्मादस्वरूषिणी। बाहुभ्यां परमेश्वर्या "उभे जाते जगन्मये॥ ११॥

१. नाझकनुवन् समानेतु-इ. । २. रूपमञ्जूतं-क. ख. । ३. कर्षिणी-इ. । ४. 'च'नाहित-क. ख. । ४. सर्वाल्हादकारिणी-इ. ख. । ६. 'नेत्राभ्यां'''' सर्वरअनक्षकिश्च'नाहित-क. ख. । ७. भुजे जाते-क. ख. ।

सर्वार्थसाधनी शक्तिः सर्वसम्पत्तिपुरणी। स्तनद्वयान्महादेव्याः समुद्भूते वरानने ॥ १२ ॥ सर्वमन्त्रमयी शक्तियोनिमध्यात् समुद्गता। सर्वद्रन्द्रश्याङ्करी ॥ १३॥ <sup>९</sup>रक्तपादतलाज्जाता तस्या देव्याः समृत्पन्नाः सर्वाश्चारुचतुर्भुजाः। पाशाङ्क्शधनुर्वाणघरा रक्ताम्बजेक्षणाः ॥ १४ ॥ संवीतपीतवसनाः सर्वालङ्कारभूषिताः। ऊचः प्राञ्जलयः सर्वा <sup>इ</sup>देव्या अग्रे स्थिताः शुभाः ॥ १४ ॥ आज्ञापय महादेवि कि करिष्यामहे वयम्। अस्माभिः शक्यते कर्त्तुं यत्तदाज्ञष्तुमर्हसि ॥ १६ ॥ एतच्छुत्वा वचस्तासां 'प्रसन्ना त्रिपुरेश्वरी। मेघगम्भीरया वाचा जगाद मदिरेक्षणा॥ १७ ॥ श्रीमत्त्रिपुरस्न्दरी उवाच <sup>४</sup>संसिद्धा या परा देवी सर्वसिद्धैनं मस्कृता। राधा परब्रह्मस्वरूपिणो ॥ १८ ॥ त्रैलोक्यविजया तामानीय रसमयों प्रीत्या कृष्णाय वेघसे। <sup>६</sup>समर्पय तदेवेश्यो मत्सुलं यदि <sup>°</sup>वेच्छथ॥१६॥ ततस्ताः शक्तयः सर्वा ययुर्वृन्दावनान्तरम्। चक्रराकषंणार्थं च प्रयोगं प्राणशक्तितः॥२०॥ काश्चित्सम्मोहनं मन्त्रं काश्चिदाकर्षणं तथा। काश्चित्संक्षोभणं मन्त्रं द्वावणं मारणं पुनः ॥ २१ ॥ काश्चिच्चकुः स्तम्भनश्च काश्चिदुच्चाटनं 'तथा। एवं हि नानोपायैस्ताः कृतवा कर्म सुदुष्करम्॥ २२॥ अशक्ता मोहने तस्या राधाया बलराम भोः। अवाङ्मुखास्त्रपावत्यो देग्यो देवों प्रतुष्ट्वः॥ २३॥

१. रश्नपाद-क. स.। २. द्वयङ्करी-क. स.। ३. देव्यग्रस्थिताः-क., देव्यग्रस्थिताः-स.। ४. सर्वासां त्रिपुरेश्वरी-इ.। ५. संसिद्धायाः परा-स.। ६. समर्पयत देवेशो-क. स.। ७. चेच्छथ-इ.। ६. ततः-क. इ.।

नमो देवि राधे हरी प्राप्तराधे कटाक्षस्य मोक्षं कृरु क्लेशमोक्षम्। ष्मुनेमोहने नापि रूपेण नित्यं

त्वमेव त्वमर्या जगन्नायकेन ॥ २४ ॥ प्रसीद देवि सर्वेशे राधिके सकलाधिके। दर्शनं नः प्रपन्नानां देहि मातर्नमोस्तु ते॥ २४॥ प्रसीद देवि राधिके समस्तकार्यंसाधिके। प्रदीप्ततेजसाधिके विद्विष्ट(विद्वेष्ट्)लोकबाधिके ॥ २६॥ एवं स्तुता महादेवी ममैव महिषी शुभा। बुन्दावनलतानां च पुष्पे पुष्पे दले दले॥ २७॥ फले फले निजां मूर्ति दर्शयामास ताः प्रति। सा सर्वव्यापिनी देवी सर्वभूतमयी परा। समाह्वयति वाग्भिस्ता मधुराभिरितस्ततः॥ २८॥ श्रीराधोवाच

परयन्तु मां महादेव्यो दिहक्षा महती यदि। थुष्माकं विल्कवं हष्ट्वा मन्मनः प्रणयान्वितम् ॥ २६ ॥ ततस्तस्या विलोक्येव रूपं सर्वमनोहरम्। विमुग्धचेतसः सर्वा व्यामुह्मन् प्रेमकातराः॥ ३०॥ पुन: पश्यन्ति विष्वक् तां मया सह विहारिणीम्। वृन्दावनतरुष्विप ॥ ३१॥ वन्दावनलतास्वेव पुष्पे राघां फले राघां दले राघामुपर्यधः। जले राधां स्थले राधां <sup>३</sup>सर्वा राधा विवर्जिताम् ॥ ३२ ॥ आधाय हृदये राघां राघां तत्युजुरूजिताम्। तद्रपद्दिगात्रेण शक्तयो मुग्धहब्टयः ॥ ३३॥ तन्मायामोहिताः सर्वाश्चित्रपुत्तिका इव । आसन्नासन्नमनसस्तिस्मिन वन्दावनान्तरे ॥ ३४ ॥

१. पुनर्मोहनं येन रूपेण चिल्लये-क. स.। २. 'विद्विष्टकोकवाचिते' मास्ति-क. ख. । १. सर्वं राषा-इ ; अत्र 'सर्वावाधाविवर्जिताम्'इति शोभनः बाठः । ४. भादाय-क, स. ।

विस्मृतात्मिकयात्मानः कि चित्रो चुः स्थिताः स्थिताः । पुनरुन्मील्य नयने सहाय चिकतेक्षणाः ॥ ३४ ॥ तद्हृष्ट्वा महदाश्चर्यं जगदुर्मधुराक्षरैः । स्मितेन 'द्योतयन्त्यस्तिद्विपिनं राधिकावशाः ॥ ३६ ॥ पश्यन्तु महदाश्चर्यं क्षोभणं क्षोभिणीगणे । द्वावणं द्वाविणीनां च स्तम्भनं स्तम्भिनीगणे ॥ ३७ ॥ किमाश्चर्यं किमाश्चर्यं वयं परमशक्तयः । आकिषण्यः क्षणादेव स्वयमार्काषता इह ॥ ३८ ॥ शृणुत शृणुत लोकाः पश्यतास्मांश्चिराय

प्रतिपदमनुयामो रिधकां साधिकाराम्।

वयमिह विहरामः शुल्कदास्यस्तदीयाः

क्षणमि कलयामो नान्यमन्या कदापि ॥ ३८ ॥ इत्येवं विदधुस्तत्र नानाचेष्टाविमोहिताः । कि पुनः कथिष्यामि राधिकां सकलाधिकाम् ॥ ४० ॥ ॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये सर्वसंक्षो-

भिण्यादिप्रचारणं 'नामैकोविशोऽध्यायः ॥ १६॥

१. द्योनयक्तीस्तद्वि-क. स. । २. सुषमाकवितः-इ. । ३. साधिकारिणी-क. स. । ४. 'नाम'इन्यस्य परं व्यकोनविकोऽध्यायः'नास्ति-इ. ।

## बिशोऽध्यायः

बलराम उवाच

ततः किमभवत्तासु मोहितासु च राधया। तन्मे कथय देवेश तृष्तिर्मे नास्ति १ प्राण्वतः॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच

एवं 'ता मोहिता ज्ञात्वा देवी त्रिपुरसुन्दरी। चिरेणापि न ध्वायाताः स्वकार्यशिथलादराः ॥ २ ॥ असुजत 'पूनरन्यास्तु शक्तीरद्भुतरूपिणीः। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां जननी ब्रह्मरूपिणी॥३॥ सर्वसिद्धिप्रदा देवी देव्या दक्षिणतः करात्। सर्वसम्पत्प्रदा देवी वामतोऽजनि स्वता॥ ४॥ सर्वप्रियङ्क्री देवी हृदयात् समजायत । तस्या हास्यात् प्रकाश्याऽभूत् भसर्वमञ्जलकारिणी ॥ ५ ॥ सर्वकामप्रदा देवी मनसोऽसि व्यजायत। तद्वामनयनप्रान्तात सर्वदः खिनमोहिनी ॥ ६ ॥ तस्या वाचः समुत्पन्ना सर्वविष्नविनाशिनो। सर्वमृत्युप्रशमनी ध्मणिबन्धाद् विनिर्गता॥ ७॥ सर्वाङ्गसुन्दरी देव्या योनिमध्याद् व्यजायत । नाम्याः प्रादुरभूद्देव्यः सर्वसीभाग्यदायिनो ॥ ८॥ एता देव्यो विनिर्गत्या देव्या वैहात् तडित्प्रभाः। परतस्त्रिपुरेश्वर्याः प्रोचुः प्राञ्जलयः स्थिताः॥ ६॥ कि करिष्याम कि कार्यं क्व यास्याम वरानने। निदेशय महेशानि न 'कुरुष्व बिलम्बनम् ॥ १०॥

१. श्रणुनः—लः। २. तां मोहितां—ङः। ३. चायाता—ङः। ४. पुनरः न्याश्च–कः सः। ४. सर्वमङ्गळरूपिणी—ङः। ६. मणिरन्धाद्—ङः। ७. 'वेहात्'नास्ति—कः सः। दः कृरुय—कः।

ततः आह महेशानी प्रेमगद्गदया गिरा। 'प्रहसद वदनाम्भोज'मण्डला चलक्ण्डला॥ ११॥ श्रीमत्त्र ,रसुन्दरी उवाच अहं प्रीतास्मि युष्मभ्यं वरं दास्यामि साम्प्रतम्। कल्याण्यः कृरुताह्लादं मा भयं मा भयं हि वः ॥ १२ ॥ अचिरादेव सारू<sup>0</sup>यं यूयं <sup>६</sup>लभत मे हुतम्। इत्युक्तवत्यां श्रीमत्यां तत्क्षणादज निष्टताः ॥ १३॥ चतुर्भुंजा रक्तवर्णा रक्तपद्मदलेक्षणाः। पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा रक्तांशुकावृताः। ततः सारूप्यथमापन्ना वीक्ष्योवाच महेश्वरी॥ १४॥ श्रीमत्त्रिप्रस्त्दरी उवाच गच्छत स्वाजया मह्यं राधिकान्वेपणं परम्। क्रुह्म्वं शक्तयः सर्वाः सर्वशक्त्युपबृहिताः॥ १५॥ आज्ञप्तास्ता महादेव्यो वृन्दावनसमीपगाः। <sup>६</sup>अपश्यन् मोहिता अन्यास्तद्र्पा कुप्टहब्टयः ॥ १६॥ वदन्त्यन्योन्य मुद्भान्तचेतसा भीतिभीरवः। अहो रूपिमदं देव्यास्त्रैलोक्यातिशयं परम् ॥ १७ ॥ मुग्धवत्यो वयं सख्यो न जानीमोऽन्यदद्भुतम्। कि करिष्यति 'सा देवी न यास्यामस्तदन्तिकम् ॥ १८ ॥ स्थास्यामोऽत्रेव राधायाः समीपे परिचारिकाः। एवमुक्तवा तु तास्तत्र तस्थुः स्थाणुवरा यथा॥ १६॥ तासां १ विडम्बनां श्रुत्वा दृष्ट्वा चैव विडम्बनाम् । महाशक्तीरुत्पाद्य त्रिपुरेश्वरी॥ २०॥ सर्वज्ञाद्या महाशक्तीः शक्तानामपि सेविता॥ २१॥

१. प्रहसन् क. स.। २. सर्वरूपस्य मण्डला क. स.। १. लभतामद्-भुतम् क. स.। ४. नियुताः -इ.। ६. मागस्य वी -इ.। ६. अपत्रपन् - क. स.। ७. हप्ट - क. स.। ६. मुद्रास्तु चेतसो - इ.। ९. वो दे - इ.। १०. विहम्बनं वाचा श्रुत्वा चैव - क. स.। ११. प्रेरवामास - क. स.।

श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी उवाच सर्वज्ञे त्वं हि जानासि त्रैलोक्यं सचराचरम। <sup>९</sup>ज्ञात्वा तामात्मगुरवे कृष्णायाऽद्य निवेदय॥ २२॥ सर्वशक्तीः स्वशक्तया त्वं गृहीत्वा गच्छतामिह। देहि त्वं राधिकैश्वर्यमस्मै सर्वेश्वराय च॥ २३॥ सुखसन्धात्री सर्वेश्वर्यं भलप्रदे। सर्वेषां सर्वज्ञानमयी त्वं च भद्रे विश्विय राधिकाम्॥ २४॥ समस्तस्खदे कृष्णे न मानं कर्त्रमर्हसि। त्वं मोहिनी 'मोहनः स रत्नं रत्नेन 'युज्यताम् ॥ २५ ॥ नि:शङ्कां कुरुतां राधां सर्वव्याधिविनाशिनि। <sup>६</sup>सर्वाधारस्वरूपे त्वं सह वृन्दावनेन वै॥ २६॥ तामानय वरारोहां राधिकां मन्दगामिनीम्। "सर्वपापहरे देवि "सर्वपापं समाहर ॥ २०॥ सर्वानन्दमयी त्वं वै तस्या आनन्दमन्दिरम्। प्रविश्य सहसा देवीं वशमानय सत्वरम्॥ २८॥ कृष्णेऽतिविरहाकान्तो राघा <sup>°</sup>बाधाप्रपीडित:। तस्यैव जीवनं रक्ष सर्वरक्षास्वरूपिण ॥ २६ ॥ सर्वेषां वाञ्छिताभीष्टं ददासि नियतं शुभम्। कृष्णाय राधिकां देहि सर्वे प्सितफलप्रदे॥ ३०॥ न कि<del>ष</del>िद् विद्यते तस्य दुर्लभं <sup>१०</sup>राधिकाधिकम् । श्रत्वा वाक्यमिदं देव्यो निर्जग्मुस्ता वनं द्रुतम् ॥ ३१ ॥ निर्गत्य रभसा चक्रुस्तत्कर्माद्भुत्रश्तेजसः। तन्नैव विपिने 'वेदेव्यो देव्या मोहनकाम्यया॥ ३२॥

१. 'ज्ञात्वा'"'सर्वेश्वराय च'इति पर्कतित्रयं नाहित-क. सः। २. फर्का परे-कः सः। ३. रोधय-इ.। ४. मोहने-कः सः। ४. योज्यताम्-इ. सः.। ६. सर्वाधाररूपे-सः। ७. सर्वपापहरा-सः। दः 'सर्वपातां'इति पाठा-स्तरम्। ६. राधा-इः। १०. राधिकाधिकाम्-सः। ११. तेजसा-कः सः। १२. 'देग्यो'नाहित-कः, 'देग्या देग्यो मो'-सः।

<sup>१</sup>चेष्टाश्चकुर्बहुविधा बभ्रमुर्भमकातराः। <sup>२</sup>अशक्ता मोहने तस्या हृष्ट्वा तद्विचराननम् ॥ ३३ ॥ स्वयं विमुग्धहृदयास्तस्थुः क्लिन्नधियः गुभाः। पश्यन्ति सम भन तद्रुपं पुरुषाकारमद्भुतम् ॥ ३४॥ कोटिकन्दर्पदर्पघ्नं स्यामलं कमलेक्षणम्। सुचारु दशनं श्रीमत्पूर्णेन्दुसहशाननम् ॥ ३४ ॥ सुभ्रुवं सुनसं भाजत्सुकुच्चितशिरोष्हम्। त्रिभङ्गं ललितं चारु ध्वेणुनादविनोदिनम्॥३६॥ पीताम्बरधरं चारु वनमाला<sup>६</sup> सुशोभितम्। रत्ननूपरसंशोभिचरणाम्भोरुहद्वयम् ॥ ३७॥ गोपालैरपि गोपीभिर्वेष्टितं परमादभुतम्। एवं विमोहिताः "सर्वा निरस्तास्ताः कुमारिकाः ॥ ३८॥ विभान्तमनसस्तत्र ददृश्सित्रपृरेश्वरोम्। भैरवैभेरवीश्च मिलितां योगिनीगणैः॥ ३६॥ सापि ता आह अद्यापि यूयमत्र स्थिताः कथम्। राधिकान्वेषणं त्यत्तवा किमर्थं मत्पुरःस्थिताः ॥ ४० ॥ श्रुत्वैतन्मोहितात्मानस्तस्मात् स्थानाद्विनिर्गताः। ममैव सन्त्रिधि प्राप्तास्त्रिपुरानिकटं गताः॥ ४१॥ दहशुस्तत्र ताः कृष्णं मां राघा तृलिताकृतिम्। तामेव देवीं त्रिपुरां राधाप्रियसखीमिव ॥ ४२ ॥ तास्ततो निकटे स्थित्वा राधारूपधरं च माम्। प्राहः प्रेमरसोन्मिश्रं मधुरालापमुत्तमम् ॥ ४३ ॥ हे राधे सुभगे कृष्ण मनोहारिणि हारिणि। इतो गच्छ समीपे त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ४४॥ राघां सिं ज्ञापयस्व कृष्णं वृन्दावनेश्वरम्। तं 'विहायापि ''तिष्ठन्त्याः किं सुखं देवि कथ्यताम् ॥ ४५ ॥

१. चेष्टां चक्र्बंहुविधां - क. इ. । २. आसक्ता मोहनं - क. । १. 'च'नास्ति-क. ख. । ४. व्हांनं - क. ख. । ५. वेणुवाद - इ. । १. विशोभितम् - क. इ. । ७. 'सर्वा'इस्वारम्य 'श्रुखेतन्मोहिता' हित पर्यन्तं पाठो नास्ति - स. । इ. मनोहारि विहारिणि - इ. । ६. विहाबात्र - इ. । १०. तिष्ठन्त्यः - इ. ।

इत्थं प्रजित्पतं तासां श्रुत्वालोच्य च ता मुहुः । परिक्लिन्निधयः सर्वा जहासाहं शनैः शनैः । तथैव त्रिपुरेशानी प्रहसन्तो जगाद माम् ॥ ४६॥ श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

किमाभिष्तं नौ नाथ स्त्रोत्वपुंस्त्वविपर्ययम् । तया हि मोहिता एता उन्मत्ता इति मे मितः ॥ ४७ ॥ आज्ञापय महादेव गोपान् स्वाङ्गसमुद्भवान् । बद्ध्वैतास्तत्र रक्षन्तु श्रीदामसुबलादयः ॥ ४८ ॥ ततोऽहं प्रसहद्वक्त्रो लीलया सर्वमाहनः । गोपानाज्ञापयामास बन्धयैता भ्रमाकुलाः ॥ ४६ ॥ ततो मद्वचनात् सर्वे गोपालास्ताः कुमारिकाः । बद्ध्वा श्रीमन्दिरे देवीः स्थापयामासुष्टन्मदाः ॥ ५० ॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये सर्वसंक्षोभिण्यादिशक्तिसर्वज्ञादिदेवोमाहनं नाम <sup>श</sup>विशोऽष्यायः ॥ २० ॥

१. 'विद्योऽध्यायः'नास्ति-इः ।

### एकविज्ञोऽध्यायः

श्राबलराम उवाच

बद्धासु तासु मुग्धासु कथ्यतां किमभूत् ततः। कौतूहलमिदं श्रुत्वा हृदये मम वर्द्धते॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच

सर्व संक्षोभिणीशिक्तसर्वज्ञाद्यासु तास्वथ । विमुग्धासु निबद्धासु यदभूत् तिन्नशामय ॥ २ ॥ ततोऽन्याः 'शक्तयस्तस्याः कण्ठमूलाद्विनिर्गताः । प्रथमा विश्वनी चैव विमला मोदिनी परा ॥ ३ ॥ कामेश्वरी कौलिनी च 'अरुणा जियनी तथा । सर्वेश्वरी च सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदा इमाः ॥ ४ ॥ ताः पुरस्तान्महादेव्या बद्धाञ्जलिपुटा मुहुः । 'निरीक्षन्त्यो मुखाम्भोजमथोनु' धीरया गिरा ॥ ५ ॥ विशन्यादिका ऊनुः

कि करिष्याम हे देवि समाज्ञापय साम्प्रतम् । 'किङ्कर्यस्तव नान्यस्या वयं देवि <sup>६</sup>प्रसीद नः ॥ ६ ॥ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

विश्वन्याद्याः शृणुघ्वं मे वचनं सर्वमोहनाः।
याः प्रेषिता मया पूर्वं भिक्षि[त्] कत्तुं तु नाशकन् ॥७॥
ताभ्यो गुणाधिका यूयमत एव ममाग्रहः।
इदानीं प्रेषयिष्यामि भवतीः प्रियवादिनीः॥ ॥॥
कृष्णः सतृष्णः सततं राधायामधिकं चिरम्।
तामन्वेषयताद्यैव चतुराः सर्वतोगमाः॥ ॥॥॥

१. श्रातशस्तस्याः - क. ख.। २. बह्मगां जिपनी तथा - क. ख.। ३. निरी-इन्तो - क. ख.। ४. घोरया - इ.। ५. किं कार्यं तव - क. ख.। ६. प्रमीदत-स.। ७. किं च कर्तुं - क. ख.।

प्रयात 'विषिनं घोरं यत्नं कुरुत सत्तमाः। यत्ने कृते न सिद्धिश्चेन्नरो(न्न वो) दोषो(षा) न चागुणाः ॥१०॥ ततस्ताः शक्तयः सर्वा गत्वा वृन्दावनान्तरम्। तुष्टुवुर्मधुराभिश्च 'वाग्भिस्तामीश्वरेश्वरीम् ॥ ११ ॥ विश्वन्याद्या ऊचुः

जय जय राधे <sup>र</sup>कृतनतराधे जगदभिष्वन्द्ये मुरवरवन्द्ये । धृतबहुरूपे "स्मरम वरूपे सरसिजवनत्रे सुमदिरनेत्रे ॥ १२ ॥ जय धृतहारे त्रिभुवनसारे विगतविकारे मधुर<sup>६</sup>विचारे । विकलितसाम्येऽखिलजनकाम्ये रसमयि सौम्ये प्रतिहतवान्ये(म्ये) ॥ १३ ॥

जय जय कान्ते जगति सुशान्ते सुखमिय दान्ते करहिलतान्ते । सहृदयमान्ये गुणगणधान्ये युवजनगण्ये धृतलावण्ये । कुशलवदान्ये कृतरसवन्ये वृन्दारण्येश्वरि सुरकन्ये ॥ १४॥

जय जय सकल सकलसीमन्तिनि सीमन्त प्रान्तसमुद्योतमानमणि-दिन मणिद्युतिदीपितचरणसरसीरुह विलुठत् सुरासुरनरोरगदानव-गन्धर्वाप्सरोयक्षरक्षोल क्षकोटि कोटिहाटकस्फुटमुकुटकोटिपरिस ङ्घ-टूनकोलाहलकलकलीविकलीकृतो(त)कुण्डप्रचण्डब्रह्माण्डब्यूहचमत्का-रचिकतलोकशोकसङ्घातघातनदक्षे ॥ १४ ॥

जय जय शम्बरवारण ११कलाकलापसमलङ्कृतवरकलेवरकान्ति-विनिन्दितविद्योतमानबहुमानविद्युतिद्युतिसन्तितसन्ततसन्तप्तकाश्चन नसिद्यतिवमलविशालकमलमालाप्राधुणकीकृतसमुन्मदमत्तमतङ्ग (जन् ?)राजो (ज) १२ जृम्भमानकुम्भ १२ समारम्भोत्तुङ्ग्यीनययोघरधराघर-तटिनकटप्रकटितमुक्तामुक्तहारजह्मदुहितृसख्ये॥ १६॥

१. विषिने घोरे-क. ख.। २. वाग्मिरोश्वरेश्वरीम्-क., वाग्मिरचेश्वरेश्वरीम्-ख.। ३. कृतेनतवादो-क. ख.। ४. नन्दे-इ.। ५. स्मरमध्यूपे-इ.।
६. विकारे-क. ख.। ७. 'प्रान्त' इत्यस्य स्थाने 'द्योत'-क.। ज. मानव्यति-इ.।
६. विकार-इ.। १०. 'कोटि'नास्ति-क. इ.। ११. कलक्लाय सम-इ.
स.। १२. च मुद्रमणिकुम्भ-इ.। १३. समानो कुम्मपीन-क.।

जय जय चिकुर निकुरम्बसम्बलमालनवमालिका मालिकाधि-रोह<sup>र</sup>माणरोलम्बगण<sup>3</sup>झङ्कार सञ्चारितपूर्णशशधर र्गनरुद्धप्रबुद्धसंहि-केय ध्संशोभाप्रभावे ॥ १७ ॥

जय जय जनि<sup>६</sup>जनिकरवरप्रदानकरणसमयसमयिता<sup>°</sup>लीला-न्दोलविलोलप्रकटकटाक्षमोक्षा<sup>८</sup>नुसन्धानविधानदक्षस्मेरसुधासारा-सारस्नापितकातर<sup>६</sup>नरस**नृ**ष्ण<sup>१</sup>°तृष्णस्मारित<sup>११</sup>स्मर<sup>१३</sup>विभवे ॥ १८ ॥

जय नभोमण्डलमण्डनाय मानप्रचण्डचण्ड<sup>१६</sup>किरणकिरणा-वधीरण<sup>१४</sup>धीरसीमन्तसिन्दूर<sup>१४</sup>पूरण<sup>१६</sup>पाटलच्छटापटलपरिपाटी<sup>१०</sup>पा-टितसूचीसूच्यमानसंसार <sup>१८</sup> सागरप्रचुरसन्तप्तसिवदूरीकारकारितप-दार्थ<sup>१९</sup>सभ्बार<sup>२०</sup>विजनचातुरीकचराचरलोकसमस्ते ॥ १६ ॥

जय जय प्रणितसन्तिसन्तिसन्तिभुज्यमानभुजाग्रावलम्बारम्भसंव-लमानप्रकटजटापटलीसमालीढमूर्धाभि १९ रुद्धिद्धरिनबद्धकर १२ पुटाञ्ज-लिभि: सुचतुरचतुराननचतुराननी प्रणीयमानवेदनिवेदवचनरचनो-णायने नयमिभिरिप शमितषडमित्रचरित्रै श्चिर १६ किमिते निमते निम-तेऽस्तु नमस्ते॥ २०॥

जय जय <sup>२४</sup>दामिनि मायिनि मातः परमि वरिमह यामो नातः । <sup>२४</sup>कलय दृगन्तं सकलकलाट्यं जीवतु कृष्णो विगलितजाडये ॥ २१ ॥ जय जय जय जय <sup>२६</sup>रसमिय राधे प्रणतजनानां प्रतिहतबाधे । यदि कुरुषे करुणामरुणाक्षि कलयित जीवं जीवनसाक्षि ॥ २२ ।

१. मणिरो-क. ख. । २. हुंकार-क, टंकार-ख. । १, इतः पूर्व 'सञ्चारण'क. ख. । ४. निबद्ध-क. ख. । ५. 'सं'नाहित-क. इ. । ६. 'जनि'
नाहित-इ. । ७. छीछान् छोछिविछोछ-क. ख. । ६. धस-इ. । ९. नरसंतृष्ठहृष्ण-ख., तरसरसतृष्ण-इ. । १०. 'तृष्ण'नाहित-इ., कृष्ण-इ. । ११.
समार-क. ख. । १२. विभावे-इ. । १३. 'किरण'नाहित-इ. । १४. धार-क.
ख. । १४. 'पूरण'इत्यस्य स्थाने 'पूर'-इ. । १६. पटळ-क. ख. । १७.
इतः पूर्व 'र'-ख., 'पाटर'-इ. । १६. सार-इ. । १९. संवार-ख. ।
२०. विवेचन-इ. । २१. हथ्वंध्वंर-इ. । २२. पुटाङ्गुळिभः-इ. । २३.
क्रमिते-क. ख. । २४. दायिनि-इ. । २५. कळपदगतं-क. ख. । २६. 'रसमिथे इत्यस्य स्थाने 'गुण'-क. ख. ।

या कन्दर्पकलाकलापकुशला लोकत्रयी मोहनी
यां नित्याममरा वराय नितरां सम्प्रार्थयन्ते चिरम्।
मुद्धान्ति स्म मुनीश्वरा अपि यया यस्यै नमस्कुर्वते
यस्या 'साधुहृदो विदन्ति चरितं यस्या न वेदाः कदा ॥ २३॥
यस्यां भक्तिधृतो मनोऽपि न मनाक् कुर्वन्ति नाकेषु नः
मोक्षे शक्रपदे पदे हिमतनोः कौबेरके सौरके।
ब्राह्मे वर्त्मान सर्वभौम मुखले वाष्टासु सिद्धिष्वसौ
शश्वद् विश्वजनीन कर्मणि पुनः राघा प्रसन्नास्तु सा॥ २४॥
एवं स्तुता महादेवी ता आहानन्दरूपिणी।
अपाङ्गरङ्गभङ्गचा [तु] रिङ्गयन्य[न्त्य]वर्जितम्॥ २४॥

श्रीराधा उवाच

शृणुध्वं शक्तयः सर्वास्तथ्यं पथ्यं हितं वचः।
न मत्तोऽप्यधिका काचित् प्रकृतिः पुरुषोऽपि कः॥ २६॥
अहमेव परंब्रह्म पुरुषः श्यामविग्रहः।
अहं सा परमा शक्तिः श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी॥ २७॥
अहं 'तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं ज्योतिनिरञ्जनम्।
अहमानन्दरूपाऽस्मि कृष्णोऽमौ रसविग्रहः॥ २६॥
श्रेमस्वरूपा सा देवी महात्रिपुरसुन्दरी।
विना प्रेमरसो नाम्ति न चानन्दो रसं विना॥ २६॥
प्रेमानन्दो रसञ्चैव एक 'एव न संशयः।
पतस्माद् यन्त्रविधाते(ने)न नौषधैर्मणिभिनं माम्॥ ३०॥
अपि कृष्णो 'वश्यितुं न शक्तः 'किमुतापरे।
शक्तिहोनस्य नानन्दो न प्रेमरस एव वा॥ ३१॥
अहं तु परमा शक्तिः श्रीकृष्णहृदयस्थिता।
सस्यो नाहं पराधीना स्यतन्त्रा सर्वदाऽस्म्यहम्॥ ३२॥

१. सबुद्बुदो-क. स. । २. सुखतो वा-क. स. । ३. कर्मनियुणा रा-क. स. । ४. तत परमं बहा स्वमन्योति-क. । ५. एक न-क. स. । ६. तस्मानानु विधानेरच नीवधे-इ. । ७. वस्ययितुं-क. स. । द. किसुतापरः-क. स. ।

'मां कर्षित्मर्हथ। श्रीकृष्णाकषिणीशक्तिर्न परंब्रह्माऽहम वययम्॥ ३३॥ प्रधानरूपेण बृन्दावनेऽस्मिन् तिष्ठामि नित्यानन्दस्वरूपिणी। कृष्णोऽपि शक्तिरहितः कर्तुं शक्नोति(क्तो न) किञ्चन ॥३४॥ तस्यापि शक्तिरूपाहं राधिका सर्वतोऽधिका। यदि मत्तोऽधिकः कृष्णो भवतीभिहि मन्यते॥ ३४॥ तदा कि मां वशीकर्तुमेष एव महान् रश्रमः। यावत् प्रेमरसैः शुद्धः स हि कृष्णो भविष्यति ॥ ३६॥ तावन्ममानन्दयोग्यो न चोपायशतरपि। कृष्णदूत्यः किमथँ मां कदर्थयत दुधियः॥ ३७॥ पुनर्गच्छत तत्रैव यत्र ते प्रकृतिः परा। श्रत्वैतद्वचनं तस्या निरस्तास्ताः किशोरिकाः॥ ३८॥ त्रिप्राद्यां समासाद्य 'सर्वमुक्तं न्यवेदध्यन्। निवेदितं समाकर्णं तासां योगेश्वरेश्वरी॥३६॥ पुनरन्याञ्च सर्वाधारस्वरूपिणी। असृजत् <sup>६</sup>नितम्बदेशात् सुन्दर्यो <sup>७</sup>निर्गताः सम मनोहराः ॥ ४० ॥ कामेश्वरी कामच्या तथा वज्रेश्वरी परा। भगमालिनी महादेवी 'संमुखीना 'वराननाः। तस्याः सारूप्यमापन्नाः प्रोचुर्वाचातिघोरया॥ ४१॥ कामेश्वर्यादय ऊचुः

किं करिष्याम कल्याणि कल्याणं नो विधीयताम् । निदेशं कुरु <sup>१</sup>किङ्कर्यो वयं स्वामिनि सुन्दरि ॥ ४२ ॥ श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

चपलं चपला यूयं गच्छत स्वच्छमानसाः। राधिकामतिसंशुद्धामानीयास्मै निवेदय॥४३॥

१. माकधितु-इ. । २. व्यथा-इ. । ३. कमः-क. ख. । ४. सर्वमम्ं-क., सर्वामुं-क. । ४. यत्-क. ख. । ६. नितम्बवस्पदेशात-क. ख. । ७. निर्मता-स्या मनो-इ. । ६. सुमु-क. ख. । ९. वरानना-इ. । १०. कि कार्यो-क. ख. ।

श्रीया० १०

प्रेम्णा तां वर्शायिष्यामः क्व यास्यत्यद्य राधिका । अस्माभिर्यंत्र शक्यं स्यात्तन्न शक्यं हि भूतले ॥ ४५ ॥ आनिय<sup>र</sup>ष्यामोऽद्य राधामिति सत्यं सुनिश्चितम्। पिथ विघ्नाः अपलायन्तां अदीयन्तां पदरेणवः॥ ४६॥ श्रीत्रिपुरेश्वर्याञ्चरणाम्भोरुहान्तिके । मर्बभ्रमरान्निर्ययः फुल्लमानसाः॥ ४७॥ ततोऽघ्वनिसलीलास्ता विजहः कामचेष्टितम्। मोहिता राधया देव्या जानन्ति स्म न किञ्चन ॥ ४८॥ चलन्तीस् तासु कौतुकभाषणैः। शनै: शनै: कामकेली चलद्रक्तपटास्वथ ॥ ४६ ॥ लम्पटासू आन्दोलितभुजद्दन्द्वहेलितोद्भूतमूर्घमु सर्वान्तर्यामिनी देवी विमुखी राधिकाऽभवत्॥ ५०॥ इत्थं विचिन्तयन्ती ६च कामिनी "कामनीतितः। एता माया प्रेमयोगान्मां वशीकृत्य सादरम्॥ ५१॥ कृष्णप्रिया भविष्यन्ति 'लप्स्यन्ते मानमाननाम्। नाहङ्कारिजने प्रीतास्मि गतदूषणा ॥ ५२ ॥ अहङ्कारात्परं पापं तापकृत्रास्ति °कोऽपि यत्। अहङ्का<sup>१०</sup>रान्धकारस्य <sup>१९</sup>भावैरन्धीकृते<sup>१२</sup>क्षणाः ॥ ५३ ॥ आत्मानमपि नेक्षन्ते कि जनान् 'रेत् परान् पुनः। अहङ्कारावृतानां च जनानां सुकृतं नहि॥ ५४॥ मातापित्रोवंधे येषां चेतो "नो गणयेद् व्यथाम्। अहङ्कारोऽपि येषां स्यात् तेषां गुणशतेन किम्॥ ५५॥

१. सज्ञर्वाः — क. ख. । २. समुद्भुताः — इ. । ३. ज्यायवश्च — क. ख. । ४. प्रकायन्तो — क., पष्ठायन्तु — ख. । ५. दीयतां — ख. । ६. 'च' इत्यस्य स्थाने 'व' — क. ख. । ७. कमिनी प्सितः — इ. । व. लब्ध्वान्ते मानमानिनाम् — इ. । ९. कोपि चित् — ख. । १०. राधिकार — क. ख. । ११. तानेवं धीकृते — क. ख. । १२. चणः — ख. । १३. 'तु' नास्ति — इ. । १४. न — इ. ख. ।

धूलिधूसरदेहस्य शुद्धिः स्नानैर्गजस्य भ्व। इत्यूक्तवाऽन्तर्दधौ तासां पश्यन्तीनां अप्रयव्रता ॥ ५६ ॥ ततस्ताः विस्मयाविष्टाः भार्वा मम भयात्राः। <sup>प</sup>विचेरुर्विपिनं सर्वं राघान्वेषणकातराः ॥ ५७ ॥ भवाराधन्ते(?) च नियतं राधे राधे वव गच्छसि । <sup>६</sup>क्वासि राधे क्वासि राधे हिंड नो देहि साम्प्रतम् ॥५८॥ ततोऽलब्ध्वा वरारोहा निरस्ता विमुवा गताः। निकटमासाद्य सर्वमेतत्र्यवेद थन ॥ ५६ ॥ कामेश्वयदिय ऊनुः

'आश्चर्य रूपं तदहृष्टं श्रुतं तन्मुखनिर्गतम्। आक्चर्यवचनं साधु मुनीनामपि मोहनम्॥ ६०॥ मातर्मातः क्षमस्वाद्य नास्ति नो दोषलेशकः। कि वित् कर्तुं न शक्ताः स्मो <sup>°</sup>यद्युक्तं तद्विधीयताम् ॥ ६१ ॥ ॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये विशन्या-

दिवाग्देवीकामेश्वर्यादिमोहने राघानिजतत्त्वप्रकाशनं

नामै<sup>१°</sup>कविंशोऽघ्यायः ॥ २१ ॥

१. वा-इ. । २. प्रियतां गता-क. ख. । ३. सर्वाश्चेव स-इ. । ४. विचेरमंवनं-क. स. । ५. वाधन्ते-क. स. । ६. ववासि ववासि गमा राधे-क. ख.। ७. यत्-क. ख.। द. आश्चर्यसम्पन्नं दृष्टं-ख.। १. यदुक्तं-इ.। १०. 'एकविंशोऽध्यायः'नास्ति-इ. ।

# द्वाविद्याऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच 'अप्येतासु निरस्तासु विलोक्य कि चकार तत्। कथ्यतां परमेशान श्रोतुं कौतूहलं मम॥१॥ श्रीकृष्ण उवाच निरस्तास्वथ सर्वामु शक्तिष्वेतामु सर्वतः। षोडशाभरणस्थानात जनिता अपरास्त्या॥२॥ दूत्यस्ताः कामरूपिण्यो राधान्वेषणं<sup>र</sup>संगताः। कामेश्वरी नित्यिकलन्ना भेरुण्डा भगमालिनी ॥ ३॥ महा विद्येश्वरी द्ती त्वरिता विद्विवासिनी। कुलसुन्दरी च विजया तथा ज्वालांगुमानिनी ॥ ४॥ श्रीसर्वमङ्गला देवी विचित्रा बहुरूपिणी। आनन्दरूपिणी चैव आशिरोमणितः शुभाः॥४॥ आपादकटकस्थानं विनिर्गत्य पुरः स्थिताः। महादेव्या सर्वभूतमनोहराः ॥ ६॥ आज्ञप्तास् मोहनाय राधिकायाः प्रतिजग्मुः समन्ततः। स्वनामसहशकियाः ॥ ७ ॥ **प्रीतिसुस्निग्धवाग्बाणाः** स्वनामसह्याकारा ४उपतम्बुईरिप्रियाम्। विलोक्य राघां ता देव्य ऊनुः प्राञ्जल धोऽप्रतः॥ ८॥ कामेश्वर्यादिका ऊचुः देवि कि ते व्यवसितं न जानीमो वयं शुभे। थोग्यकार्ये विरक्ताऽसि किमकार्ये कृताग्रहा॥ ६॥ योग्या त्वं देवि कृष्णस्य कृष्णो व्योग्यस्तवैव हि। 'समागच्छत् का अनम् ॥ १० ॥ महामरकतेनैव

१. अध्येताः सुनिरस्ताः सा विलो-इ. । २. संयुताः-क. ख. । ३. विश्वेश्वरी-क. ख. । ४. प्रांतिस्तु सुस्ति-इ. ख. । ४. उपत्याहुईरि-इ. । ६. योग्यस्तथैव-ख., योग्यस्तु वैश्व-इ. । ९. समाकाङ्खतु-क. ख. ।

त्वमेव योग्या तस्यैव स योग्यस्तव कामिनी।

प्योग्याया योग्यसम्बन्धो जायते गुभकारणम्॥ ११॥

त्वदर्थं प्रेषिता देव्या श्रीकृष्णप्रार्थ्यमानया।

अत्यन्तं कौतुकाविष्टा देवि त्विन्नकटस्थिताः॥ १२॥

तथा त्वन्मनसः साध्वि त्वामानेतुं समागताः।

वयं राधे रसमयी गम्यतां निजकाम्यया॥ १३॥

श्रीकृष्णे यत् तव प्रीतिः कोटिकन्दर्पमोहने।

तस्मादस्माद् वनाद् गच्छ स्वेच्छाकृष्णस्य सन्निधिम्॥ १४॥

श्रुत्वैतद्वचनं राधाऽसाधारणरसाऽवशा।

उवाच मधुरां वाणीं समानीय स्मितामृतम्॥ १४॥

श्रीराधिका उवाच

कस्याधीनास्मि मुभगा भिवष्यामि समीपगा।
स्वेच्छ्या ११ १तिमच्छामि यदि योग्यो भवेन्मम ॥ १६ ॥
यदि योग्यो भवेत् कान्तः कान्तः सर्वगुणान्वितः।
तथापि न स्वयं नार्या गम्यते परमः पुमान् ॥ १७ ॥
न मेऽर्थस्तत्र गमने शक्तिरस्ति नयन्तु माम्।
भवत्योऽष्यथवा देवी कृष्णो वा कृष्णवान्धवाः॥ १८ ॥
इत्थं सगर्ववचनं श्रुत्वः रिषपरिष्तुताः।
देव्यै निवेदयामामु(सू) रितमानमदोद्धता॥ १६ ॥
कामेश्वर्यादय ऊनुः

देवि राधा वरारोहाऽखर्वगर्वाऽतिमानिनी। तिरस्करोति गोविन्दमपि त्वां च वयं च काः॥ २०॥ न शक्यते तु तत् सोढुमवमानवचस्त्वि। भवत्या यदि शक्तिः स्यात् तदा तामानय द्रुतन्॥ २१॥ सत्यमुक्तं महेशानि <sup>४</sup>कार्यः परिकरो हृद् । वयं न शक्ता जगतां जननी त्रिपुरेश्वरि॥ २२॥

१. 'योग्ययोयोंग्य'इति पाठः संजोध्यात्र मूले स्थापितः । २. 'त्र'नास्ति-क. इ. । ३. एतदिच्छामि-इ. । ४. रोवोपितप्तु गः-ल. रोष परिस्फुटाः-इ. । ५. कार्य-क. ल. । ६. परिकरोति द्वरः-इ. ।

एवमालोच्य यद्यक्तं भगवत्या विधीयताम्। ततः श्रीबलरामासौ त्रिपुरा सा पुरातनी॥ २३॥ ब्रह्मविष्णशिवादीनामकरोत् क्रोधमृद्भटम्। ततः ऋद्वा जगन्माता 'रोषताम्रमुखाम्युजा ॥ २४ ॥ अरुणा रुणिमोद्दामलोचनी शोकमोचनी। देहादु शादयामास योगिनी डाकिनी गणान ॥ २५ ॥ राधादेव्याः १सर्वसेव्या समाकर्षण कर्मणे । आधाराद्दगतास्तस्या डाकिनी देहनाशिनी॥ २६॥ योनिरन्ध्राद् डा(रा)किनी <sup>४</sup>च लाकिनी नाभिदेशतः। काकिनी हृदयाज्जाता शाकिनी <sup>६</sup>कण्ठदेशतः ॥ २७ ॥ भ्रुवोर्मध्यान्महेशान्या हाकिनी हंसरूपिणी। विकृतास्या दुराघर्षा रक्तमांसा श (स)वित्रया॥ २८॥ <नाशाय राधिकायास्ता जग्मुर्वृन्दावनं वनम्। काचिद् 'वृन्दां वनचरीं राधिकासहचारिणीम्॥ २६॥ जग्राह पाणिना काचिद् जघान प्रमदोत्तमाम्। दंष्टाकराल १° वदना भक्षयामास ११ चापराम ॥ ३०॥ <sup>१९</sup>कोमलाङ्गया भीषणाङ्गी शिरश्चिच्छेद पाणिना। धृत्वा पादद्वयं १६ कान्विद् आमयामास भूतले ॥ ३१ ॥ शिलायां पातयामास काचिद् भीम १४ घनस्वना। थ्यएतद्दृब्द्वा महादेवी राधाऽसाधारणिकवा॥ ३२॥ जहासाधर १६ बिम्बान्त १७ र्लसत्कुसुमदाडिमा ततः स्वदृष्टिसुघया जीवयामास ताः क्षणात्॥ ३३॥ राधा भगवती देवी देवीनामवने स्थिता। उत्तस्थर्जीवितास्तत्र <sup>१८</sup>गतस्वप्ना इव क्षणात् ॥ ३४ ॥

१. ताज्यताञ्च-इ. । २. रिजमो-इ. । ३. 'सर्वसेग्या'नास्ति-इ. स. । ४. कर्मणाः-इ. । ५. 'व'इत्यस्य स्थाने 'व'इति-स. । ६. नाळदेशतः-इ. स. । ७. रसियाः-इ. स. । ६. नाशये-इ. । ६. युग्दावनवरीं-इ. । १०. वचना-इ. स. । ११. चापरा-स. इ. । १२. कोमलाङ्गा-इ. । १६. काचित्-इ. स. । १४. वनाय्वना-इ. । १५. प्तच्छुत्वा-इ । १६. विम्वा तस्निव्छ-सत्कृतु-इ. स. । १७. नीलद्वानदादिमा-इ. । १६. वतसुता-इ. ।

ता आहानाहसा देवी किमिदं किमिदं क्षणात्। युष्माह्यां ह्या ह्य्टमद्यैव विपिने मया॥३४॥ इत्येवमासीत सा धारा रोषानलसमाकुला। प्रोत्फुल्लरोमस्तोमा च ताम्रताम्रास्यमण्डला॥ ३६॥ ततः 'ऋद्धा जगन्माता राधा त्रिभुवनेश्वरी। देहादूत्पादयामास सा शक्तीविवृताननाः ॥ ३७ ॥ <sup>२</sup>महोग्रा भीमननदा भीमा मरकतप्रभाः। ताः क्षणाद् <sup>६</sup>उद्गता <sup>४</sup>देव्यो जवालोहितलोचनाः ॥ ३८ ॥ या सा घोरस्वरेणैव कोटिब्रह्माण्डलण्डनम्। डाकिनीभियोंगिनीभियुंयुधुर्युधि दुर्मदाः ॥ ३६ ॥ हरतपादप्रहारैश्च ज्ञलपट्टिशमुद्गरै:। परिघैस्तोमरै: खड्गैर्बाणै: कोटिसहस्रश:॥ ४०॥ शक्तिभिस्तरु सङ्घातैः शिला <sup>६</sup>जालस्य वृष्टिभि:। अहिंदिभर्मु विद्यातैश्च दण्डादण्डि रदारिद ॥ ४१॥ ऐन्द्रैरस्त्रैस्तथाऽऽग्नेयैर्याम्यैने ऋतकैस्तथा वारुणवियवै दाम कौबेरै: शाम्भवैरिप ॥ ४२ ॥ हलाहलै: कालकूटै<sup>९</sup>रारकूटस्य कुटकै: । लोष्ठैश्च लोहलगुडैः पार्जन्यैर्गदया तथा॥ ४३॥ मुसलेन हलेनापि चक्रचक्रेण <sup>१°</sup>पाशकै:। बाहुयुद्धैः 'पादर्वयुद्धैः केशाकेशि नखानखि॥ ४४॥ अभूद् युद्धं सुतुमुलं सर्वेषां लोमहर्षणम्। अकालप्रलयं लोकाः <sup>१२</sup>शोकाकुलितमानसाः ॥ ४४ ॥ मेनिरे धरणी देवी चकम्पे सर्वतोभयात्। ततस्ताभिः प्रकृतिभिर्डाकिन्याद्याः पराजिताः॥ ४६॥ <sup>१६</sup>पलायनपराः सर्वास्त्रिपुराशरणं ययुः । ततो विरक्तास्ताः सर्वा याश्च पूर्वं समागताः ॥ ४७ ॥

१. कमाज्यगन्माता-ङ.। २. महोग्रभीम-ङ.। ३. उदता-क. स.।
[४. देव्या-स.। ५. सम्पातैः-ङ.। ६. जलस्य-ङ.। ७. दिष्टि-ङ.। द.
वाम-ङ.। ६. वींरकूट-इ.।१०. केशकैः-क. स.।११. पाशयुद्धैः-क. स.।
१२. शोकाद्गलित-क. स.। १३. 'पळायन'"'गन्तुमुद्यता'इति स्लोकद्वयं
नास्ति-ङ.।

शक्तीनां कन्दनं हृष्ट्वा समुद्धिगनहदाकुलाः। कोधादारक्तनयनाश्चश्वला गन्त्म् चता ॥ ४८ ॥ ता आलक्ष्य महादेवी राधा त्रैलोक्यस्न्दरी। 'मोहयामास रूपेण वल्गुवाक्येन 'सुन्दरी॥ ४६॥ ततः क्षणान्तरे तस्या गाप्यो लक्षमहस्रशः। वामाञ्जतः समुत्पन्नाः कोटिकन्दर्पमीहनाः॥ ४०॥ त्रेलोक्यमोहनेनैव रूपेणात्यदभूतेन च। स्तम्भयन्त्यश्च ताः शक्तीः त्रिपुरादेहसम्भवाः ॥ ५१ ॥ हिनारपुटितं कृत्वा यस्या नाम जजाप सा। सा तस्या वशमापन्ना चरणं शरण गता॥ ५२॥ एकेका गोपी तासां वे सर्वासामपि मोहिनी। ततस्तम्या महादेव्या दांधणाङ्गानमनोहरात्॥ ५३॥ आविर्भूताः 'कोटिकोटिकन्दर्पंदर्पसंयुताः। चारुप्रसन्नवदना उन्मत्ता दिव्यर्धाणः॥ ५४॥ दिव्यपुष्पधनुर्वाणधरा मरकतप्रभाः। दिव्य-माल्याम्बरधरा दिव्यालङ्करणोज्ज्वलाः॥ ४४॥ मोहयन्तो वनं सर्वं विचेतः धनामरूपिणः। तान् हष्ट्वा त्रिपुरादेहसम्भवाः प्रमदोत्तमाः॥ ५६॥ मुमुहु स्वानावण्यस्मितमम्भाषणेर्गुणै:। ततो राधा महादेवी दूतीभूव जगन्मयी॥ ५०॥ नासां "सामीप्यमागत्य विस्मयोत्फुल्ललोचना। वाग्भिस्ता मोहयामास कामरूपमहोदयाः॥ ५८॥ श्रीराधिका उवाच हे देव्यः कि वृथा चारु यौवनं कुरुथ प्रियाः। लतानां कि प्रसूनैस्तर्यंदि नो भृङ्गसङ्गमः॥ ५६॥ मनःप्रीतिकर सुष्ठु 'यौवतानां च यौवनम्। विना पुरुषसङ्गत्या लोके केवलभत्स्निम्॥६०॥

१. मोदया-क. स. । २. सुन्दरी:-इ. । ३. श्रङ्कारपुटिनं-इ. । ४. कोहि-कन्दर्पदर्पहरणसंयुता:-इ. स. । ५. माकाम्बर-इ. स. । ६. कमैस्पिण:-स. । ७. समीपमागस्य-इ. । इ. यौबनानां-इ. स. ।

यौवनं दुर्लभं स्त्रीणां दुर्लभः सत्समागमः। तच्छूणुध्वं 'मम 'वचो हृदयं 'कुरुत स्थिरम् ॥ ६१॥ 'पश्यततान् सुपुरुषान् नानारूपगुणान्वितान्। कामिन्यः कामरूपिण्यः कामयध्वं यथासुलम्॥ ६२॥ यूयमेभिविहरत ध्यदि वः सुखमिच्छथं। कामिनीनां वृथा प्राणास्तारुण्यं रूपसञ्चयः॥६३॥ यदि पुंसङ्गमो नास्ति सत्यं सत्यं न संशयः। भ्वमुक्तवा महादेवी कामार्ता लज्जयान्विताः॥ ६४॥ अधोमुखीर्हसद्वनत्रा आनन्दोत्फुल्ललोचनाः। पुरुषैयोजयामास निजदेहसमुद्भवैः ॥ ६४ ॥ °ततस्तस्याः समुद्भूताः 'देहाद् गन्धर्वकिन्नराः। 'विहारानन्दसानन्दा विमुग्धहृदया मुहः ॥ ६६ ॥ वृन्दावनचराः सर्वे नृत्यगीतपरायणाः । तत्र दुन्दुभयो नेदुनिषेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ ६७ ॥ ततस्तैः पुरुषैनित्यं रममाणा मुहुर्मुहुः। <sup>९°</sup>वृन्दावनचराः सर्वे नृत्यगीतपरायणाः ॥ ६८ ॥ राधिकावशमापन्नास्तस्थुर्वृन्दावने चिरम्। एवं तासु प्रकृतिषु चिरं वश्यासु सर्वतः॥ ६६॥ विस्मितात्मान आसंस्ते ये वृन्दावनवासिनः। अहो किं वा वर्णयामो राधादेव्या विमोहनम्। स्तम्भनं परनारीणां १९परैः संयोजनं जनैः॥ ७०॥

१. 'मम'इत्यस्य स्थाने 'मद'इति—ख.। २. वचनं—क. स.। ३. कुरू संस्थिरम्—क.। ४. पश्येतान्—क. स.। ५. यदि कांतुक्तमिच्छया—क. स.। ६. पृत्युका—क. इ.। ७. ततस्तस्यां—इ.। द. सुष्ठु गन्धवं—क. स.। १. विवाहानन्द्यानन्द्—क. स.। १०. 'वृन्दा'" यणाः इति पङ्किरियं नास्तिः इ.।१८, पश्गैः—इ. स.।

विश्वेषां जननी विमोहजननी संस्तम्भिनी सर्वदा लीलालोलकटाक्षमोक्षकुटिला सर्वेः सुपर्वोत्तमैः। 'संसेव्या कनकावदातविदिता वृन्दावन'स्वामिनी 'श्वीरा जङ्गमदेवता रितगुरो राघा समाराध्यताम्॥ ७१॥ इत्येवं निगदन्तस्ते मुमुहुश्च 'मुहुर्मुहुः। वृन्दावनजनाः सर्वे दारुयन्त्रा इव स्थिताः॥ ७२॥

॥ इति श्रीकृष्णयामने महातन्त्रे राघाकृष्णरहस्ये कामेश्वर्यादिभङ्गः सर्वसंक्षोभिण्यादिसम्मोहनं नाम श्वराविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

१. संदोष्या कनका-क. । २. कामिनी-क. ल. । ३. भारा-क. ल. । ४. इतः पूर्व 'ते'इति-ल. । ५. 'हाविंकोऽयायः'नास्ति-ह. ।

### त्रयोविशोऽध्यायः

श्रीबलराम उवाच
एतास्वेवं निरस्तासु वश्यमानासु कासु च।
किं कृतं त्रिपुरेश्वर्या तन्मे नाथ निगचताम्॥१॥
श्रीकृष्ण उवाच
ततो भगवती देवी विललापातिदुः खिता।
उवाच च महेशानी लज्जयाऽघोमुखाऽम्बुजा॥२॥
श्रीमत्त्रिपुरोवाच
न कृतं कृष्णसाहाय्यं न कृता राधिका वशे।
स्वयं किं तत्र यास्यामि यत्र राघा सनातनी॥३॥
ममैव शक्तयः 'सर्वान् किन्धित्करणे क्षमाः।
ममैव गमनं तत्र 'सहसा न 'पुनिक्त च॥४॥
हठात्कारेण चलनं प्रभूणां नहि नीतितः।
अत्र स्थित्वैव कर्तव्यं 'तत् यत्नं कर्मणे मया॥ ४॥
यथा सा 'विद्वलमितः समागच्छिति राधिका।

अत्र स्थित्वैव कर्तव्यं 'तत् यत्नं कर्मणे मया ॥ ५ ॥
यथा सा 'विह्नलमितः समागच्छित राधिका।
तथैवाद्य विधेयं ६मे बद्धः परिकरो हृढः ॥ ६ ॥
ततो भगवतीत्युक्तवा श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी।
मन्त्ररूपा स्वयं भूत्वा जजापाकर्षणं मनुम्॥ ७ ॥
मुद्राभी रचिताभिश्च सर्वभूतवशङ्करी।
राधामाक्षितुं यत्नं स्वयं चक्रे महेश्वरी॥ ६ ॥
वसन्तसुन्दरीनाम मन्त्रमाकर्षणं परम्।
सर्वसंक्षोभिणीं भुद्रां विरचय्य करद्वये॥ ६ ॥

जजाप परमं जापं येनाकृष्टं जगत्त्रयम्।

१. तत्र किश्चि—क. ख.। २. सहसेव न—क. ख.। ३. युक्त च—क. ख.। ४. स्वयं तस्कार्मणं मया—इ.। ५. विकलामितः—क., विद्वलामितः—ख.। ६. 'मे'इत्यस्य स्थाने 'मम'इति—क. ख.। ७. 'मुद्रां'इत्यस्य स्थाने 'तत्र'—क. ख.। ६. मन्त्रं तुरीयं—क. ख.।

काम मिन्द्रं तुरीयं च नादिबन्दु विभूषितम्॥ १०॥

भुवनेशीबीजयुक्तं द्वादशस्वरिबन्दुकम्। ततः परं नीलसुभगे हिलि हिलि ततः परम्॥ ११॥ विच्चे स्वाहापदयुता विद्येयं सर्वमोहिनी। वसन्तसुन्दरीनाम्नी सर्वसंक्षोभकारिणी॥ १२॥ ततो मुद्रां समुद्रां सा रचयामास सुव्रता। क्षोभिण्यां रिचतायां च क्षोभिता साऽभवत् क्षणात् ॥ १३ ॥ <sup>१</sup>विना मां च वनं सर्वं शून्यं जातं तया बल। ततो विद्राविणी मुद्रा रचिता वित्रपुराम्बया॥ १४॥ त्तेथैव सा महादेवी द्राविता चाऽभवत्क्षणात्। दर्शनलालसा ॥ १५ ॥ प्राद्रवच्च ततः स्थानान्मम मामेव मनसा नित्यं चिन्तयन्ती विरोदिति। पूनश्चाकिषणीं मुद्रां विरुचय्य महेश्वरी॥ १६॥ जजाप परमां विद्यां दिगम्बरीमनुत्तमाम्। मनसा 'चिन्तयन यश्च जपेद्विद्यामिमां शुभाम् ॥ १७ ॥ यदर्थं भवा जपति सा त्यक्तवा वासांसि दूरतः। हठाद् दिगम्बरीभूय धावत्युन्मत्तवद् वधू:॥ १८॥ तां विद्यां कथयिष्यामि शृणुष्वेकष्मनाः प्रिय। "यां जप्तवा परया देव्या राधिकाप्युत्मदा कृता ॥ १६ ॥ आदौ चिन्तामणिबीजं मध्ये च भुवनेश्वरी। अन्ते वाग्वादिनीबीजं त्रिभिबींजैरूपस्कृताम्॥ २०॥ अमुकीं दिगम्बरीं कृत्वा समानय <sup>क</sup>हरिप्रियाम्। वह्निजायावधिविद्या सर्व १ मोहनकारिणी ॥ २१॥ अस्याः स्मरणमात्रेण आकृष्टा राधिकाऽभवत्। लज्जयाऽधोमुखी देवी ' कामरोगेण पीडिता ॥ २२ ॥

१. 'विना'''' 'खणात' इति पङ्कित्रयं नाहित—सः । २. त्रिपुरा मया—कः । ३. त्रयैव—इः । ४. चिन्तयतश्च—कः सः । ५. 'वातं प्रति सा' इति पाठान्तरम् । ६. मना प्रियाम—इः । ७. यां यां जप्त्वा—कः, प्रियायां या जप्त्वा—सः । ६. 'कृता'नाहित—कः सः । ६. हरिप्रिया—इः । १०. सम्मोहन—सः, सम्मोहः इः । ११. कामवाणेन—इः ।

कि करोमि क्व तिष्ठामि क्व यामि शरणं च कम् । इति चिन्ताकुला राधा पुनरायाति याति च ॥ २३ ॥ दोलेव चश्वला देवी ममान्वेषणकातरा । ततः सा त्रिपुरा'मिद्धा सर्वसिद्धैर्नमस्कृता ॥ २४ ॥ व्वश्यामुद्धामनु महामनुमेकं जजाप च । ततः सा राविका बीघं विवह्नला समजायत । गमनाय मितं चक्रे यत्राहं रसवारिधः ॥ २४ ॥

ब्राह्मण उवाच

इत्येवं श्रुत्वा रामोऽसौ रामणीयकमन्दिरम् । ४मौनीश्रीभावनम्रास्यो विललास जहास च ॥ २६ ॥ ६ततः <sup>९</sup>श्रीकृष्णदेवोऽपि लज्जया कथने जडः । अभवन् मौनजीलोऽसौ सुशीलो लीलया परम् । ९परेज्जिनजः सर्वेषामन्तर्यामी स्वयं प्र**भुः**॥ २७ ॥

ब्राह्मणी उवाच भवद्भिः कथितं कान्त कान्तस्य <sup>९</sup>काण्डमद्भुतम् । बलरामेण चरितं रामेण बलिना श्रुतम् ॥ २८॥ ततः <sup>१९</sup>परं किमभवद् <sup>१९</sup>भवता तत्तु कथ्यताम् ।

ततः पर किममयप् भवता तर्वु विस्तर्व एतः । २६॥ १९० वस्त्या मम नो तृष्तिः परं कौतूहलं पुनः ॥ २६॥

नारद उवाच

ततः पृष्टश्चाट्कारैर्जाह्मण्या ब्राह्मणोत्तमः। अवद**द्** वदतां श्रेष्ठो विहारचरितं हरेः॥३०॥ ब्राह्मण उवाच

कथिष्यामि ते कान्ते कान्तकृष्णेन यत्कृतम्। श्रीराधया वा विदितं वृत्दावनचरीमृत्वात्॥३१॥

१. 'सिद्धा' इत्यस्य स्थाने 'देवी'-क. लः। २. यस्या मुद्रामम् महा-कः खः। ३. विकला-खः, १४. रमविष्ठिधिः-इः। १. मौनीद्वीभारतस्यो-क. खः, 'सौमित्रीभावनम्रास्य' इति पाठान्तरम्-इः। ६. 'नतः' नास्ति-कः, १७. श्रीकृष्णो-खः। इ. परां गतज्ञः-कः। ९० कान्तम-कः, खः। १०. किमभवत्तन्त्र भवता-इ. लः। ११. भवन्तः-खः। १२. शृण्वतो न मनो-कः, शृण्वत्यो मम नो-लः।

एतत् सुगुह्यं चरितं गोपनीयं परं भवेत्। तथापि कथ्यते कान्ते यत्कान्तप्रेममन्दिरम् ॥ ३२ ॥ इदं हि गोप्यं यत्नेन कस्मैचन 'न कथ्यताम्। हितं यदीष्यते देवि स्वयोनिरिव सर्वदा॥ ३३ ॥ ततो मदद्विरद<sup>र</sup>गिति <sup>१</sup>चलत्पदां

नितम्बिनीं सुविपुलकेलिलालसाम् । \*रसेश्वरीं सकलभकलाकलापिनी-

<sup>६</sup>मुवाच कापि किल हरेः <sup>७</sup>पदुद्भवा ॥ ३४ ॥ राघां वृन्दा वनेशानीं गच्छन्तीं स्वच्छया धिया । <sup>६</sup>पिथ वृन्दाऽब्रवीत् कृष्णचरणाम्भोज<sup>३</sup>निःसृता ॥ ३४ ॥

वृत्ता उवाच
वव यासि त्वं वरारोहे काऽसि कस्याऽसि भामिनी ।
न त्वया सह्गी रूपवती कापि विलोक्यतेः ॥ ३६ ॥
अहो रूपमहो रूपमहो रूपमहो १° वयः ।
अहो लावण्यवन्द्याहो तनुकाश्वनमञ्जरी ॥ ३७ ॥
नयनेन्दीवरमिदमहो खञ्जनगञ्जनम् ।
अहो वदनशोभेयं राकेन्दुसहचारिणी ॥ ३८ ॥
अहो मध्योऽतिलीनोऽयं सदसत्संशयाशयः ।
अवधीरयति मिहस्य कङ्कालमिष हेलया ॥ ३६ ॥
अहो १ विम्बविडम्बोऽयमधरो १३ रुणतोऽरुणः ।
आश्चर्यं गमनं १३ तस्या मदद्विरद १४ मन्यरम् ॥ ४० ॥
मुनेर्मनो मोहयति किमुतान्यस्य कामिनः ।
कुलाबलापि विजने विपिनेऽपि च नेहसे ॥ ४१ ॥
लिज्जतं मिज्जतं सर्वं कुलीनानां कुलं परम् ।
अहो दुरत्ययः कालो यदह्वं प्रदर्शयेत् ॥ ४२ ॥

१. 'न'इत्यस्य स्थाने 'तु'-क. सा.। २. गतिश्च-इ.। ३. च तत्पदा-क. सा.। ४. विश्वेश्वरीं-क. सा.। ५. 'कछा'नास्ति-क. सा.। ६. मुदा च-क.। ७. यदुन्नवा-क. सा.। द. पणवृत्दा-इ.। ९. निस्पृदा-इ.। १०. वचः-क., ध्यम्-इ.। ११. 'विश्व'नास्ति-क. सा.। १२. अतिवादणतो-क. सा.। १३. 'तस्या'इत्यस्य स्थाने 'मन्दं'-क. सा.। १४. मन्तरम्-इ. सा.।

यदश्रतं श्रावयति कथमेकािकनी वने। प्रृण कल्याणि सूभगे तथ्यं पथ्यं वची मम ॥ ४३॥ किमर्थं मुन्मनी भूत्वा भ्रमिस त्वं वने वने। एकस्मिन्नेव सङ्गम्य उपसान्त्वय मानसम्॥ ४४॥ त्रैलोक्यमोहनं रूपं याह्यं त्विय विद्यते। ताहरी रूपलावण्यैः कोऽपि मानव'वेशभाक् ॥ ४५॥ विपिनेऽस्ति कृष्णनामा श्यामसुन्दरविग्रहः। स एव तव योग्योऽस्ति योग्या रतस्यासि निश्चितम् ॥४६॥ विहरस्व तेन समं जन्मैव सफलीकुरु। युवतीनां पैयौवनैः किं न चेत् सन्नायकागमः॥ ४०॥ लतानां मधुभिः कि रस्यान्न चेन्मिलति षट्पदः। स <sup>४</sup>नु त्वयि क्रीडितायामनु<sup>६</sup>रागं विधास्यति ॥ ४८ ॥ राधाविरहदूनोऽसौ स्त्रीकामः पुरुषो यतः। त्वय्येव दृष्टमात्रायां व्याकुलः स भविष्यति ॥ ४६ ॥ <sup>९</sup>गम्यतां साधुचरिते सत्यं सत्यं न संशयः। राधाविरहजं तापं त्वत्सङ्गामृतवारिणा ॥ ५० ॥ शमयिष्यति यस्मात् स तस्मात् प्रेष्ठा भविष्यसि । ईश्वरः परमः कृष्णो <sup>५</sup>वनस्यास्य ज्ञुचिस्मिते ॥ ५१ ॥ स्वयं कर्ता स्वयं भर्ता स्वयं हर्ता च रक्षिता। इन्द्रनीलमणिश्यामः कोटीन्द्रललिताननः ॥ ५२ ॥ साक्षात् कन्दर्पदर्पंघनो रूपेण हिमशीतलः। सर्वलीलाविलासादिसदनं मदनातूरः ॥ ५३ ॥ यस्य दर्शनमात्रेण कामिनी <sup>१°</sup>गतचेतना। यस्य वंशोनिनादेन ११मोहितं सकलं वनम् ॥ ५४॥ कृटिलालकालिरामालिरमणीयास्यवारिभूः जितकामधनुरुचारुभ्रयुगारुणलोचनः 11 44 11

१. शोकभाक्-क. ख.। २. तस्यस्ति-क. ख.। ३. इतः पूर्वं चं-क. ख.। ४. स्यात चेत्र मिलति-ख.। ५. तु-क. ख.। ६. रागी-क. ख.। ७. 'गम्यतां '''भिव्यसि' इति पक्कित्रयं नास्ति-क.। ६. भविष्यति-ख.। ६. चल्छभास्य-इ.। १०. गणचेतना-इ.। ११, मोदितं-क. ख.।

सिंहग्रीवो भहोरस्को महाबाहुर्महाबलः ।

महोत्साहो महावीयों गजेन्द्रसमिवक्रमः ॥ ५६ ॥

वित्तवासाः सुन्दराङ्गो विलमत्पल्वलोदरः ।

सर्ववेदाचितपदः भर्वदेवशिक्षामणिः ॥ ५७ ॥

भर्मवंसहो महोदारो गाम्भीर्येणोभ्दिधर्महान् ।

एताह्रगुणोपेतः कृष्णः प्रियतरस्तव ।

अर्द्येव गच्छ निकटं तस्य त्वं यदि रोचते ॥ ५८ ॥

बाह्मण जवाच

एतस्मिन्नेव समये त्रिपुरा मिद्धयोगिनी।
उन्मदां कलयामास मुद्रामुन्मादकारिणीम्॥ ५६॥
तत्क्षणादेव सा बाला 'लुलिताङ्गचपतद्भुवि।
उन्माद्यन्ती परं राधा रक्ष कृष्णेति वादिनो॥ ६०॥
लतागुल्मादिकं सर्वं पप्रच्छ 'मधुरस्वरै:।
प्रणयाविष्टहृदया 'हृदयानङ्गसङ्गता॥ ६१॥

श्रीराधा उवाच

भोः 'श्रीकदम्बनव' चूतपलाश्'वित्व-

प्वलोलच्छदासनवियुग्मदलप्रियालाः।

न्यग्रोधजम्बुपनमार्कतमाल १३ शालाः

श्रीकृष्णदेवपदवीं कथयन्तु मह्मम् ॥ ६२ ॥
भो वासन्तिलताधिपे तुलिमिके हे जाति हे यूथिके

पहे वल्लीमिय निन्दिके सकलिके हे मालिके रिङ्गिणि ।

शश्चद्रङ्गलवङ्ग भो विदिशतौद्देशं रमण्याः सदा

पराधायाः सपदि प्रचश्चलहृदः कृष्णाऽभिमारे धिमम ॥६३॥

१. महोरचा-क. ख.। २. पीतवासा-क. ख.। ३. सर्ववेदिशिखा-क. ख.। ४. सर्वमहो-क.। ६. रुखमहो-क.। ६. रुखितान्यपतद्भवि-इ.। ७. मधुसबरे:-क., मधुरावरे:-इ.। ६. परमानन्दसङ्गता-क. ख.। १. श्रीकृष्णदेवनव-क.। १०. च्छुभतां पलाश-इ.। ११. 'विल्ब'नास्ति-क. ख.। १२. विल्वेलच्छ्वा-ख., नेनिव्दा-इ.। १३. माला:-इ.। १४. 'हे'नास्त-क. ख.। १५. राधिकाया:-इ. ख.। १६. 'मम" राधिकाया (रलो० ६४) नास्त-क. ल.।

हे कृष्णसारशशवर्यामृगाधिराज

हे द्वीपिनो द्विपवरा गवयाश्चमूरो।

श्रीकृष्णतुष्टमनसो मम राधिकाया

वर्त्मोपदेशमधुना कुरुतानुरागात्॥ ६४॥

'हेमन्तकोकिलमधुव्रतसारिकाद्याः

सारङ्गरङ्गशुककेलिचकोरहंसाः।

हे कालकण्ठकमयूरगरुत्मदाद्याः

शंसन्तु मे सपदि तां पदवीं तदीयाम् ॥ ६५ ॥

वृन्दावनचरे वृन्दारकमनोरमे।

कृष्णवृन्दप्रिये वन्द्ये वन्दे त्वां वरवन्दिते॥ ६६॥

जिपायः कथ्यतां भद्रे यातु मे मदनज्वरः।

कि करिष्यामि यास्यामि क्व भरिष्यामि कि प्रिये ॥६७॥

ब्राह्मण उवाच

वन्दे

ततः सा सान्त्वया वाचा सान्त्वयामास राधिकाम् ।

कन्दर्पंदर्पं वशगां धविलुण्ठतीं महीतले ॥ ६८ ॥

वृन्दा उवाच

भद्रे त्वं हि वृषस्यन्ती कातं मे तन्न संगयः। भविष्यति तव प्रीतिदेवि नोत्कण्ठिता भव॥ ६९॥

एकं निगुढबीजं ते कथियिष्यामि सुत्रते।

नीतिशास्त्रविदां कामतन्त्रे च यत्तु सम्मतम्॥ ७०॥

स्वयं या विह्नला याति कामिनी पुरुषाथिनी।

'सद्गुणैरन्वितां तां च नावजानाति कः पुमान् ॥ ७१ ॥

अत्रैव तिष्ठ भो 'तस्मान्नातस्त्वं गन्तुमईसि । एकाकिनी क्षणादेव शान्तिस्तव भविष्यति ॥ ७२ ॥

सहसा नैव <sup>१°</sup>कुर्वीरन् कार्यं कार्यार्थं शकोविदा:।

यदि कुर्वन्ति ते सत्यं कोविदा १९अप्यकोविदाः॥ ७३॥

रै. हे मसकोकिछ-क. ख.। २. बुन्दावनमनो-क. ख.। ३. उपायं-ख.। ४. वरपां-क. ख.। ४. विरुपन्तीं-इ.। ६. ज्ञातमेनक्र-ख. इ.। ७. वा-ख. इ.। ५. ज्ञातमेनक्र-ख. इ.। ७. वा-ख. इ.। १०. कुवींत-इ.। ११. वेदिका:-क. ख.। १२. बद्दोविदा:-इ.।

श्रीया ० ११

विमृश्य कार्यकर्ता यः 'पूर्णः पण्डिताधिकः।
अविमृश्य कार्यकर्ता पण्डितः पण्डितो यदि॥७४॥
तदा कथं भगवती 'भवती मोहकातरा।
शश्चत् त्रिभुवनोद्योतयशः पीयूषिवद्युतिः॥७४॥
बाह्मण उवाच

इत्थं मुसान्त्वता देवी वृन्दया विलगुवाक्यया।
क्षणं स्वस्थमनाः शान्ता पारिजाततलेऽवसत्॥ ७६॥
एतिस्मन्नेव समये श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी।
महाङ्कुशानाम मुद्रां रचयामास सोत्सुका॥ ७७॥
अङ्कुशेन महाहस्ती यथैवाकृष्यते क्षणात्।
तथैव भामिनीचेतो नित्यमाकृष्यतेऽनया॥ ७६॥
रचितायां च मुद्रायां जिल्पते च भहामनी।
पुनराकिषता देवी राधा कृष्णमनोरमा॥ ७६॥
चिरं निमील्य नयने लीलयाऽतिष्ठदुद्ध्रा।
ततः पुनर्महेशानी रचयामास मुद्रिकाम्॥ ८०॥
तिखण्डाख्यां ततो देवी निर्लंज्जा चाऽभवत् क्षणात्।
लज्जाभयं कुलभयं सर्वधर्मभयं तथा॥ ८१॥
खण्डियत्यिचरात् स्त्रीणां तित्त्रखण्डेति कीत्यंते।
रचितायां च मुद्रायां वृन्दया विनिवारिता।
अशक्तागमने राधा विन्दया चाभवत् क्षणात्॥ ८२॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधादेवीप्रोन्मादनं

१. मूर्तः -क. स. । २. 'भवती'नास्ति -क. स. । ३. वस्तुवाक्यया - इ. । ४. मानिनी -स. इ. । ५. महामुनी -क. । ६. यत्मा चिरात - स. । ७. चन्न-डाडमनत्-क. स. । इ. 'त्रवीविद्योऽध्यायः'नास्ति - इ. ।

## चतुविशोऽध्यायः

ब्राह्मण उवाच

'ततः सा त्वरया वृन्दा <sup>२</sup>दासी कृष्णस्य योगिनी। सम्मुखस्था महादेव्या गृहीत्वा करपङ्कुजम्। अपृच्छद् मधुरालापा तन्नाम चरितानि च॥१॥ वन्दा उवाच कि ते नाम महादेवि तन्मे कथय सुवते। मया त्वं कृत्ययाविष्टा लक्ष्यसे मन्दगामिनी ॥ २॥ श्रतमस्ति मया किञ्चित्तदाकर्णय स्वते । कृष्णस्याऽद्भुतरूपिणः ॥ ३ ॥ परब्रह्मस्वरूपस्य देहाद्विनिर्गता पूर्वं उराधिका सकलाधिका। तां हृष्ट्वा रूपिणीं देवीं स्वयं कृष्णो मुमोह सः ॥ ४ ॥ ततस्तुष्टाव विकलो राघा राधित जलपकः। नीलराजीवलोचनीं शोकमोचनीम् ॥ ४॥ तामेव ततः सा च महादेवी भभुवनेश्याऽवरोधिता। कृष्णदेहोद्भवाऽप्यद्य रतिभीताऽद्रवत् क्षणात् ॥ ६॥ हस्तप्राप्तां च तां देवीं न स जग्राह केशवः। <sup>६</sup>प्रेमभङ्गभयात् साऽपि ततश्चान्तर्दंघे क्षणात् ॥ ७ ॥ अन्तर्हितायां राधायां तत्कामासक्तचेतनः। चिन्तयामास विश्वातमा कथं मद्वशगा भवेत्॥ ५॥ नवयौवनगविणी । अपूर्वरूपसम्पन्ना तत्र चिन्तयतस्तस्य कृष्णस्य परमात्मनः॥ ६॥ देहादाविर्बभूवाऽसौ परब्रह्मस्वरूपिणी। समस्तलोकजननी श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी ॥ १०॥

१. ततस्तु त्वर-क. ख. । २. श्रीकृष्णानुयोगिनी-क. ख. । ३. कृपया-क. ख. । ४. राधिकासु कळा-क. ख. । ४. भुवनेश्वर्या विवोधिता-क. ख. । ६. प्रेमभोगमयात-क. ख. ।

<sup>९</sup>यथा कृष्णे न भेदोऽस्ति परमानन्द<sup>्र</sup>रूपिणी। बहुरूपा च सा देवी ततो जाताः सहस्रशः ॥ ११॥ अनञ्जकुसुमाद्याश्च नित्यलीला महाबलाः। नानारूपधराः सर्वा नानाशक्तिसमन्विताः॥ १२॥ अन्वेषणाय राषायाः प्रेषिता विश्वरूपया। राधया चापि ताः सर्वा निजिता निजमायया ॥ १३॥ तच्कुत्वा त्रिपुरादेवी योगिनी त्रिपुरातनी। चकार कर्म तिह्व्यं मन्त्रमुद्रासमन्वितम्॥ १४॥ संक्षोभणं द्रावणं च वश्याकर्षणमादनम्। त्रिखण्डाद्या मुद्रिकाश्च 'वश्यकर्मकुतूहलाः ॥ १४ ॥ याभिविरचिताभिश्च का स्त्री न स्याद् वशंगता। मायया मोहिता याश्च उन्माद्यन्त्यो मनस्विनि ॥ १६ ॥ न जाने 'कीहशी तासां गतिर्भवति शोभने। त्रिपुरा त्रिजगद्धात्री साक्षाद् या भगवत्तनुः॥ १७॥ तया विरचिता माया न कस्या वा हरेन्मनः। न जाने कासि देवी त्वं कि ते नाम प्रकाश्यताम्॥ १८ ॥ नवलावण्य वत्रयाभिः समाप्लावितविग्रहाः। न क्वापि कापि में हच्टा सृष्टाविह विहारिणी ॥ १६ ॥ ब्राह्मण उवाच

'इत्युक्ता सा महादेवी कृष्णदेवस्य वल्लभा। वाणीं सुमधुरां कान्तामकरोदितिथिमुखे॥२०॥ श्रीराधिका उवाच

न जानामि कुतो जाता कस्मादत्र समागता। कि मे नाम न जानामि स्वभावचपलाऽस्म्यहम्॥ २१॥

१. यया कृष्णो-इ. । २. रूपिणे-स. । ३. कर्मणं दिव्यं-स. इ. । ४. पश्य-क. स. । ५. का दशा तस्या गति-क. स. । ६. चन्याभि:-क. स. । ७. पश्य-क. स. । द. इत्युक्तवा-इ. ।

<sup>१</sup>एकं स्मरामि पुरुषं श्यामलं <sup>२</sup>पुरुषाकृतिम् । तत्कटाक्ष<sup>९</sup>बाणभिन्नहृदया हृदयाम्बुजे ॥ २२ ॥ रिरंसुरिप तं दूरे भयात् प्रथम<sup>४</sup>सङ्गमे । दैवादहं गता दूरे नीपमूलादिति स्मरे ॥ २३ ॥ ब्राह्मण जवाच

ततो वृन्दा भगवती भूयः प्रोवाच कामिनी।
तामेव राधिकां देवीं प्रणयाविष्टमानसा ॥ २४॥
वन्दा जवाच

४कथयस्व महेशानि नाम किं ते मुखावहे।
रूपं दृष्ट्वा मोहिताये मह्यं शुश्रूषवे परम्॥ २५॥
रूपमीदृग् नाम कीदृक् सुधासहचरं भवेत्।
इति व्याकुलिताया मे सत्यमान्दोलितं मनः॥ २६॥
करुणाकरुणापूर्णमरुणायतलोचने ।
यद्यस्ति कुरु चेतस्तवं मम शोकविमोचने॥ २७॥
श्रीराधिका उवाच

शृणु ते कथिष्यामि वृन्दे वृन्दारविन्दिते।
अष्टादश्यातीं नाम्नां वेदागमसुगोपिताम्॥ २८॥
पित्रां परमां पुण्यां पापसंहारकारिणीम्।
श्रीकृष्णविरहाकान्तमनसो यदि नो सुखम्॥ २६॥
तथापि तव सौभाग्यान्मुखे वाणीं युनज्म्यहम्।
यत्ते प्रवर्त्तयिष्यामि प्रवर्त्यं न कदाचन।
केभ्योऽपि प्राणतुल्येभ्यो भक्तभ्योष्ऽपि विशेषतः॥ ३०॥

[ अस्याऽष्टादशशतीनामस्तोत्रस्य ] वारदऋषिरनुष्टुपछन्दः श्रीकृष्णाऽभिन्ना राधारसमयीशक्तिर्देवता पुरुषस्य पुरुषार्थचतुष्टयसाधने श्रीराधानाम्नामष्टादशशतीपाठे विनियोगः।

१. एवं – क. स.। २. मधुराकृतिम् – क. स.। ३. धाणीभित्र – क. स.। ४. समागमे – क.। ५. 'कथयस्व'''भवेत्'हति पङ्कित्रयं नाहित्र – इ.। ६. ऽतिविशेषतः – क. स.। ७. नारद्धिरनु – स.।

ॐ राधा परमा शक्तिः श्रीकृष्णप्राणवल्लभा। नित्या रसमयी शुद्धा प्रबुद्धा बृद्धरूपिणी॥ ३१॥ कमला कमलास्या च कमलासनवन्दिता। कमलासना कामिनी च कान्ता कान्तमनोहरा॥ ३२॥ कान्तिमत्यनुरागाट्या कामकेलिविलासिनी। वृन्दारण्येश्वरी वृन्दा वृन्दारकमनोरमा॥ ३३॥ विश्वेषां जननी विश्वा विश्वपालनकारिणी। विश्वाघारा विश्वरूपा विश्वसृष्टिविकासिनी ॥ ३४॥ विश्वेश्वरी विश्वमाया विश्वसंहारचारिणी। अमृता मोक्षदा मोक्षा मोक्षलक्ष्मीः सुलक्षणा॥ ३५॥ नित्यं विलासरसिका नित्यं कौतुकलम्पटा। गोपी राजी शशिमुखी खञ्जनाक्षी च खञ्जना ॥ ३६॥ कदम्बतरुवासिनी। फ्रीडानिकुञ्जनिल**या** अभक्तोत्सारणकरी सदा प्रणतवत्सला । ३७॥ जगन्मोहा मोहरूपा गजेन्द्रमृदुगामिनी। कामदेवजयजङ्गमदेवता ॥ ३८ ॥ नितम्बनी शिवदा विपदुद्धारकारिणी विजयप्रदा। विजया भामिनी देवी श्रीमती रतिलालसा॥ ३६॥ मदोन्मत्ता मादिनी च दीप्ता त्रैलोक्यसुन्दरी। वृषभानुसुता दुर्गा दुर्गोत्तारणकारिणी ॥ ४० ॥ श्रीवृत्दावनचन्द्राक्षि चकोरवरचन्द्रिका । श्रीवृन्दावनचन्द्राक्षि 'लावण्यवश्या स्नाताङ्गी पूर्णामृतरसोदया ॥ ४१ ॥ अनन्ता नन्तचरिताऽनन्तविक्रमचातुरी अरूपा अधिकाकारा अमिता अहिता हिता॥ ४२॥ अलीकहीना रअध्यास्या अरिष्टगणभञ्जनी। अरिक्ता अघृताशक्ता अत्युज्ज्वलसमुज्ज्वला॥ ४३॥ अविकृतिरविचारविवर्जिता। अत्यद्भुता अवचोगोचरा व्यक्तिरमनो वर्त्मगामिनी ॥ ४४ ॥

१. कावण्यरण्या—क. स.। २. 'नन्त'नास्ति—क.। ६. आचारमा-

अनुच्छ्वसन्मानसा च अतिकान्तिकलापिनी। अजन्मा कर्मसुकृता अमला अतिसुन्दरी॥ ४५॥ अभिरामाऽभिचलिताप्यभिसारविहारिणी अतीवरति'सञ्चारिमानसा चातिकामुकी ॥ ४६॥ अनङ्गरङ्गचतुरा चाङ्गसङ्गतचन्दना। अपाङ्गभङ्गसञ्चारा अतिथिप्रिय<sup>२</sup>सेविनी ॥ ४७ ॥ अमराघिताङ्घ्यब्जा अलिका कलिकाकुला। अचिन्त्यरूपचरिता अधिकानन्दशालिनी ॥ ४८ ॥ अमन्दरससम्पन्ना अकला चाकुला तथा। अकाला चाकृतिरताऽप्यचला रचलसन्निमा॥ ४६॥ अमन्दा अरुणाक्षी च अरुणारुणिमाधरा। अपराधभिञ्जनी च अखला 'चाबला तथा॥ ५०॥ अगलन्ती छलाद्या च अम्बुदागमहिषता। अम्बरावीतसर्वाङ्गी अम्बराशिनिवासिनी ॥ ५१ ॥ <sup>४</sup>अनिलानलरूपिणी । अतलाधातिनी चापि अफलाड्याप्यभीता च अमलाप्ययमादरा ॥ ५२॥ अरविन्देक्षणाऽलास्याऽप्यबोधा चाहदर्पिता। अक्षमालाधरा चाक्षकुन्तकाप्यक्षणेक्षणा ॥ ५३ ॥ अकामाऽकालमिलिता अकान्ताऽगामिनी तथा। अचारिका जालगता अतानो(ना)ऽतान्तरूपिणो ॥ ५४ ॥ अदान्ताऽघारिणी चैव ध्अलास्याऽपालिता तथा। अवारिताप्यभाव्या च <sup>८</sup>अमाल्या माईवाऽपरा॥ ५५ ॥ आकल्पाकलिता कल्या चाक्वणन्मणिनूपुरा। आकम्रा कमिता 'कम्प्रा चाकु श्वितशिरोव्हा ॥ ५६॥ आखेलमाना खेला च <sup>१९</sup>आखेटकविहारिणी। रप्ञालस्येन विहिना च आलया (तु ?) लास्यकारिणी ॥४७॥

आगमोक्ता 'ऽप्यगणिता आगमे 'गोपिता गता। <sup>९</sup>आघणा <sup>४</sup>चञ्चलाऽम्यर्च्या आज्ज्वलज्वलनोज्ज्वला ॥५८॥ रतिकथामादरोदारभाविता। आतन्वती चापन्नैरापदि स्मृता ॥ ५६ ॥ आनतानतिसूत्रीता आफलितावता वीता भासयन्त्यभया तथा। आमूलरससंस्निग्घहृदयाऽऽमयवर्जिता 11 60 11 थ्आयता रतिशीला च <sup>६</sup>आलीढा हसितानना। [ अालस्येन विहीना च आलया लास्यकारिणी । ] आवद्धाप्याश्रिताऽखिन्ना हाररूपा च जीविनाम्॥ ६१॥ आक्षोदा क्षीणमध्या च आक्षालनकरी तथा। इन्दुकोटिसुशीतला ॥ ६२॥ इन्दीवरवरामोदा इच्छामयीष्टा शिष्टानामिन्दिवरवनप्रिया। इकास्येभा प्मदागमा ॥ ६३ ॥ इनसेवनसन्त्रष्टा चेक्षणाह्नादकारिणी। ईश्वरी ईशवशगा ईहमाना 'ईतिहीना ईडिता सर्वदैवतै:॥ ६४॥ उमा उचितकत्रीं च उक्तिप्रत्युक्तिकारिणी। <del>उन्मदाऽप्युषितोल्लासा चोच्चैस्तेजोभिरुज्ज्वला॥ ६५ ॥</del> चोग्रप्रभा <sup>१°</sup>उल्काप्युक्षवाहनसेविता। उच्चस्वराऽप्यूदीर्णा च उन्नीतोन्वयशालिनी ॥ ६६॥ उच्चार्यभाणचरिता चोद्वतोद्वारकारिणी। उपपन्नाऽप्युन्मनाश्च उपपातकपातिनी ॥ ६०॥ उदाराऽप्युन्नसोपायाऽप्यूरीकृतजगत्त्रया <sup>१९</sup>उल्ललन्ती तथोल्लोलाऽप्युच्छ्तोच्छ्रायकारिणी ॥६८॥ उच्छ्वासाऽप्युच्छ्वसद्वनत्रा उच्छ्वासनविवर्जिता। उष:कालगता उषसिप्रतिचिन्तिता॥ ६६॥ उषा

१. ऽप्यागणीना-क. ल. । २. गोषिना-क, ल. । ३. आवृता-क. ल. । ४. भवावता-क. ल. । ४. भवावता-क. ल. । ४. भाषाना-क. ल. । ६. आठाटा-क. ल. । ७. भाजस्ये "कारिणी नास्ति-क. ल. । ६. मदा-गदा-क. ल. । ६. गतिहीना-क. ल. । १०. उत्का उष्ट्रवाहन-इ. । ११. उत्कासम्बोळा-इ. ।

उत्साहवर्धनकरी उत्सहन्ती परांव्यथाम्। उत्सेघोत्सेककलिता उत्सारित १विद्वणा॥ ७०॥ ऊर्ध्वोध्वंगमनी ऋक्षा ऋक्षवृन्दनिषेविता। ैऋक्षव्यूहाभयङ्कारी ऋभुक्षा ऋक्षरूपिणी॥ ७१॥ एकाकिनी रैत्वेघमाना एणाक्षी एकसेविता। रिङ्काररूपिणी ऐक्यशालिनी ऐच्छिकी तथा॥ ७२॥ रेश्वरोंण विनाच्या च ऐन्द्रिया चैन्द्रदायिनी। ओक:स्वरूपिणी ४ओघा ओघतारणकारिणी ॥ ७३॥ ओजस्विनी ६ औचिती च औदरिक्यौद्धिकी तथा। कालिका कलिका कीला कीलालाकुलनिग्रहा॥ ७४॥ कूलधर्माद्धा क्रूचकुट्टलकुट्टिता। कुलीना कृता कृतमयी कृत्या हीनाकृतिनिषेविता॥ ७५॥ केलिलोला केलिरूपा कौलिकी कौलरूपिणी। कौलाचारपरा कौलै:सेविता कौलधर्मिभि:॥ ७६॥ काञ्चनाङ्गी 'कण्टिकनी कण्टकेनविवर्जिता। कन्दर्पदर्पसंहारकारिणी ॥ ७७ ॥ क्रत्साविहीना कलिन्दकन्या कूलस्था कालिन्दी कलनिस्वना। काकी <sup>१°</sup>कङ्कतिका कङ्करूपिणो चैव किङ्करी॥ ७८॥ काचा काचमयी चैव कच्छाी कज्जलोज्ज्वला। कटकर्त्री ' श्कटिपटी कटन्दीनिरता कटा॥ ७६॥ कठोरा कठिन<sup>१२</sup>व्यक्ता कठिना कठिनस्तनी। कडारा काण्ड<sup>१३</sup>सम्पूर्णा कण्डू: कण्डूतिकारिणी ॥ द०॥ कुण्डा कुण्डलिनी कुण्डरूपिणी कुण्डसंस्थिता। कुण्डिना कुण्डिनस्था च <sup>१४</sup>कण्डोलस्थितिकारिणी ॥ ५१ ॥

१. विश्वपा—क. स. । २. ऋषव्यूह्भयद्भरी—इ. । २. प्रमाना—इ. । ४. प्कार—क. स. । ४. सथा ओव्या ओघतारिणी—क. ल. । ६. औषिश्री—क. स. । ७. कुष्कुम्मेन कुहिता—इ. । ८. काञ्चिनी च कण्ट—क. स. । ९. कानिनी कणनिरवना—इ. । १०. कङ्करनका काकङ्ग—क. स. । ११. कटीपाटी कादी-निरता—क. स. । १२. त्यका—क., तथ्वा—इ. । १३. सम्पूर्ण—क. स. । १४. कङ्कोळ—क. स. ।

कातरा वविथता क्वाथा कनकाचलवासिनी। काननी काननमयी काननेन स्तुता कदा॥ ६२॥ काचारा कृपणा कूपा कूपशोषणकारिणी। कफप्रहारिणी चैव कैवल्यमोक्षदायिनी ॥ ८३ ॥ कामाकुला कूलहीना कर्मकार्मणकारिणी। 'कामदी ता कार (म) रूपा कलाढ्या काशिकामयी ॥ द४॥ काशिश्वरप्रकाशा च कौशिकी कोशरूपिणी। कशा कशाताडिनी च केशिनी केशिसूदनी ॥ ८५॥ [ काष्ठा काष्ठिनी कुष्ठनाशिनी कुस(श)जनकरी (?)]। कुशेशया कृशाङ्गी च कीशकेश्वरसेविता॥ ५६॥ कुशला कुशलाद्ध्या च कुशला 'कलिका तथा। काषायवसना काष्वा(ष्ठा) काष्ठिनी कुष्ठनाशिनी ॥८७॥ कूर्मजलकरी कंसघ्वंसिनी कसृतिक्षमा। काहारकारिणी कक्षा कक्षाकोटिविहारिणी॥ ८८॥ कक्षरूपा कक्षमयी कौक्षेय 'ककरी तथा। कुक्षिसंस्थापिता चैव कुक्षतिः कुक्षमाकरी॥ ८६॥ चक्रपाणिश्च चिकता चक्राढ्या चक्रवर्तिनी। चमूरुरमणीक्षणा॥ १०॥ <sup>६</sup>चामीकराकारगौरी चश्वला चिश्विनाथेष्टा चश्वदङ्गी च चिश्विका। चटका चटकप्रीता चण्डिका चण्डिकमा॥ ६१॥ चित्तेशा चातकी चन्द्रा चन्द्रिका चन्द्ररूपिणी। चीनाचारपरा चेव चीनदेशभवा चपला चम्पकामोदा चम्पकाङ्गी तथैव च। °चयरूपा चयाकारा चारु हिपा चराचरा॥ १३॥ चरित्रचारिणी चर्च्यमानासुरनराधिपा। 'चतुश्चीरघरा चीरा चिरचारणचारिता॥ ६४॥

१. कायदीप्ता-इ. । २. कातुरूपा-क. ख. । ३. 'काष्ट्रा'''अनकरी'इति पङ्किरेषा नास्ति-क. इ. । ४. किलता तथा-क. ख. । ४. कमनी तथा-इ. । ६. यामी-क. ख. । ७. चकोरी चन्द्ररूपा निचयाकारा-इ. ख. । इ. चरुरचीर.

चैव चलद्विन्दिमनोहरा। चलाचलप्रिया चाश(ष)रूपा चूष्यरसा चषकास्य'तपायिनी ॥ ६५ ॥ व विरमाऽचरमाऽचला। चक्षुर्लक्षणयुक्ता टीका टङ्कारिणी चैव "टलण्टलकरी तथा॥ ६६॥ तिक्ता चैव तथा तङ्का तङ्किनी तङ्कवर्जिता। तिग्मा तकारसन्तुष्टा तिग्म विद्विप्रिया तथा ॥ ६७॥ तङ्कमहिमा तच्छीस्ताच्छील्यशालिनी। <sup>६</sup>तङ्कनी ्रच्छहीना "तेजिता च तज्जिता तज्जयात्मिका ॥ ६८ ॥ तटरूपा च <sup>द</sup>तडित्ताडनकारिणी। तडागनिलया ताडचा °तडित्वत्त्रीतिदायिनी ॥ ६६ ॥ ताण्डवा ताण्डवप्रीता तण्डा १ ताण्डवितानना। तूणीरा तूणकुशला तुण्डिनी तुण्डभूषणा॥ १००॥ ततात ११ तिकरी १२ तानिप्रया १ र तित्तिरिनिस्वना । तोत्रा तोत्र<sup>१४</sup>करा चैव तत्सत्तत्सन्निवेशिता॥ १०१॥ तथास्त्वितवरप्रदा। ततिनी १४तिडनी चैव तथागतागताभिज्ञा तथ्यवाणी तथैव च॥ १०२॥ तथ्यातथ्यव्रता चैव तिथिस्तिथिपतिप्रिया। तदाराध्यतनुस्तन्वी तनुरूपा तनीयसी ॥ १०३॥ <sup>१६</sup>तानिनी तानरसिका तपस्या तपसारता। तपस्विनी तापहीना तापिनी तापसप्रिया॥ १०४॥ <sup>१७</sup>तृप्ता तेमनसुप्रीता तेमना ताम्यतीतमा। तापिनी तारिणी तारा त्रिनेत्रा त्रिशरीरिणी ॥ १०५ ॥ त्रयी त्राणकरी त्रेता त्रेतायुग<sup>१८</sup>समुत्थिता। <sup>१९</sup>तरिस्तरणिसन्तुष्टा तहणी तहरूपिणी॥ १०६॥

१. तत्पायिनी—क. ख. । २. 'च'नास्ति—क. ख. । ३. परमाचरेष्ठा-गोत्रिया—क. ख. । ४. छट्टछट्टकरी—क. ख. । ५. रश्मित्रिया—क. ख. । ६. तक्कनी तुक्कमिहमा—क. ख. । ७. 'ते'नास्ति—क. ख. । ६. तिहतु हेतुकारिगी-क. ख. । ६. तिहत्तधीति—क. ख. । १०. तहान्तारिसानता—क. ख. । ११. तिंकरी—ख. । १२. तातित्रया—क. । १३. तित्तितिरि—क. ख. । १४. कारा—क. । १५. तित्रनी—क. ख. । १६. तातिनी—क. ख. । १७. तृप्तानने मनःश्रीता—क. ख. । १८. समुस्थिता-क.; अत्र 'समुग्मिता'इति पासन्तरम् । १६. सारि-क. ख. ।

तरुणानन्दिनी तीररसिका तीरसंस्थिता। तला तल्लयमा'पन्ना तानोत्सवपरायणा ॥ १०७॥ तालाङ्करसिका तालप्रिया तिलकिनी तिला। तिलोत्तमा तुलाहीना तुलिता वृत्रणकारिणी॥ १०८॥ तुषिनी तुषहीना च तुष्टिस्तुष्टमनास्तथा। रेतृब्णा तृब्णारविजता ४च तोषिणी तोषकारिणी ॥ १०६ ॥ तक्षिणी तक्षरूपा च तक्षकादिनिषेविता। तीक्ष्णा तीक्ष्णप्रभा पाका पाकसम्पादिनी तथा ॥ ११०॥ पिकस्वरा ध्पक्षिरता पक्षिराजनिषेविता। पक्षत्रतपरा चैव पक्षिणी पक्षरूपिणी॥१११॥ पूग पूगरता पङ्का पङ्काकुलसुदुर्लभा। पिचनी पाचिनी पृच्छा पृच्छाकुशलकारिणी॥ ११२॥ पूज्या पूजनशक्ता च पश्चानननिषेविता। प्रश्ववक्त्रा पञ्जवाणमोहिनी पञ्च सेविता॥ ११३॥ पश्चत्वहा पश्चपापनाशिनी च तथैव च। पश्चमस्वरसन्तुष्टा पश्चास्यक्षीणमध्यमा ॥ ११४॥ पाश्चालिका पाश्चजन्यनिनदा पिञ्जशालिनी। पञ्जरा पञ्जरस्था च पुञ्जिनी पुञ्जरूपिणी॥ ११४॥ पटी सिन्दूरतिलका पट शाटीसमावृता। पाटला पुटिनी चैव पेटीपोटा तथैन च॥ ११६॥ <sup>१°</sup>पठनासक्तहृदया <sup>११</sup>पाठिनी पीडितासुरा। <sup>१९</sup>पणकर्त्री पाणिपद्मशोभिता पण्डिता तथा॥ ११७॥ पाण्डित्यदायिनी चैव पिण्डदा पिण्डतोषिता। पतितोद्धारकर्ती च पातिताऽमित्रसंहतिः॥ ११८॥ पितृभक्तिरता चैव पुत्रिणी पुत्रदायिनी। पूतनाशत्रुः पृतना पृतनावती ॥ ११६ ॥ पूतना

१. पद्मतानी-इ.। २. तूळकारिणी-क. स.। ६. 'तृष्णा'नारित-क. स.।
४. विवर्जिता-क. स.। ५. 'ब'इत्यस्य स्थाने 'यत'-क. स.। ६. पश्चिनरताक. स.। ७. संज्ञिता-इ.; अत्रैव 'सज्ज्ञिता' इति नामान्तरम्। ८. 'सिन्दू'
नास्ति-क. स.। ६. झाडीसमा-क, स.। १०. पवना-क. स.। ११.
पश्चनी-क. स.। ११. पस्कर्त्री क. स.।

पोतिनस्तारकारिणी। पोताधानाधानकर्त्री पथिकोच्छवासकारिणी ॥ १२० ॥ पथिपुज्या पथिप्रज्ञा पायोरुहनिवासा च पृथिवी पृथिवीश्वरी। पदा पादपतद्भक्ता पिदधाना पिधायिनी ॥ १२१ ॥ पीनस्तनकटिद्वया । <sup>९</sup>पानीयजसमुच्चेताः पौनःपुन्यविधायिनी ॥ १२२ ॥ पुन:पुनारसावेशा <sup>२</sup>पन्थाः पान्थस्वरूपा च पान्थदुःसविनाशिनी। पुष्परता पवनोत्सुकमानसा॥ १२३॥ पाप र नाशी पावको भ्रज्जवलतेजाश्च पिबपिबेतिवादिनी। पीवरा पामरा प्राप्या पम्पापदिवलासिनी ॥ १२४ ॥ पयस्विनी पयोजात्था पायसप्रीतमानसा । परोन्मलनकारिणी ॥ १२५ ॥ प्रियालक्स्मासक्ता पारप्रदा पुराणा<sup>४</sup>च्या पूर्वोत्था पूर्वसेविता। चैव पलायनविवर्जिता ॥ १२६॥ पौर्वापर्यकरी पालनी पुलकाङ्गी च पाशहस्ता तथैव च। पृश्चिनगर्भावतारा च ६पिण्डघोरसुदुर्घरा॥ १२७॥ पुष्टदेहा "पुष्टरूपा षोष्यपोषणकारिणी। पौषमासनिदाघा च 'पाक्षिकी पक्षिनिस्वना ॥ १२८ ॥ च पक्षान्तार्हणतोषिता। पक्ष द्वयविधात्री ९°खकृता ९९खगतिइचैव ९२खगितर्लघुपायिनी ॥ १२६ ॥ <sup>१९</sup>खगे खगी खगरती खगनागस्वरूपिणी। <sup>१४</sup>खञ्जा खञ्जप्रिया चैव <sup>१४</sup>खञ्जनाक्षी च <sup>१६</sup>खञ्जनी ॥१३०॥

१. 'पानीय''''किटह्रयां इति पक्किरेषा नास्ति—इ.। २. एषाः पथस्य-रूपा—क. ल.। ३. नाशा प्परता—क. ल.। ४. जल्र—क. ल.। ५. 'व्यां इस्यस्य स्थाने 'व'—क. ल.। ६. पिष्टपिष्टसुदुर्घरा—क. ल.। ७. पुरुषरूपा—क. ल.। इ. पाकिणी पत्तनिस्वना—क. ल.। ६. ह्यं—क. ल.। १०. महता—इ.। ११. भग—इ.।१२. भगतन्मञ्जूपायिनी—इ.। १३. भोश्वरी भगरता भगनाथस्व—इ.। १४. भन्ना भाजपिया—इ.। १६- भजनाची—इ.।

'खट्वारता च 'खड्वाङ्गघारिणी 'खेटकप्रिया। प्सण्डा प्साण्डवदाहा च ध्विण्डिता सुरयूथपा ॥ १३१ ॥ प्लादन्ती खाद्यमाना च 'खण्डहीना च 'खेदनी। <sup>९°</sup>खनित्री <sup>११</sup>खननासका <sup>१२</sup>खनिरूपा <sup>१३</sup>खनीलिभा ॥ १३२ ॥ <sup>१४</sup>खिन्ना खरतरा चैव <sup>१४</sup>खरांशुमालिनी तथा। < खलखली का (खा)रकरी <sup>१०</sup>खलीनकुरुकाश्रया ॥ १३३ ॥ <sup>१९</sup>खलीना <sup>१९</sup>खिलहीना च <sup>२९</sup>खिलाखिलनिषेविता । गोखुरार्चनसंरता ॥ १३४ ॥ चैव गौर्गोभि:कमिता गोगता गोगणाचिता। गगना गगनाधारा गोग्रहा गोग्रहाह्लादकारिणी च तथैव च॥१३४॥ गोधनाह्लादसन्तुष्टा गोघटा घटिता तथा। गङ्गा च गाङ्गता चैव गञ्जनी २१गञ्जनोज्झिता ॥ १३६॥ गुञ्जामाला<sup>१२</sup>विभूषणा। गुञ्जन्मधुव्रतस्ता गणरता गणेश्वरनिषेविता ॥ १३७ ॥ गणेश्वरी <sup>२२</sup>गुणिता गुणपूर्णा च गौणा गुणविवर्जिता। गण्डा गण्डवती चैव गण्ड<sup>२४</sup>कुण्डलमण्डिता॥१३८॥ गण्डकी चैव गाण्डीवधारिणी २४गेन्दुकप्रिया। गता गतिमती चैव गीता गीताप्रचारिता ॥ १३६ ॥ गाथागानपरायणा । गोतनुर्गोतता गाथा गोदानव्रतचारिणी ॥ १४०॥ गदसंहन्त्री गोघा गोघाङ्गुलित्रा च गोघान्यधनवद्धिनी। गानासक्तमना गन्त्री गन्धा गन्धवहा तथा॥ १४१॥

१. अट्वा-इ. । २. अट्वाङ्ग-इ. । १. अट-इ. । ४. भण्डा-इ. । १. आण्डा-इ. । ६. अव्डिता-इ. । ७. आव्ण्डी आख-इ. । ६. भेव्हीना-ङ. । ६. भेव्हीना-ङ. । ६. भेव्हीना-इ. । १८. भण्डा-इ. । ११. भण्डाजा-इ. । १२. भण्डाण-इ. । १३. भणीळ्या-इ. । १४. भरत्या-इ. । १४. भरत्या-इ. । १६. भन्भनी-इ. । १९. भन्नीनकुतुकाश्रया-इ. । १६. भळीना-इ. । १९. भिळ-इ. । २०. भिळाभिळ-इ. । २१. गञ्जमोचिता-इ. स. । २२. विभू-विता-इ. स. । २३. गुण्डा-इ. स. । २४. कुण्डसमन्विता-इ. । २४. गण्डकप्रिया-इ. स. ।

गोपी 'गोपालसक्ता च गोपालबालपालि ता। गोपगोपा<sup>२</sup>र्चिता चैव गोपतिप्रणयान्विता ॥ १४२ ॥ गोफला गोफलकरी गोवर्धनघरी तथा। गोबलीवर्दर्नर्दनीत्सवमानसा ॥ १४३॥ गोबला गोबालकलिताभूषा गोविन्दप्रेमलालसा। गोवाहनमनोज्ञा च गोवता गोवनस्थिता॥ १४४॥ गोभारभरणासक्ता गोभूता गोऽमृतप्रिया। गमिता गमने मन्दा गामिनी गोमती तथा ॥ १४४ ॥ गम्भीरी चैव गम्भीरा गयासुरनिषुदनी। गया गयावासिनि च गायत्री चैव गायनी॥ १४६॥ गेया गोयानरसिका गरला गरलाकुला। भगानोन्मत्तमणिश्रीका गिरन्ती च गिरामयी ॥ १४७ ॥ गीर्यमाणा गोरसाह्या गोरसऋयकारिणी। गौरी गोश्वसितामोदा गुष्टिरूपा तथैव च॥ १४८॥ <sup>४</sup>गोसारणकरी चैव गोसुलक्षणलक्षिता। गोसर्जनकरी चैव गहना गहनिप्रया॥ १४६॥ गाहा गुहनिषेव्या च गुह्या च गृहदेवता। गेहिनी गोक्षमाधीरा ध्वूका घूकारुतोत्सवा॥ १५०॥ घाटिता घटिता चैव 'घाटावत्यपि घाटिका। <sup>'</sup>घोटकाकारकलिता घण्टा 'घण्टाविमोदिनी ॥ १५१ ॥ घण्टाकर्णं निषेव्या च घाणामौक्तिकराजिता। घृणावती घातकरी घृतामोदविघायिनी ॥ १५२॥ घनानन्दा घनमयी घनाघननिषेविता। घनागम<sup>र</sup>ँकृतरतिर्घमागमसूत्रीतला 11 823 11 घर्षणा ''धृष्टरूपा च घृष्टिर्घासामिलाषिणी। खेकाछेक<sup>१२</sup>वेलमाना <sup>१९</sup>छगली छागवाहिनी ॥ १५४ ॥

१. गोपनसक्ता-क. ख. । २. यिता-इ. । ३. वर्डनो-इ. । ४. गारुमत-इ. । ४. गोतोरण-क. ख. । ६. मधुराकारुतो-क. ख. । ७. घटोवद्यापि घोटिका-इ. । द. घटिकाकारकविता-क. ख. । ६. घण्टविनोदिनी-क. ख. । १०. धतवित-इ. । ११. वृष्टिक्पा-क. ख. । १२. चैळ-इ. ख. । १३. श्राकी-क. स. ।

च छटात्रैलोक्यमोहिनी। छागवाहनसेव्या छत्रछादिता छात्ररूपिणी ॥ १४४ ॥ **छत्राछत्रम**यी छदाकर्णा छादिनी च छेदिनी छेदवर्जिता। छदरूपा 'छन्नरूपा 'छन्ननाम्नी तथैव च॥ १५६॥ 'छन्नम्तिश्छन्नप्रच्छन्नकारिणी । **छिन्नमस्ता** छन्दा छन्दमयो चैव छन्दोगा छन्दसांप्रभुः॥ १५७॥ छायामयी छायिनी च छायाकत्री छलप्रिया। छलाछलकरी छल्या जगन्नाथप्रियापि च ॥ १५८॥ जगतामुपकर्त्री च तथा जागरणक्षमा। जङ्गमा जङ्गमेशानी तथा अजङ्गमचारिणी॥ १५६॥ च जडाजडनियातिनी। जटा<sup>४</sup>जटघारिणी जितामित्रा च जेत्री च जेत्रकर्मविधायिनी॥ १६०॥ जिनाचारपरायणा । जननीतिज्ञा जपा जप्या जपकरी जापिनी जीवधारिणी॥ १६१॥ जीवजीवातूर्जेवात्रिकमनोरमा। जीवापि <sup>६</sup>जडिनी जडसुप्रीता जमलार्जुनभन्जिनी॥ १६२॥ जैमिनिस्तवनप्रिया। जमनकरी जम्बलमालिकारक्ता जम्बूप्रीता च जाम्बवी॥ १६३॥ जाम्बवत्यपि जम्बाला जम्बालकलिताऽि च। चैव जम्बुनदविभूषणा ॥ १६४॥ जम्बवत्सेविता जम्बीरविपिनासक्ता जम्बुकाननवासिनी। जुम्भापि जुम्भमानास्या 'जम्भसूदनवन्दिता॥ १६५॥ 'जम्भप्रवैरिणी चैव जया ' च जयिनी तथा। जेयविजेत्री च जरामरणवर्जिता ॥ १६६॥ जाया जला जलमयी चैव जलेश्वरनिषेविता। जलवासा जालहीना जालक्षेपणकारिणी ॥ १६७ ॥

१. जुन्नरूपा-कः ख.। २. जुन्ननाम्नी-कः खः। ३. जुन्मन्तिरिच्छक्त-कः खः। ४. जगत्वारिणी-कः खः। ४. कूट-कः खः। ६. जुम्मिनी जुम्मसुन्नीछा जम-कः खः। ७. जाम्बुजम्-कः खः। दः जुम्म-कः खः। ९. जुम्म-कः खः। १०. व्यंद्रस्यस्य स्थाने विं-कः खः।

जक्षिणी 'जक्षसेव्या च जिल्लाणी'गणसेविता। जक्षराडभिलाष्या च झङ्कारा झङ्कृतिप्रिया॥ १६८॥ अञ्झारूपा झटा चैव झिण्टीक्स्मप्जिता। अषराशिनिषेविता ॥ १६६॥ <sup>४</sup>झररूपा झवाकारा ठद्रया ठठरूपिणी। <sup>४</sup>ठं ठं ठिनितिशब्दाह्या डमडडमरुहस्ता च ६ हक्कावाद्यविनोदिनी ॥ १७०॥ दण्डा दण्डधरा चैव दण्डपाणिनिषेविता। दात्री दृती दृत्यसक्ता "दृतिस-बारकारिणी ॥ १७१॥ °दानद्विरदगामिनी। 'दानस आरसन्त्रव्टा <sup>१°</sup>दण्डिनी <sup>११</sup>दण्डधवला दान्ता द्वन्द्वविनाभिनी ॥ १७२ ॥ दन्दशकसमाकारा १२दवाग्निवीर्यसम्भता। १६ दावस्थिता दविष्ठा च देवतागणसेविता॥ १७३॥ देवी ''देववसुस्निग्धा देवकी देवकप्रिया। दैवविद्धिनिषेविता॥ १७४॥ दैवविधानजा दमरूपा दामिनी च दम्भा दम्भोलिविक्रमा। दम्भा दम्भवती चैव दया चापि दयामयी॥ १७४॥ दायाह्या दायरूपा च दूयमाना स्राधिपा। देय १४ प्राप्या दराह्या च दरहीना दरावहा ॥ १७६॥ दारिणी दुरलभ्या च दलपूर्णा दलप्रिया। दोलायमानसर्वाङ्गी दिव्यनेज:प्रकाशिनी ॥ १७७ ॥ दिव्या दिविविहारा च दिवारात्रिकरी तथा। दशदिग (ज्योनिनी चैव दशाफलविधायिनी ॥ १७८॥ <sup>१७</sup>दशादशकलादेशकालोचितपराक्रमा <sup>१८</sup>दिशन्ती दाशरूपा च दोयलेशविवर्जिता ॥ १७६ ॥

१. जलसेन्या—क. ख. । २. राणनियेविना—क. म्व. । ३. झन्झरूपा—क. ख. । ४. झलरूपा—क. ख. । ५. टटंटनिति—इ. । ६. वक्त्राद्य—क. ख. । ७. इति—क. ख. । ६. दीनसन्तुच्टा दाने च दान—क. ख. । ९. दाश्री द्विर—क. ख. । १०. दिन्तिनी—क. ख. । ११. दन्तधवला—क. ख. । १२. द्यागिन—इ. । १३. दारस्थिता—इ. । १४. देवर सुस्मिला—क. ख. । १५. प्राण्या—इ. । १६. स्यापिनी—इ. । १७. दशदिशकला —इ. । १६. दिशनि दशा—इ. ।

श्रीया० १२

दोषक्षयकरी दुष्टदूषणोद्धारकारिणी। दासीप्रिया दास्यकरी दासीगण'विराजिता ॥ १८० ॥ दहना दहनेशा च दाहनिर्मूलकारिणी। दहनी दीहमाना च दिहन्नितम्बशालिनी॥ १८१॥ देहधात्री दौहिकी च दोहिनी दोहरूपिणी। दक्षा दक्षिणदिग्जाता दक्षिणा दक्षिणप्रिया ॥ १८२ ॥ दाक्षिण्यनिरता दीक्षा दीक्षाकृतिपरायणा। दीक्षितप्रणयाविष्टा दीक्षिताति वशस्थिता ॥ १५३ ॥ धिक्कारिणी च घटिनी <sup>६</sup>धेटीकटिस्शोभिता। धेटिनी घेटरूपा च 'धृतश्रीघतौविग्रहा ॥ १८४॥ घन्या घनदसन्तुष्टा घन्वानोदनकारिणी। धूपिनी धूप सम्मोदा घवलाङ्गी च घाविनी॥ १८ ॥ षमिनी धामिनी धूम्रा धूमकेतुविनाशिनी। धमयोनिकृतप्रीतिर्धु म्रलोचनमर्दिनी धुमा वधौम्या धौम्यरता ध्मायमानाऽम्बुजापि च। धिया प्राप्या भूयमाना ध्येया ध्यानविगोचरा॥ १८७॥ धरणी धरणीशानी धरणीधरधारिणी। धाराधारमयी धाराधारिणी धीरपूजिता॥ १८८॥ धुरन्धरा घोरणी च घौरीणव्रतचारिणी। धूलिधूसरगात्रा च धूसरा धूसरेक्षणा॥ १८६॥ धिषणावत्सेविता च धिषणा धिषणावती। धूक्षन्ती नाकनिलया नाकनायकनायिका॥ १६०॥ निकटस्था च नौका च नौकासन्तारकारिणी। नृकपालमालकण्ठा निकारान्तविधायिन<u>ो</u> ॥ १६१ ॥ नखचन्द्रा च नखरेखाविभूषणा। चैव नगराजनिवासिनी ॥ १६२ ॥ नागवाहनसन्तृष्टा नागिनी "नागसेविता। नवला नाचला चैव नृचातुर्यकरी तथा॥ १६३॥

१. विवर्षिता-क. स.। २. रसस्थिता-इ.। ३. 'धेटी इत्यस्य स्थाने 'धटनी'-क. स.। ४. धूतश्री-क. स.। ५. 'धौम्या' नास्ति-क. स.। ७ न्मानसेविता-क. स.।

निचोलाश्वलसंवीता नैचिकीगणपूजिता। नौचला नोच्छलकरी मृच्छादनकरी तथा॥ १६४॥ निजलोकशोकहरा नेजनी नौजन<sup>र</sup>स्तुता। नृजनार्चनसन्तुष्टा <sup>२</sup>नृसंहारकरी तथा॥ १६५॥ नटिनी नटरूपा च नटनाटनकारिणी। नाट्यलीलाविनोदा भ्च नाटिताखिलसंसृतिः ॥ १६६॥ नीजजाहतकत्रीं च नीजजाधिपवाहना। नतचेतोऽम्बजस्था च निन्दानन्दमयी तथा॥ १६७॥ नूतनातिनूतनः च नेत्रत्रयविभूषिता। नेत्री नेत्रशोभिताङ्गी नास्वरूपा नदनमुखी॥ १६८॥ नादरूपा निदधती नौधराधरनिश्चला। \*नदस्वरा = व तथा नानागुणसमन्विता ॥ १६६ ॥ नृणामप्रीतिहृदया नौनाशितभयावहा । नन्दिनी नन्दिता चैव नन्दनन्दनजीवनी ॥ २००॥ निन्दाहीना तथा नन्दा नीपमूलविनाशिनी। मृपतित्वप्रदा चैव नौपतिप्रतिसेविता ॥ २०१ ॥ नुफलेकप्रदात्री च नवनीतस्कोमला। नावनीतरसस्निग्धा निविडाश्लेषकारिणी ॥ २०२॥ नीविबन्धानुबन्धा च नभोगमनलालसा । नाभिहदगभीरा च निभासद्भास्करोज्ज्वला॥ २०३॥ अपि नौभवनस्था च नमस्या नाममोहिनी। निम्ननाभिम्गोभा च नृमण्डलविभूषणा॥ २०४॥ नेमिनंमिवती चैव नैमिषारण्यवासिनी। \*नित्यरूपा <sup>६</sup>नित्यरसा नयनानन्दर्वाधनी ॥ २०**४** ॥ नयधीरा नायिका च नियता नियतिप्रदा। न्(नि)यमाचारसञ्चारा नरे°न्द्रपरिसेविता ॥ २०६ ॥

१. संस्तृता-क. ख. । २. नृझङ्कार-इ. । ३. 'च'इत्यस्य स्थाने 'सा'-क. ख. । ४. न नश्वरं नटे तथा-क. ख. । ६. निम्बस्सा-क. ख. । ७. न्द्रैःपरि-इ. ।

चैव निरयान्तककारिणी। नरान्तर्यामिनी नारायणी नीरवासा नैरन्तर्या च नौरता॥ २०७॥ नलसेव्या च नानात्या तथा नीलसरस्वती। <sup>९</sup>मृलम्बनकरी चैव नौलम्बनकरी तथा॥२०८॥ नाशनी नाशरहिता नृशीलपरि<sup>२</sup>शीलना। नौशान्धकारदलनी नोषग्स्था च नोषिता॥ २०६॥ नासा<sup>२</sup>वेषितमुक्ता च नृसज्जनमृतोषिता। नीहारालयपुत्री च निहतिनिहतिकिया॥ २१०॥ नीहारांशूसमाकारा तथा नौहरणोद्यता। नुअयकरी तथा चैव नौक्षालनकरी तथा॥ २११॥ फटावती फणिपतिप्रियता फणदीपिता। फेनशुम्रा च फूत्कारा फेत्कारिण्यपि फेस्ता॥ २१२॥ फलदात्री फुल्लरूपा 'फुल्लस्तबकशोभिता। फल्गुरूपा फल्गुवाक्या फल्गूत्सवपरायणा॥ २१३॥ <sup>४</sup>बकलीला बाकला च वृकव्यूह<sup>६</sup>विनाशिनी। °वृकोदराऽग्निरूपा च 'बाता 'वाग्वागुपासिता ॥ २१४ ॥ विगता वेगिनी चैव विधात(तृ)भयनाशिनी। वचना १°रचनादक्षा वाचिकप्राणमोहिनी ॥ २१४॥ विचारचत्रा वीचिवीचिहन्त्री तथैव च। वज्रपाणिर्वज्रवैरोचनी तथा॥ २१६॥ वस्रभूषा विजपृष्ठसमारूढा विजरा बीजरूपिणी। वश्वकव्यूहवेष्टिना ॥ २१७ ॥ वश्वकारुतसन्धात्री वटमूलनिवासा च <sup>११</sup>वटाघिष्ठानकारिणी। <sup>१३</sup>विटर्जाल्पतसुप्रीता <sup>१३</sup>विट्ठलेश्वरपूजिता ॥ २१८ ॥

१. नृष्ठञ्चनकरी-इ.। २. शीलिना-इ.। ३. वी शतमुका-इ.। ४. फुल्लस्रवक्शोभिता-क. ख.। ५. वकनीला-इ.। ६. विलासिनी-क. ख.। ७. वृगोदाग्निरूपा-क. ख.। ८. गता क. ख.। ६. 'वाग्'नाहित-क. ख.। १०. वचना-इ.। ११. वायविष्टानकारिणी-क. ख.। १२. अत्र 'इ'मानुका आरम्यते। १३. विद्वनेषर-इ., विद्वलेषर-इ.।

विट्पृजिता च वडवा वाडवाग्निसमप्रभा। वीणावादनसुप्रीता <sup>६</sup>वोणा वोणावतो तथा ॥ २१६ ॥ वन्दनासक्तहदया वसन्तोत्सवकातरा । वातपुत्री च <sup>३</sup>वितनुध्वजिनी वोतविद्रवा ॥ २२० ॥ वृतकन्दर्प भित्रा च वेत्रपाणिस्थैव वदावदिप्रया चैव वादिनी विदरा तथा॥ २२१॥ वेदवती 'वैदर्भीवधकारिणी। बाधा बाधानाशिनी च <sup>४</sup>विधन्त्रा विघुरूपिणी ॥ २२२ ॥ विधिशीला बधा बोध्या वेध: धपुज्या च वैधसी। बोधिता बोधशीला च बौद्धा बौद्धित्रयाप्रिया ॥ २२३ ॥ वनस्थिता वानप्रस्था विनेत्रो वन्तरूपिणो। वन्दनप्रीतचित्ता च "वन्दिता वन्दितप्रिया॥ २२४॥ वृन्दारवृन्दवीता च वृन्दावनविलासिनी। बन्धनार्पन्नाशिनी च बन्धुजीवारुणाधरा॥ २२४॥ वन्ध्यापत्यप्रदा चैव बान्ध<sup>९</sup>वाप्रीतमानसा । <sup>र</sup>°वपनोत्सव<sup>रर</sup>संसर्पा वनिता <sup>र२</sup>विपणिस्थिता ॥ २२६ ॥ विवरान्तरचारिणो। वरवरस्रवद्रका विमतासुरपुङ्गवा ॥ २२७ ॥ विभीर्वेभवसम्पूर्णा वामा च वामदेवार्च्या विभनोहृदयस्थिता। बिम्बाघरा व्ययाद्वा च वैयासिकनिषेविता॥ २२८॥ वरारोहा वारिणी च विरहानलकीलिता। चैव वीरणप्रीतिमानसा ॥ २२६ ॥ वीरा वीर्ययता बैरिनिष्कम्पिनी चैव <sup>१६</sup>बलसूदनदुर्लभा। बलरामाभिरामा च बलविकमकारिणी ॥ २३०॥ बाला 'रबेलप्रविष्टा च विलम्बकरणक्षमा। वशंवदा विशामेशा वेशचारुविलासिनी ॥ २३१॥

१. 'वीणा'नास्ति—ख.। २. वितवध्व—छ.। ३. सन्त्रा च—इ.। ४. वेद-गर्भा वध—इ.। ५. विषण्वा—छ.। ६. पूजा—छ.। ७. वन्दि वन्दित वन्दिता-इ. छ.। द. प्रकाला च—छ.। ६. व्यप्री—छ.। १०. वसनी—छ.। ११. सहसर्या—इ.। १२. विषणासृता—छ.। १३. वरुणसुदः दुर्लमा—छ.। १४. बाणप्रवि—छ.।

वैशम्पायनप्ज्या च 'वपड् विषविनाशिनी। ्षासुरिनहन्त्री च वृषरक्षणकारिणी ॥ २३२ ॥ वौषट्वसनशून्या २च १वास्तुयागमुतोषिता। विसिनीदलवासा च वाहिनी वाहिनीस्थिरा ॥ २३३ ॥ विहारकारिणी चैव बृहती वैहायसी तथा। वक्षोरुहयुगोत्तुङ्गा 'विक्षालनकरी तथा॥ २३४॥ वृक्षश्चेष्ठाग्रनिलया भेक<sup>४८</sup>लुतिविनाशिनी। भगभालालङ्कृता च भगवत्यपि भागिनी॥ २३५॥ भाग्यवत्या(ती) तथा चैव भृगुसेवनतोषिता। भोगिनी भोगदा भोग्या भङ्गभीतिविनाशिनी ॥ २३६॥ भृङ्गरङ्गसङ्गमा च भजनस्निग्धमानसा। भाजनश्रीवृद्धिकरी भुजान्द्रोल विलासिनो ॥ २३७ ॥ भोज्यभोजनसन्तुष्टा भञ्जनी भटदुर्वटा। भण्ड भण्डनकारिणी ॥ २३८ ॥ <sup>८</sup>भुवनासक्तवदना **''भाण्डवत्यपि भाण्डाङ्गी भीता भूत'**रिनषेविता। <sup>६२</sup>भृता भृत्यप्रिया चैव भौतचेष्टाविधायिनी ॥ २३६ ॥ भिदाकत्रीं भेदहीना भूपगोष्ठीसमर्चिता। भौपपदप्रदात्री च भवेन परिभाविता॥ २४०॥ भाविनी भुवनप्रीता तथा भामा च 'रभामिनी। भीमवीर्य पोपणी च भूमिभूमगुणावृता ॥ २४१ ॥ भौमस्थानप्रदात्री च भौमग्रहसुपूजिता। भयहीना 'अभवोद्भान्ता रथभारोत्तोलनकारिणी ॥ २४२॥ सेविता भेरिनि:स्वना। भीरुभू रिगुणोपेत भेरुण्डा भैरवी चापि भूलम्बनकरी तथा ॥ २४३॥

१. षडविषिवि—क. ख., वषडिष—छ. । २. तु—क. स. । ३. वनमाठा विरा-जिता—छ. । ४. विद्यानन—छ. । ४. श्रुतिविलासिनी—छ. । ६. 'मगभाठा''' विनाशिनी'इति पङ्क्तित्रयं नास्ति—क. स. । ७. विनाशिनी—इ. । ६. भणना—क., भगना—छ. । ६. भण्ड—इ. छ. । १०. 'भाण्ड'''ण्डाङ्गी'नास्ति-स. । ११. निवेशिता—छ. । १२. 'मृता'इस्यस्य स्थाने 'मृस्या'—छ. । १३. भासिनी—इ. । १४. भरोष्ट्रान्ता—क. सा. । १५. भावोत्तो—इ. ।

भृशदुरित(नि ?)हन्त्री च 'भाषिणी 'भिषगचिता। भीषणा च भुज्जण्डचस्त्रा भूषणेन विभूषिता॥ २४४॥ भेषजाशननीरोगा भैषज्यपददायिनी। भक्षिणी चैव भिक्षरच भिक्षाकर्मकलापिनी ॥ २४५ ॥ भूक्षयकलालोला च तथा भैक्ष्यविधायिनी। मैक्षाचारसुसन्तुष<u>टा</u> मकराकृतिकृण्डला ॥ २४६ ॥ मुक्ता मुक्तनिषेव्या च मुक्ताहारविहारिणी। मुकण्डतनयाच्या च मुकण्डपरिवण्डिनी ॥ २४७ ॥ मौक्तिका<sup>र</sup>भासुररदा मखकर्म समिहिता। मेखला कटिबन्धा च मौखर्यपरिवर्जिता॥ २४८॥ मृगशिरसि जाता च मृगचर्मोपवेशिता। मृगपत्नीलोचनी च मुग्धा मुग्धनिषेविता॥ २४६॥ मघवद्विकमकरी मोघीकृतरिपुत्रजा। मेघकेशी मङ्गली च तथा मङ्गलदायिनी । २५०॥ मज्जावती मृजाशीला <sup>४</sup>मश्वस्था मञ्जू वागित। मोटिनी मठमध्यस्था मृडानी "मेढ्चकगा॥ २५१॥ मणिमण्डपमध्यस्था मणिराजिविराजिता। मणिपत्रस्थिता चैव तथा माणवकाकृतिः॥ २५२॥ मृणालाभ<sup>८</sup>भुजायुग्मा मृणालशयनोत्स्का । मण्डलान्तरसंस्था च मुण्डमालासमाकूला ॥ २५३॥ मताभिज्ञा मातलीष्टा मित्रसंसर्गतोषिता। मृतसत्कारकर्जी च मैत्रवर्त्मप्रकाशिनी ॥ २५४॥ मथनी मदपूर्णा च मादिनी मुदिता तथा। मृदिता मेदूरा चैव मोदिनी मौदिरप्रदा ॥ २५४॥ मधुमाघ्वीकमत्ता च माघवीपुष्पसौरभा। <sup>१</sup> मुधनिर्जयनी चैव मनोविषयज्मिता॥ २५६॥

१. भाषिणां -क. हा. । २. प्रतिवन्दिता -क. हा., भिषगर्भिता -छ. । ३. भास्वर - क. हा. हा. । ४. ममहिता -क. हा. । ५. मम्बुस्था - छ. । ६. रागपि - इ. । ७. मेरुवकगामिनी -क. हा. । द. भिक्युग्मा -क. हा. । १. इतः परम् (१३००) - छ. । १०. मधुनि -क. हा. ।

मानिनी मीननेत्रा च मुनिराजनिषेविता। मौतिनी च तथा चैव मन्थानदण्डधारिणी ॥ २५०॥ मन्दारकुमुमा<sup>९</sup>च्यां च मान्द्यवर्जनकारिणी। मयदानवसंसेव्या मायाहीना च मायिनी ॥ २५८ ॥ मयुररुतकारिणी। मयुरनिनदाप्रीता भरण वासहन्त्री च मारोहीपनकारिणी ॥ २५६ ॥ चैव मललेशविनाशिनी। <sup>६</sup>मरागन्धप्रिया मालाशोभितसर्वाङ्गा मिलन्तो मीलयन्त्यपि॥ २६०॥ मलरूपा मौलिका च मेधामैश्वर्यदायिका। मिपन्ती मिषकाकारा मुपिकांश्वरप्रदा॥ २६१॥ मेपादिनी मोपहीना मासव्रतपर।यणा । मोहिनी मक्षिकारूपा मेक्षणी मोक्षयायिनी ॥ २६२॥ यागप्रिया युगकरी योगिनीकोटिवल्लभा। यौगिकी याचमाना च यच्छन्ती यजनिकया॥ २६३॥ याजयन्ती तथा चैव योजनायाम विस्तृता। याटनी यतमाना च यातनाक्षयकारिणी ॥ २६४॥ यदु<sup>६</sup>वंशक्षयकरी प्यानमङ्गलचारिणा । योनिरूपा योवनाड्या युवलोकविलोकिता॥ २६४॥ यमभीतिक्षयकरी यामिनी यमुना तथा। यावद्गुणसुसम्पन्ना यशस्या च यशस्विनी॥ २६६॥ ययोदामोहिनी चैव योषाकुलशिरोमणिः। रुविमणी रागरसिका रुगपेता च 'रोगहृत्॥ २६७॥ राघवी राघवप्रीता 'रङ्कानुग्रहकारिणो। र रङ्गदा रिङ्गणकरी रोचि:स खारकारिणो ॥ २६८॥ रुचिरा रौचिकी चैव राजलक्षणलक्षिता। रुजास-बारकत्री च रञ्जना रटनोत्सवा॥ २६६॥

१. की च-छ.। २. प्रास-इ.। ३. सुरा-क. स.। ४. वसंवदा-इ.। ५. 'विकृता'इति पाठान्तरम्। ६. वंशाचय-छ.। ७. यादवी यानचारिणी-इ.। इ. रागकृत-इ.। ६. रङ्गानु-क. स.। १०. रङ्गारङ्गणकरी-इ.।

रणदुर्मदमत्ता च रतकाल'विलासिनी। रीतिज्ञा व्हतघोरा च रथलक्षपुरोगता॥ २७०॥ राधिता रोधकारिणी। रदद्वयस्मेरयुता रोधो वनाशिनी चैव रन्धनाकुलविग्रहा ॥ २७१॥ रूप्यभाण्डा रूपवती रोपणो रवकौतुका। राविणी रेवती रेवा तथा रैवतकस्थिता॥ २७२॥ रमा च रमणी चैव रामणीयकसंयुता। रोमराजीराजिता च रम्भा रम्भावनस्थिता॥ २७३॥ रयकत्री रोषकरी क्टरा रसितकौत्का। रास वेश विलासा च रोहिणो रक्षिणी तथा ॥ २७४॥ राक्षसेश्वरसेव्या च रूक्षा लकुचवेष्टिता। लगिता लग्नसन्द्वारा चापि लग्नमयी तथा॥ २७५॥ लघुबुद्धिप्रदा चव लङ्कापुरिनवासिनो। लेङ्ग वत्रम्प्रकाशा च लिङ्गरूपाच लिङ्गिनी॥ २७६॥ लङ्गनी च तथा लज्जा लज्जाभरवरा तथा। लाजिवक्षेपणी चैव वाङ्गुलो लाङ्गुलान्विता॥ २७०॥ लाता लोडनकर्त्री च लूनातन्तुप्रसारिणो। वनामित्रा च लपनी लापसंलापकारिणो ॥ २७८॥ लोपामुद्रा लाभकत्रीं लोभहीना च लोभनी। लोमशाराघ्यचरणा लम्बनी लम्भनी तथा॥ २७६॥ लयहीना लयगता लयनान्तरशायिनो । लालामयी ललज्जिह्वा लास्यकर्त्री च लासिका ॥ २८० ॥ लक्षसेव्या च लाक्षाभा लाक्षारागानुरागिगो। बुद्धिप्रदा बुद्धिरता बुद्धिरूपा तथेव च॥२८१॥ शक्तिः शाकम्भरी चेव शिक्यनिर्माणकारिण।। शुकपोषणकर्त्री च °शुकदेववरप्रदा ॥ २८२ ॥

१. विनाशिनो-इ. । २. रत-इ. । ३. अत्र 'छ्'मातृका अण्डिता । ४. विकासिनी-क.स. । ५. विनाशा च-इ. । ६. वर्णप्रकाशा-इ. । ७. ठावनी छावनान्विता-क. स. । व. 'तृना'" छोभना'इति पङ्किद्वयं नास्ति-स.। ६. पुक-इ. ।

शुकराकृतिकत्री च शुकधान्यस्तोषिता। शोकापनोदिनी चैव शाखिनी शिविसत्प्रभा॥ २८३॥ शाङ्करी शङ्करा ६व शङ्किनी शृङ्गधारिणी। शठलोक बिभरसंनी ॥ २५४॥ शाटीपटसम्हीप्ता शाह्यहीना तथा चैव शणसूत्रशिरोरुहा। शूलपाणिः शोणनेत्रा शातकुम्भस्तनद्वयी॥२८५॥ श्वातबाणा शीतम्तिः शोथव्नी शुद्धक्रिणी। शान्ता शान्तिमती चैव शिञ्जिता सज्जनप्रिया ॥ २८६॥ <sup>3</sup>शान्तहृदया शापमोचनकारिणी। शफरीनयनी चैव शिफारूढा श्रावासना॥ २८७॥ शावपोष्ट्री 'शिवोपास्या शिवा च शेवधिस्तथा। शिविका शिविकारूढा शैववत्रम्प्रदायिनी ॥ २८८ ॥ शोभाकरी शमवती शामिन्यपि च शेमुषी। शम्पामध्या शम्बरारिवारिणी शाम्बरी तथा॥ २८६ ॥ शम्भरूपा शामभवी च शमभुम्धिनस्थितापि च। ज्ञयनोच्छवसिता चैव शायिता शरवारिणी॥ २६०॥ श्री: श्रीमन्त्रिषेच्या च श्रीफलाघ:स्थिता तथा। शारिणी 'शिवमुद्धा च शिवहस्ता तथैव च॥ २६१॥ शरसेव्या शेवहस्तप्रददा शौरकमिणी। श्लभोद्धारिणी चैव शालानिर्माणकारिणी॥ २६०॥ शिलाव्हिकरी शीलशालिनी शूलिनी तथा। शैलतुल्या अरीना च श्वापदन्यूहवेष्टिता॥ २९३॥ इवेतासना इवैत्यवती श्वाती श्वसनकारिणी। श्वासानिलसुगन्वा च <sup>६</sup>शशचर्मनिवासिनी ॥ २६४ ॥ शेशवाड्या शेषहीना शोषणी शासिनी तथा। शिक्षाकरी सुकण्ठी च सेककर्त्री सुकोमला ॥ २६५ ॥ सौख्यरूपा सगरान्वयतारिणी। म्खप्रदा च स्गदध्वंसिनी सङ्करप्रिया॥ २६६॥ सागरास्था

१. शितवारुणीतमूर्तिः—क. स.। २. क्रान्त—इ.। ३. शरासना—इ.। ४. शिरोपास्या शिरमि शेव—इ.। ५. शिर ऊर्था च शिरहस्ता—इ.। ६. शक्चर्म—क. स.।

माङ्गोपाङ्गक्रियाध्यक्षा सङ्गसञ्चारकारिणी । मज्जनाह्नादजननी सुजनी 'सञ्जयाविता॥ २६७ । मुतनुः सूत्ररूपिणी। **सित**पद्मदलप्रीता मृता च सदरा चैव सादरा मीददुद्ब्यथा॥ २६८॥ मृदया सुदरा चैव सोदरप्रीतिकारिणी। सधवा च तथा माध्वी मिद्धा रसीधुनिपाधिनी ॥ २६६ ॥ मुधन्वा च तथा सेनाकोलाहलविधायिनी। सैन्य भूद्धीसन्दलनी सन्देशहारिणी तथा॥ ३००॥ सान्द्राचन्दा च सिन्दूरमण्डिना निकमण्डला । मुन्दोपमुन्दहन्त्री च सौन्दर्यमर्वमोहिनी ॥ ३०१॥ सन्धिविग्रहकार्या च सन्धात्री सन्ध्ययार्थाता। सन्ध्या सिन्धुस्वरूपा च सिन्धुमज्जनकारिणी ॥ ३०२॥ मुपदा सूपकारिणी। सेन्धवी मैन्धवश्रीका सीपद्यदायिनी चैव सर्वात्तः मावरा तथा॥ ३०३॥ <sup>६</sup>मृवर्णालङ्कार<sup>,9</sup>धात्री सौवर्णप्रभयोज्ज्वला। सभासभ्यधिकत्री च साभा च सुभगा तथा॥ ३०४॥ समा साम्यविहीना च सीमन्तोत्सवकारिणी। सुमरा 'सोमभावा च सोमवर्त्मप्रसारिणी ॥ ३०५ ॥ सम्पना च तथा सम्पत् भम्पदात्री तथैव च। <sup>९°</sup>संवृता च तथा सम्भाषणकोशलकारिणी॥ ३०६॥ शुम्भनिशुम्भहन्त्री च सम्पन्ना मायनिम्नथा। धसरःस्था सारमी चैव सुरसा मुरसाधिता॥ ३००॥ सौरस्यदायिनी चैव सनया सानया तया। सुनीला स्वच्छबुद्धिश्च तथा स्वाच्छन्यकारिणो ॥ ३०८॥ रचनामृतवर्षिणो च स्विन्ना <sup>१३</sup>स्वप्नावती तथा। स्वयमभूपूजिता चैव स्वयमभू: स्वात्मदीपनी ॥ ३०६ ॥

१. सञ्जयाजिता—इ. । २. पायुनिपा—इ. व. । ३. मूर्व्हासन्द्—इ. । ४. नीकमण्डला—इ. । ५. विचति—इ. । ६. सुवर्ताल—क. व. । ७. धर्मा—इ. । इ. सोममाला च—इ. व. । ९. सम्पदान्ती—इ. । १०. संस्ता च तथा नाग-संभाषणकोळकारिणी—क. व. । ११. सवःस्था—इ. व. । १२. स्वस्पावती—इ. ।

स्वरसप्तकमङ्गीतरङ्गिणी स्वात्मभाविनी। स्वाहा स्वधा स्वाक्षरा च तथापि स्वामिवल्लभा ॥ ३१० ॥ सक्षता 'साक्षिणी चैव सुक्षोदा सुक्षिता तथा। <sup>२</sup>हुङ्कारिणो तथा <sup>२</sup>हुट्टवासिनी हठकारिणो ॥ ३११ ॥ हतिहन्त्री हतप्रीता 'हतासुरमहाहना । भ्हतपापा हेतिहस्ता होतृरूपा तथेव च ॥ ३१२ ॥ <sup>६</sup>हौतासनप्रभाकर्त्रो हृद<sup>9</sup>म्युजनिवासिनी। <sup>५</sup>हननारिष्टहृदया हीनदोपा तथंव च ॥ ३१३॥ हम्भारवाकालनोत्था हृदयानन्दशालिनी । हयवाहनसुप्रीता हायनज्ञानदायिनी ॥ ३१४॥ हयमाना हरिप्रोता ह।रिणो हीरकोज्ज्बला। हालदर्शन 'क्रीभारा हलाहलनिपायिनी ॥ ३१४ ॥ हिलिहिलीतिकत्रीं च तथा हुलहुलिप्रिया। हेलाकरी बलन्ती च ह्वालयन्ती तथेव च॥३१६॥ हेपार''वसमोदा ''सा हसन्ती हासविह्वला। हाहा हाहाकरी चैव हूहू गन्धर्ववेष्टिता ॥ ३१७॥ हेह्याचिततजाश्च क्षतिकत्रों क्षितिस्थिता। <sup>९२</sup>क्षुतकर्त्री क्षेत्ररूपा क्षेत्र<sup>१६</sup>पालनिषविता ॥ ३१८ ॥ क्षीतदोषप्रशमनी क्षुद्रा च क्षोदिनी तथा। क्षोद्रकप्रीतहृदया क्षिपन्ती क्षोभवर्जिता॥ ३१६॥ क्ष्मावतो तथा क्षामाक्षरोल्लापविलासिना । क्षंमङ्करी क्षौमवस्त्रा तथा क्षयविवर्जिता॥३२०॥ क्षरहीना भक्तजना क्षारहोना तथेव च। क्षारप्रीताक्षरप्राप्या क्षालनी क्षालनप्रिया ॥ ३२१॥ अधमदेन्यङ्कजा च अङ्गप्रत्यङ्गकोमला। अच्छीकरणदक्षा च अजमाया तथैव च॥३२२॥

१. स्वाधिणी—इ. । २. हुङ्का—क. ख. । ३. हखवासिनी—इ. । ४. इता—क. ख. । ४. हतपापा—इ. । ६. होतासन—क. ख. । ७. स्वुप्रनिवा—इ. ख. । द. हतनरिष्ट—क. ख. । ६. होभारा—क. ख. । १०. रसमोदा—इ. । ११. 'सा'इत्यस्य स्थाने 'ख'—इ. । १२. चत—इ. ख. । १३. पापनि—इ. ।

अञ्चलीचञ्चला चैव अञ्जनारञ्जनी तथा। अटवी रटनप्रीता अतलाधः स्थिता तथा ॥ ३२३ ॥ अमरारातिकोटिकोटिनिपातिनी । अयस्थिता अरालभुरशक्ताऽशकला अशया अशरा चैव अशलाकाशकोज्ज्वला। अस्वप्ना असहा चैव अहन्त्री अक्षवृत्तिगा ॥ ३२४॥ आकाशवासिनी चैव आगतापि तथैव च। आधारम्स्थिता चैव अचलदलकाह्नला ॥ ३२६ ॥ आचाररचिताचार्या आजिमध्यप्रवेशिनी। आयसा आरकूटस्था आलस्यक्षयकारिणी ॥ ३२७॥ आशंसाकर्मभूभदा <sup>४</sup>आषाढधारिणी तथा। आज्ञावर्धनकर्त्री च आज्ञाज्योतिर्विधायिनी ॥ ३०८॥ आषाढमासि पूज्या च आशंसा स्वान्तमास्थिता । आसारमुखिता चैव आहोस्विदिति तिकता॥ ३२६॥ "इडतापत्रया ईषद्धास्यमिनन्मुखी। उष्ट्रपृङ्गववाहिती ॥ ३३० ॥ उड़ियानपीठगना 'उक्ता उतथ्या'ध्वजघृक् '°उद्धवप्रीतिकारिणी। <sup>१९</sup>उम्भिता उदित चैव उन्नता उपरिस्थिता॥ ३३१॥ इक्ष्हम्ता <sup>१२</sup>तथाऽप्यूढा ऋतुकाल<sup>१६</sup>सुखप्रदा। ऋतप्रिया तथा चैव ऋक्षमोक्षणकारिणी॥ ३३२॥ ऋषिभिः सेविता चैव ऋष्यशृङ्गसमिता। <sup>९४</sup>ओड्रपृष्पपूजिता च आधारचऋवासिनी ॥ ३३३ ॥ मणिपुरवासिनी च स्वाधिष्ठान<sup>१४</sup>निवासिनी। अनाहतानाहता च विगुद्धचक्रवासिनी। आजाचकवासिनी च सहस्रदलवासिनी ॥ ३३४॥

१. वचनप्रीता—क. स. । २. अगरा—इ. । ३. आचलदलकोज्ज्वल —इ. । ४. 'अस्वप्ना "'काह्मला'इति पङ्किश्चयं नाम्ति—इ. । ४. आझाटघारिजी—क. १ स. । ६. रतमास्थिता—क. ख. । ७. इतताप—क. स. । ६. भत्तया उत—क. स. । ९. रमजध्क—क. स. । १०. उच्चारप्रीति—इ. स. । ११. उत्थिता—क. स. । १२. तथा धूटा ऋतु—क. स. । १३. शुभप्रदा—इ. । १४. ओद्भुपुष्प—क. स. । १५. 'नि'नास्ति—क. स. ।

इतीमां नाम्नामण्टादशशतीं यः पठित श्रणोति पाठयित श्राव-यित वा 'स सर्वपापिवमुक्तः, म धनी धनद इव, स कविः कविरिव, स पण्डितो गुरुरिव, स रूपवान् जगन्मोहनो मन्मथ इव, स राज्या-धिकारी सुरराज इव, स तेजम्बी विद्विरिव, म वशासकः पितृति-रिव, स सर्वतोगितः विवमान इव, स शोर्यमुक्तः सूर्य इव, स शीतलः शीतमरीचिरिव भवेत्॥ ३३४॥

यः पठेत् प्रयतो विद्वान् तद्यार्धं पद्यमेव वा। ब्रह्महत्यादिपापेभ्या मुक्तः एव न संशयः॥ ३३६॥ इमं 'स्तवं पठन् व्यामः कवीन्द्रत्वमुगातः। वाल्मीकिरपि विप्रत्वं विश्वामित्रो जगाम सः॥ ३३७॥

यद्यपि कुष्ठी कुनरवी 'बधिरोऽन्धः पुनरति दुर्गतो नानादुरव-स्थाजडीकृतकलेवरो जपति 'जापयति वा 'सोऽपि 'पापं सर्वं संदद्य प्रेमलक्षणां भक्तिमधिष्ठाय सर्वोपरि स्राजते ॥ ३३८ ॥

सर्वाबाधाप्रशमनं धनधान्यविवर्धनम्।
एतस्याध्ययनेनैव सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥ ३३६॥
धर्मा लिप्सु र्लंभेद्धर्ममर्थेप्स्वर्थमवाष्नुयात् ।
कामं कामी र लभेदाशु मुमुधार्मोधामाष्नुयात्॥ ३४०॥
सङ्कटे समनुप्राप्ते इदं स्वस्त्ययनं परम्।
रणे वा राजसदने र त्यूते च विजयप्रदम्॥ ३४१॥

यस्तु नित्यं समाहितः सम्यगालपित पुनरालापयित श्रृणुते श्रावयित वा तद्र्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभा भवन्ति, दूरादेव तेजःपुञ्जप्रतिहतचक्षुषो योगिनी-डािकनी-यञ्ज-रक्ष-कृष्माण्ड-भूत-प्रेत-पिशाच-हिस्रजन्तवः पलायन्ते ॥ ३४२॥

१. 'स'नास्ति—इ. | २. शासको नृपतिस्वि—क. ख. | ३. परमाणु इव-क. ख. | ४. श्रण्वन्—क. ख. | ४. बिधरो यः पुन—क. ख. | ६. इतः पुर्वं 'वा मोर्डाप'—क. ख. | ७. 'तंडिपि'नास्ति—क. ख. | ६. पापसवं—क. ख. । ६. र्लभते धर्ममध्येथोंऽर्थमवाष्त्र्यत्—क. ख. | १०, लभेदितमुपुष्च—इ. । १८. धते—क. ख. ।

तस्य वने वा गहने पोते वाताद्ध्रणिते वा न कि चिद्भयम्। न विद्युतो भयं नच दस्युतो भयं न राजतो भयं 'नाऽनलतो भयं न केभ्योऽपि भयम्॥ ३४३॥

स सर्वधर्मसम्पूर्णो नित्यानन्दसयस्तथा।
इह लोके सुखं भुक्तवा परत्र मिय लीयते॥ ३४४॥
नापमृत्युर्नं च व्जवरो नाऽशुभा बृद्धिरुन्मदा।
वन मात्सर्यं न लोभ वन्त तस्य पुंसोऽपि दुर्मतेः॥ ३४५॥
इमां स्तुति पठित यः परां प्रमान्
भिवेत स हि विप्रिथितकीर्ति रुक्तमाः(मः)।

विध्य 'तत्सकलकल्मषं क्रजेद

व्रजेश्वरी चरणपदा<sup>1</sup> भृङ्गताम् ॥ ३४६॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे श्रीमद्राधादेव्या नाम्ना-

मध्टादशशतीसमाप्ता (समाप्तश्च)
''चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४॥

१. 'नाऽनलतो सय'नाहित-इ.। २. 'जवरो'ह्रयह्य स्थाने 'जरा'-क. ख.। ३. अत्र 'ख्र'मातृका पुनरारस्थते । ४. 'च्र'नाहित-इ.। ४. 'पुमान् ह्रत्यह्य स्थाने 'प्राप्तुयाद्'-छ.। ६. 'भवेत्'नाहित-क. ख.। ७. प्राप्यत-छ.। ६. मुत्तमाम्-इ. ख.। ६. यससङ्क-छ.। १०. श्रङ्गताम्-इ. ख. इ.। ११. 'चतुर्विद्योऽध्यायः'नाहित-इ.; अह्य स्थाने 'हाविद्यातितमोऽध्यायः'-छ.।

## पञ्जविज्ञोऽध्यायः

ब्राह्मण उवाच

इत्थं बृन्दा महादेवी राधया प्रीणिता सती। नित्यं जजाप सा नाम्नामण्टादशशतीं पराम्॥१॥ एतस्मिन्नन्तरे देवी त्रिपुरा 'कृष्णमानसा। उच्चैरुवाच वाचं तां करुणाकान्तशालिनीम्॥२॥ वंशीवदनं कृष्णस्य चिन्तयित्वा पुनः पुनः। त्रैलोक्यमोहनं रूपं मोहितास्मि पदे पदे॥ ३॥ न जाने किमपि आम्यन्म् इनी भूमौ वलुठाम्यहम्। यास्यामि क्व च कं गाढं शरणं मरणं स्थितम् ॥ ४॥ इत्येवमादि विललाप विचराय राघा

साधारणं नयनवाधिरभून्नदी च।

वन्दावने विहगवृक्षलतामृगाश्च

चक्रन्दुरम्बहमनुक्षणमेव पश्चात् ॥ ४ ॥ ततो वृन्दा वराङ्गी च वृन्दावनपुरन्दरीम्। तामाह सान्त्वयन्ती च प्रेम्णा तिशान्तया गिरा॥६॥ वृन्दा उवाच

जाने त्वां देवदेवेशि राधिकां जगदीश्वरीम्। <sup>भ</sup>वन्दावने थितादेवस्तवैव गुणगायकः॥ ७ ॥ त्वदऋते नाम्नमश्नाति न स्नाति पुरुषोत्तमः। न शेते रमते नैव न तिष्ठति न गच्छति॥ ५॥ चिन्तयं स्त्वां वरारोहे गलद्वाष्पजलेक्षणः। राधेति प्राणनाथेति बराधिकेति मुहुर्मुहः ॥ ६ ॥ ब्रवन्नेवं महाभागे मुमोह मुघुराकृतिः। अधोमुखो रोदमानः पुनः स चिकतेक्षणः॥ १०॥

१. हष्टमानसा-इ. । २. न चारम्य-इ., मृताध्मय-इ. । ३. 'चिराय' नास्ति-ख.। ४. भिशान्तया-छ.। ५. वृन्दारण्ये त्रिता-छ.। ६. राधेति च सुदु-छ्.।

पुनराह प्रिये कान्ते किमर्थं मामुपेक्षसे। तवैव चरणाम्भोजे कोऽपराधः कृतो मया॥ ११॥ येनाऽहृश्यो<sup>१</sup>ऽहममिते तव पङ्कजलोचने। इत्थं वै ब्रुवता देवि त्वया हीनं वनं महत्॥ १२॥ शून्यवद् दृश्यते सर्वमिप सर्वगुणैयुँतम्। कदाचिन्मूर्च्छयन् वेणुं गायत्युर्च्चैर्यगस्तव ॥ १३॥ क्वचिद् घ्यायति ते वक्त्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्। पतत्युत्तिष्ठति क्वापि क्षणमायाति याति च ॥ १४ ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। त्वां विना रत्नभवनं ज्ञून्यं मन्यत ईश्वरः॥१४॥ कम्पमानः ववचिद् भूमाद्वपविष्टः श्वसित्यसौ। पुलकाङ्कितसर्वाङ्गः साङ्गोपनिषदुक्तिभिः॥ १६॥ स्तवं तव करोत्येव प्रेमविह्नलमानसः। ेशीणें पणें पतित वें वृन्दावनमहीरुहाम्॥ १७॥ यत्र तत्र रैचश्वलाक्षः संभ्रमाकान्तमानसः। पुनः पुनरु\*दीक्षंस्त्वामार्तः कामविमोहितः॥ १८॥ मां हृष्ट्वा भ्रेयसीं ब्दासीं कृष्णः कमललोचनः। उवाच वृन्दे कुत्रास्ति मम प्राणेश्वरी प्रिया॥ १६॥ 'हल्टा त्वया राधिका कि तन्मे कथय सुत्रते। <sup>९</sup>प्रहृष्टवदने तस्मिन् पृच्छति स्वायतेक्षगे ॥ २० ॥ ना नेत्युक्ते मया पश्चादनुतायो महान् भवेत्। श्रीकृष्णाकिषणि शुभे वृन्दावनपुर<sup>१०</sup>न्दरी ॥ २१ ॥

१. प्राप्तिते-इ. । २. 'इतिजं" रहाम्'इत्यस्य स्थाने 'कीर्ण पतित वै पत्रं वृत्र्यावनमहीरुहात'-क. स. । ३. चञ्चात्तमः-छ. । ४. दीक्त्त्वां भ्रमार्तः काममोहित:-छ. । ५. प्रेषया दार्थी-छ. । ६. 'दार्थी'नाहित-क ण.। ७. 'कृष्ण'इत्यस्य स्थाने 'हृष्यः'-छ. । ६. कृष्णा त्वया-छ. । ६. प्रकृष्ट-क. ल. । १०. व्हरि-क. स. इ. ।

श्रीया० १३

भाग्यात् पथि मया 'हुष्टा सुस्थान्तः करणा भव। आत्मानं स्मर राधे त्वं परब्रह्मस्वरूपिणीम् ॥ २२ ॥ ेकुरुणे ब्रह्मणि <sup>र</sup>राधायामीषद्भेदो न विद्यते। एकमेवाद्वयं ब्रह्मोत्युच्यते ब्रह्म वादिभिः॥ २३॥ कृष्णस्त्वं परमेशानि त्वमेव त्रिपुरेश्वरी। त्वदङ्गसम्भवा देवी कव याता भुवनेश्वरी॥ २४॥ स्मरता परमे <sup>४</sup>नित्यं समागच्छतु <sup>६</sup>सा द्रुतम्। श्रुतमस्ति देहतस्ते "जाता गोप्यः सहस्रशः॥ २४॥ कुत्र तिष्ठन्ति <sup>द</sup>ताः सर्वाः समर पद्मायतेक्षणे। त्वत्तो वै पुरुषा जाताः कामदेवमनोरमाः ॥ २६ ॥ सखायस्ते महादेवि समागच्छन्त तान स्मर। सर्वेषामेव भूतानां पिता माताऽसि सुन्दरि॥ २७॥ शृणु मद्वचनं भद्रे गोविन्दमहिषी भव। रेडु गोविन्दस्य हि तद्रूपं तव योग्यं वरानने ॥ २८ ॥ तवैव मोहनं रूपमेतत् कृष्णमनोहरम्। युवयो रिचिकं कि खिद् वनेऽस्मिन्नैव विद्यते॥ २६॥ दासी तवाहं देव्यद्य गोविन्दप्रियकारिणी। दूतीभूयाऽपि यास्यामि वर्णितुं ते विचेष्टितम्॥ ३०॥ रहस्यं कथयिष्यामि वाक्यमेकं शृणुष्व मे। उन्मत्ततां परित्यज्य सुस्थान्तः करणा भव॥ ३१॥ उन्मनस्त्वे कारणं ते यतस्तदवधारय। त्रिजगन्मोहना<sup>र</sup> भवत्या निग्रहाय च॥३२॥ प्रादुर्वभूव तद्देहात् परब्रह्मस्वरूपिणी। त्रिपुरा तत्प्रतिकृतिस्तयाविष्टाऽसि कृत्यया॥ ३३॥

१. दृष्ट्वा—छ. । २. 'कृष्णे'इत्यस्य स्थाने 'द्र्ष्टे'—छ. । १. राषायां त्विय भेदों—छ. । ४. वेदिभिः—इ. । ४. नित्ये समा—इ. । ६. सुव्रते—छ. । ७. 'जाता'इत्यस्य स्थाने 'नाना'—क. स. । ८. 'ताः'नास्ति—क. स. । ९, रसिकं-छ. । १०, यानं सवस्था—छ. ।

## प व्यविशोऽध्यायः

श्रीकृष्णः स्तुति पाठी तेन स ह्ण्टः कटाक्षतः।
इदानीं कृत्ययाविष्टा तद्वशं गन्तुमिच्छसि॥३४॥
नैषा युक्तिर्मम शुभे रोचने(ते) रोचनारुणे।
सहसा नैव गन्तव्यं क्षणमत्र स्थिरा भव॥३४॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे वृन्दादेवीमन्त्रणं

नाम १प ऋविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

१. पाठान्तेन स-छ.। २. 'पञ्चविंशोऽध्यायः'नाहित-छ.; त्रयविंशित-तमोऽध्यायः-छ.।

## बद्विशोऽध्यायः

बाह्यणी उवाच ततः किमभवत् पश्चाद् देवगन्धर्वं कथ्यताम्। पुनीहि मे श्रुतिपुटी नानादोषकुलाकुली॥१॥ ब्राह्मण उवाच ततः 'पूर्वस्मृति प्राप्य वृन्दया प्रतिबोधिता। प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ २ ॥ परमानन्दहृदया चिन्तयामास वपरब्रह्मस्वरूपिणी। आत्मानं ततस्तस्याः स्मृतिर्जाता यथा जाता स्वदेहतः॥ २॥ महादेवी प्रकृतिभूवनेश्वरी। योगमाया चिन्तयन्ती च तां देवीं समाह्वयदमन्दधीः॥४॥ श्रीराधिकोवाच हे देव्यत्र समागच्छ मदङ्ग प्रभवा हासि। साहाय्यं कुरु देवेशि त्वर्यतां मा 'विलम्ब्यताम् ॥ ५ ॥ बाह्मण उवाच इत्थं सा चिन्तिता देवी महामाया महेश्वरी। स्वरिता कृपयाविष्टा राधिकादर्शनं गता। <sup>४</sup>सम्भ्रमाकान्तह्दया तुष्टाव हृदयेश्वरी॥६॥ भुवनेश्वरी उवाच त्रिभुवन <sup>६</sup>जयलक्ष्मीं त्वां नमस्ये वराङ्गे विमलकमलनेत्रे देहि हिंट व्युभां मे । यदिखलकृतसेवः श्रीयुतः कृष्णदेव-स्त्विय भृतरितरास्ते कि पुनर्वर्णनीयम्॥ ७॥

१. पूर्वस्मृतिः प्राप्ता वृन्डः । २. परं ब्रह्म-छः । ३. प्रभावाग्भति-छः । १४. विल्डवसाम्-छः । ४. संयमाकान्त-कः सः । ६. जयतल्डमी-कः सः । ७. ग्रभाने-कः सः । ६. पुनर्वन्वनीयम्-कः सः, पुनर्वर्तनीयम्- छः ।

उद्यद्भा स्करकोटिकान्तिमरुणक्षौम<del>ा ख</del>लत्<mark>कुण्डला</mark>ं नानालङ्करणोज्ज्वलामपि शरद्राकासुधात्विङ्मुखीम्। १ हब्दवा त्वां मदिरालसामलमसौ कृष्णः स्वयं मोहितो मुरघाऽहं कमलेक्षणे किमपरे ब्रह्मेशशकादयः॥ ८॥ देवि त्वच्चरणारविन्दयुगलं घ्यायन्ति वये के जना-भवेत्तापत्रयोनम्लनम्। स्तेषामम्बजपत्रलोचनि ईगेयं त्वमपीक्षसेऽमृतदशा स स्यात् सदाराधितः सर्वेषां तदुदा<sup>३</sup>हर्तिवजयते विष्णुर्महांस्त्वत्कला॥६॥ कान्त्या 'चम्पककम्पकारिवपुषः 'पुष्णन्ति तृप्ति परां रूपेणापि निरूपिते <sup>६</sup>प्रियतमप्रेष्ठे ९३ रूपे तव । तेभ्यस्त्वमतीव चारुचरिते श्रीराजराजेश्वरी सारूप्यं दिशसि प्रकाशितदिशे नित्यं भवत्यै नमः॥ १०॥ अन्तः सन्तमसप्रकाशनकरी सन्तापसंहारिणी यैस्ते श्रीनव<sup>°</sup>चन्द्रिका चरणयोर्राधे समाराघ्यते। तन्निस्यन्ददमन्दसान्द्रकसुधासारेण सारेण तैः संस्नातः परितापिता अपि परे सन्तर्पिताः सन्ततम् ॥ ११ ॥ राधे त्वन्महिमानमानमगमत् कस्ते समस्तेश्वरि स्तव्यं नव्यमवातनोतु सुतनो तनुंस्तनिष्टां तनुम्। यद् वेधाश्चतुराननोऽपि गिरिशः पश्चाननो वह्निभूः षडवक्त्रः फणिराट् सहस्रवदनोऽजस्त्रं परिश्राम्यति ॥ १२॥ रूपं कि तव वर्णयाम जगतां जोभाप्रभावोद्भवे यस्याः श्रीमुखचन्द्रिकामु नियनं कृष्णश्चकोरायते। यस्याः पादपयोष्ठहं सुर १ शिरोरतन। लिभिः सङ्गमं सम्प्राप्याधिकमाहतं घनघनं सूते मधूनां श्रियम्॥ १३॥

१. इच्छा त्वां — इ. । २. तु ये जना — इ. ख. । ३. कृति — इ. ख. । ४. क्रम्पक — इ. । ५. प्रियतमे प्रेष्ठे : तुरूपे — इ. । ७. स्वरूपे - इ. । ५. अत्र 'क्र'मातृका खण्डिता । ६. चण्डिका — इ. ख. । १०. यिरो — इ. ।

न जाने महेशानि देवस्वरूपे

जगन्मोह रमोहस्फुर रच्चारु ।

चरित्रं पवित्रं यतः सूरयोऽपि

व्यमूह्मन्त सन्तो मिय त्वं प्रसीद ॥ १४ ॥

तवैव प्रभावं हरिवा विरिश्वः

शिवो नाशकन् वक्तुमिष्टस्वरूपे।

परे के वराका वराङ्गि प्रसीद

प्रसीदाच "मातः परं 'तुब्टिमातः ॥ १५ ॥

श्रीकृष्णस्य रसामृताब्धिलहरीनिर्माणलक्ष्मीविधे-ष्वेदग्ध्यस्य विरामभूः रतिपतेष्ठच्धेः पताका रणे । भूषा श्रीजंगतां गतिर्गतिमतां शश्चन्मता सत्तमे-गौरीकाश्चनकाश्चिकाष्ठतकरी राधा समाराध्यते ॥ १६॥ अपि त्वत्पदाम्भोजयुग्मं सुशीतं

°स भेजेऽरुणस्नापितेऽस्मि न्नभेन।

विधु: कि विधुद्वेषि दण्डक्षताङ्गो

द्विपञ्चाकृतिः शम्भुद्दग्दाहभीत्या ॥ १७ ॥

तबास्यिश्रयं लिप्सु पाथोजमप्सु

प्रकामं तपत्यर्यमा सेवनेन।

सुधांशुः समुद्रे निमज्योऽन्निमज्य

कृशोऽद्यापि <sup>१°</sup>पक्षव्रते शून्यवासी ॥ १८ ॥

त्वमम्बासि सञ्चारिणी शम्बरारेः

स्वरूपेण लावण्यवश्याभिषिका।

प्रसीदस्यये चेत् किमस्त्यप्यलम्यं

त्रिलोकीपु लोकस्य शोकापनोदे ॥ १६॥

ब्राह्मण उवाच

११<sub>स्तृत्वेत्थं</sub> परमेशानीं प्रणिपातपुरस्सरम्। जवाच भुवनेशानी मृदुस्वल्पाक्षरं बहु॥ २०॥

१. 'मोह'नाहित-क. त्वः । २. हारू-इः । ३. व्यमुद्धान्ति सन्तो-इः । ४. माता परं-कः खः । ४. त्वहित जातः-कः खः । ६. वेदन्यस्य-इः । ७. 'स' नाहित-इः । ६. रमतेन-इः । ६. दन्तवता-कः खः । १०. पष्प्युते-इः । ११. श्रुत्वावपं परमे-कः सः ।

भुवनेश्वरी उवाच

आज्ञापय महादेवि कि करिष्यामि सुत्रते। त्वदङ्गप्रभवा मातः किङ्करी साम्प्रतं त्वहम्॥ २१॥

राधिका उवाच

रचय त्वं महादेवि सर्वंरत्नमयीं पुरीम्। सौवर्णे 'राजतर्हम्यें रम्यां सर्वविमोहिनीन्॥ २२॥ दिव्योपवनसंयुक्तां दिव्याट्टालकगोपुराम्। रत्नभित्तिसमावीतां परिरवाभिः समावृताम्। नानोपहारे रत्नैश्च रसद्रव्यैः अपूरिताम्॥ २३॥

बाह्मण उवाच

इत्युक्ता सा रतदा देवी चकारातिमनोरमाम्। पूरयामास रत्नौचे रमद्रव्यै: शुभां पुरीम्॥ २४॥ प्रतिकल्पद्रुम'तले वेदिकां रत्निर्मिताम्। नानापुर्ध्यर्नताभिश्च पुष्पिताभिः समन्ततः॥ २४॥ शोभितां "पक्षिभृङ्गैश्च नादितां सुमनोहराम्। सुवर्णमणिव ज्ञादिरचित्तैर्भवनोत्तमैः ॥ २६॥ राजते स्म पुरी देव्या रचिता विविनान्तरे। अथ पुर्यो निर्मितायां राधादेव्य झसम्भवाः॥ २०॥ स्मृतमात्राः समायाता मनोभवमनोरमाः। नरा नार्यो दिन्यरूपा दिनारभूषणभूषणाः ॥ २८॥ ेततस्तैः एहपैस्ताभिः शक्तिभिद्विव्यक्तिणी। रराज राधिका देवी परमानन्द देवता॥ २६॥ आज्ञापयामास निजशक्तिर्महेश्वरी। तत पुरुषांस्तांश्च निज'रूपसमुद्भवान् ॥ ३०॥ तथैव

१. राजतैरिष्टै: रम्यां - इ. । २. प्रपृरिताः - क. स. । ३. महादेवी - इ. । ४. तकैवेंदिकां - इ. । ५. प्रतिस्रगैश्च - क. स. । ६. रचानुभूषण - क. स. । ७. ततस्यैः - इ. । इ. नन्दिता - इ. । ६. शक्तिस्रु - इ. ।

#### श्रीराधिका उवाच

श्रृणुघ्वं शक्तयः सर्वा आज्ञां मम दुरासदाः। गोलोकमविंघ कृत्वा यावद् 'वृन्दावनं वनम्॥ ३१॥ तं कदम्बतरुश्रेष्ठं कृत्वान्तः पुरमध्यगम्। पुरुषाः परिखारम्याः प्राकाराञ्च सुशोभनाः। कर्तव्या निर्भयैः सर्वैः मम वैशक्तयुपबृहितः॥ ३२॥

#### बाह्यण उवाच

ततस्ते 'सायुधाः सर्वे कन्दर्पाधिकरूपिणः
गोलोकवासिनः सर्वान् विद्राव्य च स्वराक्तितः ॥ ३३ ॥
रत्नैरपिरमेथैश्च नानाधातुसमन्वितः ।
दिव्या भित्ति(नी)विरचिना[ः] कोटिसूर्यसमप्रभाः ॥३४॥
थ्वजप्रवालमणिभः 'पुरद्वारेः परिष्कृताः ॥ ३४॥
स्वाभेभाभासंयुक्ता मुक्तादिभिरलङ्कृताः ॥ ३४॥
ततो गोपगणाः सर्वे कृष्णदेहसमुद्भवाः ।
गोलोकान्निर्ययुः सर्वे दण्डपाशोद्यतायुधाः ॥ ३६॥
जगर्जुश्च महासत्त्वा गर्जन् मेघशतस्वनाः ।
तथा राधाङ्गजन्मानः पञ्चबाणधनुर्वराः ॥ ३०॥
सिहनादं विनद्योच्चै रोपाविष्टा बहिर्गताः ।
हण्ट्वा तान् सूर्यसंकाशान् कन्दर्पाधिकमुन्दरान् ।
श्रीदामाद्या महात्मानः प्राहुरद्भुतदर्शनान् ॥ ३६॥
श्रीदामाद्या कवः

के यूयं भो महात्मानः किमथं परमात्मनः। कृष्णस्य बलमेतद्वे बलाद्धरथ लीलया।

कस्याज्ञया वा कर्मेदं कियते तन्निगद्यताम्॥ ३६॥

१. वृन्दारणं वनम्-इ.। २. सदा-क., तथा-ल,। ३. शक्तेरप-क. स.। ४. स्वायुधाः-इ.। १. ब्रजप्रवाक-इ.। ६. द्वाराः सर्वाः परिष्कृताः-इ. स.।

#### ब्राह्मण उवाच

<sup>र</sup>श्रुत्वैतद् गोपवचनं प्रत्याहुस्ते महाबलाः। घोरघर्घरनिःश्वानाः कोधादारक्तलोचनाः॥४०॥

### श्रीराधिकाङ्ग प्रभवा ऊचुः

श्रृणुघ्वं भो ! महात्मानो राधिकानुचरा वयम् । कः क्रुडण हैस्तं न जानीमः स्वेश्वर्या प्रेषितरिदम् ॥ ४१ ॥ कृतं सुदुष्करं कर्म हैबलं चापहृतं बलात् । भवतामस्ति शक्तिश्चेद् निजित्यास्मानिदं बलम् । निजेश्वरं वशं कृत्वा दर्शयध्वं स्वकं बलम् ॥ ४२ ॥

#### ब्राह्मण उवाच

श्रुत्वैतत् कुपिताः सर्वे श्रीदामाद्या महौजसः।

दण्डपाशादिभिः सर्वास्ताडयामासुरुद्धता ॥ ४३ ॥

ततस्ते कुपिता वाणैः पश्चिभः पश्चरूपिभः।

बिभिदुर्गोपतनयान् सनया युद्धदुर्मदाः॥ ४४ ॥

ततस्ते गोपशिशवो विद्धाः समुमुहुर्भृशम्।

जृम्भन्तो मोहमापन्नाः सुशुष्कवदनातुराः॥ ४४ ॥

स्तब्धा आसन् वनान्तस्थाः काष्ठपुत्तिका यथा।

स्तब्धात्रिर्भत्स्यं तान् सर्वान् राधाशत्त्रयुपवृहिताः॥ ४६ ॥

मोचियत्वा 'स्तम्भनं च द्रावयामासुरुन्मदाः।

धावन्तो द्रवतो गोपान् सम्भ्रमान्तान्तमानसान्॥ ४७ ॥

न्नासयामासुरुत्नासा राधादेव्याः प्रसादतः।

तेषां मध्ये रूपवन्तमेकं ते जगृहुर्बलात्॥ ४८ ॥

सुबलं नामतः साध्व ! कन्दर्पाधिकसुन्दरम्।

तं समानीय बद्ध्वा वै राधिकायै महाबलाः॥ ४६ ॥

दर्शयन्तो जगुर्मातर्गोपा [येऽ]स्मत्पर।जिताः।

"पराययुर्वनं त्यक्त्वा तेषामेष बलाधिकः॥ ५० ॥

१. श्रुत्वेदं गोप-क. ख. । २. प्रभवे उत्तु:-स. । ३. स्तु न-इ. । ४. वनं धाप-क. स. । ५. वनमू-क. स. । ६. स्तम्भनस्व-इ. । ७. परं यतु-क. स. ।

अस्माभिनिगृहीतोऽपि विद्यारूपगुणाधिकः । भवत्या दर्शनाकाङ्क्षी कि विधेयं विघीयताम् ॥ ५१॥ लाघवं गौरवं वापि स्वेच्छ्या कृरु लीलया। ततः सा राधिका देवी हृध्द्वा कृष्णाङ्गसम्भवम् ॥ ५२ ॥ सुकुश्वितकचं कृत्यं तप्तकाश्वनसन्निभम्। प्रसम्नवदनं शान्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्॥ ५३॥ विचित्रवसनं चाहरत्नालङ्करणोज्ज्वलम्। भातृत्वे कल्पयित्वा तं प्रेम्णा किञ्चिद्वाच ह ॥ ५४ ॥ भ्रातहत्तिष्ठ मा खेदं कुरु मेऽन्तःपुरे 'वस। तयेत्युक्तः स सुबलस्तां प्रणम्य कृताञ्जलिः॥ ५५॥ प्राह मातः करिष्यामि अभवत्याभिमतं हि यत्। ततस्तैः पुरुषेर्देग्या इङ्गितज्ञैः कटाक्षतः॥ ५६॥ अभिषिक्त १३च सुबलो वस्त्रालङ्करणादिभि:। पूजितः 'परया भक्तया प्रेमगद्गदया गिरा॥ ५७॥ संस्तुतो दिव्यभवने स्थापितः कृष्णबान्धवः। ततस्तेऽमृतमानीय भोजयामासुरुत्सुकाः ॥ ५८ ॥ दिव्ये सिहासने तं वै स्वापयित्वा निजालयम्। ययुः सर्वे राधिकानुचरास्ते दिव्यरूपिणः॥ ५६॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये वृन्दावन<sup>४</sup>रचनं गोपानां पराजयः [नाम] <sup>६</sup>षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

१. च सः -क. स.। २. भवत्यभिमतं - इ.। ६. 'व'नाहित -क. स.। ४. इतः पूर्वम् 'स' -क. स.। ४. वचनं - इ.। ६. 'वङ् विंशोऽध्यायः' मास्ति - इ.।

# सप्तविंशोऽध्यायः

ब्राह्मणी उवाच विनिजितेषु गोपेषु श्रीकृष्णेनैव कि कृतम्। किं वा च राधिका देव्या प्राणेश्वर! तदुच्यताम्॥१॥ ब्राह्मण उवाच

ततः 'सा राधिका देवी पुरस्कृत्य महेश्वरीम् ।
भुवनेशीं निजगणैर्मन्त्रयामास वै रहः ॥ २ ॥
हे मातभुवनेश्वरि ! स्मरमनोहारिण्य 'एणीदृशः
कन्दर्पाधिकसुन्दराः सुपुरुषाः सर्वे श्रुणुष्वं वचः ।
े चित्तं तस्य हृतं मया प्रकृतयः संमोहिता निजिता
गोपाला(नां) श्च(च) बलं हृतं किमपरं कार्यं झटित्युच्यताम् ॥३॥
भुवनेश्वरी जवाच

इदानीं यत्तु कर्तव्यं त्वया तच्छ्णु राधिके। मोहयित्वा लीलया तं तन्मुखान्मुरलीं हर॥४॥ सहजमदनमत्तं <sup>४</sup>त्वं द्रुमे(ते)नातिमुग्धं

नवगुणगणवित्तं वेणुवाद्यानुरक्तम् । कमलनयनमीषल्लीलया मोहयन्ती

हर वरमुरलीं तां यद्रवेणासि मुग्धा ॥ ५ ॥

## ब्राह्मण उवाच

श्रुत्वैतद्वचनं तस्या राघा सा सकलेश्वरी।
त्रेपुरं रूपमास्थाय <sup>६</sup>लीलया गजगामिनी॥६॥
जगाम यत्र गोविन्दस्तदगुणाकृष्ट चेतनः।
गायत्युच्चे राघिकेति तन्नाम मधुराक्षरम्॥७॥
मोहिता सापि प्रेम्णा तल्लीलयाकृष्टचेतना।
प्रसहद्वदना देवी तमुवाच मनोहरा॥ ६॥

१. 'सा'नाहित-क. ख.। २. मणीहशः-क. ख.। ३. वित्तं-क. ख.। ४. वनं हतं-क. ख.। ४. त्वत्र सेनातिसुग्धं-इ., अत्र 'त्वद्रशेनातिसुग्धं'इति क्रोमनः पाठः। ६. बीणया-इ.। ७. चेतना-स.।

अहहाद्य भवान् काममुग्धः खिन्नोऽ १ स्ति केशव। दहत्येव मनस्ते कि राघाविरहजो ज्वर:॥ ६॥ नायाति राधा यदि चेत्त्वया गन्तुं न शक्यते। तयेत्युक्तन तेनैव दत्तं प्रत्युत्तरं न वै॥ १०॥ ज्ञात्वा <sup>२</sup>मदातुरं देवं राधा चिकतलोचना। रसनानूप्रालोलरतनकङ्कणनिस्वनम् निवार्यं तन्मृखाम्भोजादाच्छिद्य मुरलीं हठातु। हसन्ती स्वगणैः सार्घं प्रविष्टा तद्वनं महत्॥ १२॥ ततः क्षणान्तरे कृष्णोऽप्यहण्ट्वा मुरलीं करे। ना(आ)कर्ण्य राधिकानाम क्षणमुत्किण्ठतोऽभवत् ॥ १३ ॥ किमारचर्यं किमारचर्यं क्व गता मुरली मम। कुतः केन समागत्य हता प्राणाधिकाऽधिका ॥ १४ ॥ राधाविरहदावाग्निसन्तप्तहृदयं हि माम्। स्खयत्येव सा नित्यं पीयूषासारवर्षिणी ॥ १५ ॥ हत्वेमां मुरलीं केन दुःखं दत्तं स्दारुणम्। समरेऽहं स्वप्नवद्दृष्टं रहतावक्त्राम्बुजान्मम् ॥ १६॥ स्वयं श्री निप्रेश्वर्या किमर्थं तन्न वेदाचहम्। एतस्मिन्नेव समये देवी तत्र समागता॥ १७॥ तां हुष्ट्वा रोषताम्राक्षः प्राह कि ते विचेष्टितम् । \*हत्वा मदीयां मुरलीं कि साध्यं तव कथ्यताम् ॥ १८ ॥ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी उवाच <sup>६</sup>न जाने नाथ मुरली <sup>°</sup>हता केनाधुना तव। सुस्थो भवात्र भविता कारणं तद्वदामि ते ॥ १६ ॥ ब्राह्मण उवाच कृष्णः प्राह महादेवि भवत्या मुरली हता। साक्षादृहब्टं तथापि त्वं मृषा जल्पसि मेऽग्रतः ॥ २०॥

रै. ऽसि केशव-इ. । २. मदान्तरं-इ. । ३. कृत्वा वक्त्रा—क, स. । ४. 'त्रि'नाहित—इ. । ५. कृत्वा—क, स. । ६. ना नाथ जाने सुरळी—इ. । ७. कृता—क, स. । ६. 'प्राह'नाहित—इ. ।

राधाविरह<sup>र</sup>दुःखार्ते पुनर्दुःखं न दीयते। अग्निना दह्यमानेऽङ्गे वज्र'पातः किमद्भुतम्॥ २१॥ इत्थं वाक्कलहासक्तं कृष्णमाह शुचिस्मिता। त्रिपुरात् त्रिपुरा जाता जगन्मोहनरूपिणी॥ २२॥ श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

दैवादेवाद्य मिथ्याभिशासनं विहितं मम। दुरहृष्टवशान्नष्टं चन्द्रदर्शन रेजं फलम्॥ २३॥ भाद्रे चतुथ्यी रेतु हृष्टः पक्षयोर्नष्टचन्द्रमाः। तद्धेतोरेव भगवान् मिय मिध्याभिशासकः॥ २४॥ न <sup>४</sup>मयाऽपहृता <sup>६</sup>देव मुरली मधुरस्वना। मन्ये तया राधिकया भुवनेश्यभियुक्तया॥ २४॥ मायामद्रपवारिण्या मोहितोऽसि तथा विभो। यथा मुखसरोजान्ताद् वंशी हंसी "कृता क्षणात्॥ २६॥ मन्मतं श्रृणु गोविन्द कर्तव्या नावहेलना। तद्वशी करणाद् यस्मान्मुरलीप्रापणं भवेत्॥ २७॥ मोहितापि स्वयं नारी पुरुषं नानुगच्छति। यथा लता कुसुमिता भ्रमरं कलकूजितम्॥ २८॥ उद्योगिन: श्रियं स्त्रीं च केशेनाकृष्य भुञ्जते। यदि नैवं विनश्यन्ति चापल्यात् °चपलाः स्त्रियः ॥ २६ ॥ गोपालैर्नटवेशैश्च नर्तकीभिः स्वशक्तिभिः। भवान् "महान् नटस्तत्र नानायन्त्रकलार्थवित्॥ ३०॥ सङ्गीतविद्भि इत्कृष्टगुण १९ क्ष्वादिशालिभिः यदि याति वशं याति राधा त्विचित्तमोहिनी ॥ ३१॥ तत्रैवाहं गमिष्यामि दूती भूत्वाद्य केशव। बृन्दया सह संमन्त्र्य वशं नेष्यामि राधिकाम्॥ ३२॥

१. दुःलातों पुनद्धिते सा चणे-क. ल. । २. पाताः किम-क. ल. । ३. 'जं' नास्ति-क. ल. । ४. 'तुं हत्यस्य स्थाने 'यद्'-इ. । ४. मयाप्यपहृता-क. ल. । ६. 'देव'नास्ति-क. ल. । ७. हता-इ. । द. करणं यस्मा-क. ल. । ६. चपळास्तयो:-इ. । १०. महानट-इ. । ११. 'रूपादि'नास्ति-क. ल. ।

राधिकारक्षकाः सर्वे कन्दर्पाः कामरूपिणः।
केचित्तत्रेव तरुणा दुर्घर्षा दुर्द्दर्भदाः॥३३॥
बालरूपधराः केचिद् वृद्धरूपास्तथा परे।
गीतर्वाद्यैश्च मृत्यैश्च मोहयित्वा च तान् जनान्॥३४॥
बन्धयित्वा परं सर्वान् प्रविश्यान्तः पुरं महत्।
भूत्वा त्वं षट्पदाकारः क्षणं स्थित्वा तदन्तिके।
बुद्ध्वा वाचरितं तस्या रहंस्यसेऽद्य तया ध्रुवम्॥३४॥
बाह्मण जवाच

इत्युक्तस्त्रिपुरेश्वर्या प्राहो डहमथमच्युतः । त्रिपुरा च ततः स्थानान्निर्जगाम शुचिस्मिता । प्राह वृन्दावनचरांल्लोकानुच्चेहितस्थिता ॥ ३६॥ ४श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी उवाच

शृगुत परमशक्तया दीयते हस्तताली

यदि निजहितवाञ्छा वर्तते साम्प्रतं वः।

असितसितचतुर्ध्यामुद्गतो भाद्रमासे

<sup>६</sup>हरि <sup>७</sup>हरि न कदाचिन्नष्ट चन्द्रः सुदृश्यः ॥ ३७ ॥ इत्यालपन्त्यां जगतो जनन्यां

कोऽप्याह वृन्दावनचारिलोकः।

भादि प्रमादादवलोक्यते तदा-

त्र को वास्त्युपायः कथयाद्य अद्य ॥ ३८ ॥ ततः सा कथयामास मन्त्रावेतौ शुचिस्मिता । मृषाभि श्वस्ता कृष्णेन देवी त्रिपुरसुन्दरी ॥ ३६ ॥ वंशी हता राधिकया नष्टचन्द्रः प्रसीदतु । नमो नमोऽस्तु चन्द्राय प्रकाशितदिशे नमः ॥ ४० ॥

१. खद्दवायुधदुर्भदाः —क. ख.। २. च चरितं —इ.। ३. वंश्यासाच तथा भ्रवम् —क. ख.। ४. ऽयमथ —क.। ५. 'श्रीमत्' नास्ति —क. ख.। ६. 'हरि' नास्ति —क. ख.। ७. हरिने कदा — क. ख.। ८. चन्दस्तु। हश्यः — इ.। ६. 'यदि'''शुचिस्मित। दिति पङ्किद्वयं नास्ति —क. ख.। १०. क्षत्तया कृष्णेन-क. ख.।

शमय त्वं मृषावादं क्षीरनीरिधसम्भव!।
इति मन्त्री जलं वीक्ष्य प्रोक्ष्यास्त्रमनुना तथा॥४१॥
प्रजपेच्च त्रिवारं तत् पिवेद् वार्यभिमन्त्रितम्।
न तस्य जायते किष्चन्मृषावादो महीतले॥४२॥
इत्युक्तवा त्रिपुरा देवी श्रीकृष्णकार्यनालसा।
'उपायांदिचन्तयन्ती सा पूर्वोक्त कर्त्तमुद्यता॥४३॥
॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये श्रीकृष्णवंशीहरणं श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रणं नाम
'सप्तविंशोऽध्यायः॥२०॥

१. उपायं चिन्त-क. स.। २. 'सप्तविंशोऽध्यायः'नाहित-इ.।

## अष्टाविशोऽध्यायः

ब्राह्मण उवाच

श्रत्वा तद्वचनं देव्याः कृष्णः कमललोचनः। गोपानाहूय सकलान् गीतवाद्यविशारदान् ॥१॥ तथा शक्तीर्महादेव्याः 'सर्वाकर्षणक्षिणीः। वाद्यभाण्डादिकं सर्वं यन्त्राणि विविधानि च ॥ २ ॥ <sup>२</sup>ततो(तं) वीणादिकं साध्व आनद्धं मुरजादिकम्। वंश्यादिकं च सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥ ३॥ प्रेषयामास गोविन्दो देवीनिकटमुन्मनाः । कृष्णेङ्गितज्ञा सा देवी सर्वभूतमनोहरा॥४॥ गोपालान् नायकान् कृत्वा शक्तीः सर्वाश्च नायिकाः। राधाकृष्णविनोदास्यं नाटकं सुमनोहरम्॥ ५॥ शिक्षयामास सा देवी नानारसविशारदा। देहादुत्पादयामास कोटिचन्द्र<sup>३</sup>निभाननाम् ॥ ६ ॥ चन्द्रावलीं गौरदेहां ददौ कृष्णाय नायिकाम्। ननर्त स तया सार्ध देव्यग्रे 'ऽतिमनोहरम्॥७॥ <sup>४</sup>तथा तथा यथायोग्या नायिका नायकै: शुभै: । योजयामास सुभगे प्रहृष्टवदनाम्बुजा॥ 🛭 ॥ ताभिस्तेपां भृत्यतां वै दृष्ट्वा तत् "ताण्डवं महत्। परमं हर्षमापन्ना जय कृष्णेत्यथाऽब्रवीत्॥ ६॥ अवश्यं सापि वशगा भवितेति व्यचिन्तयत । ततः सा परमा देवी सर्वशक्तिनमस्कृता॥ १०॥ इच्छाज्ञानिकयादीनां मूलभूता सनातनी। त्रीयां तां ज्ञानशक्तिमादिभूतां सरस्वतीम्॥ ११॥

१. अन्तःकर्षण—क. ख.। २. तन्त्रं बीणा—क. ख.। ३. निभाननम्—क. ख.। ४. सुमनो—क. ख.। ५. 'तथा'नाहित—क. ख.। ६. तु नृत्यं बै—क. ख.। ७. तान्तरं महत्र-इं.।

<sup>1.</sup> ततादिकं चतुर्विध वार्खं अमरकोशे (१/१०/५) अपि टरयते।

मुरलीरूपमापन्नां श्रीकृष्णाधर'संश्रिता[म्]। वाक्यं सर्ववाक्यविदांवरा॥ १२॥ समाहयाऽब्रवीद श्री मित्त्रपुरसुन्दरी उवाच हे देवि परमेशोऽयं अत्रीकृष्णः काममोहितः। राघाविरहसन्तप्तस्त्वयाप्यकरुणात्मना ॥ १३॥ शप्तः साध्व साम्प्रतं तत्साहाय्यं कर्त्तुमर्हसि। यथा तद्वशगा नित्या राधाऽद्यै व भवेच्छ्भे॥ १४॥ बाह्मण उवाच श्रुत्वैतद्वचनं देव्या गृहीत्वाज्ञां शिरस्यथ । गत्वा राधान्तिकं देवी मुरलीकृपमास्थिता॥ १५॥ जगौ कलं यशस्तस्य कृष्णस्य परमात्मनः। राधे तस्य महाबाहो रूपं त्रैलोक्यमोहनम् ॥ १६॥ गुणा अगण्या अनद्या गाम्भीर्यश्व ततोऽद्भुतम्। वीर्यमत्यद्भुतं शौर्यं भ्सुधामधुरभाषितम् ॥ १७ ॥ न तस्य त्रि। लोकेषु सहशः कोऽपि विद्यते। सत्यं ब्रवीम्यहं सुभ्र योग्यश्चासौ पतिस्तव॥ १८॥ स आदिदेव: ६पूरुष: पूराण:

सनातनं ब्रह्म परस्वरूपः।

राधे परा शक्तिरसौ स एव

त्वं चाप्यहं वा न तदन्यरूपा ॥ १६॥

तस्माद्वचो मे शृणु पङ्कजाक्षि

सत्यं हितं सारतरं ब्रवीमि।

भजस्व कृष्णं रसलालसं <sup>७</sup>वै

वशंवदं (महा ?)योगिमनोद्रापम् ॥ २०॥

१. सन्नि"। मृ-इ.। २. 'मत्'नास्ति-क, ख.। ३. कृष्णः कामसमाहितः-क. ख.। ४. वाभवत् शुभे-क. ख.। ५. 'सुधा""आदिदेवः नास्ति-इ.। ६. 'पुरुषः दृश्यस्य स्थाने 'वृषः'-इ.। ७. 'वै'नास्ति-क. इ.। श्रीया० १४

इति श्रुत्वा महादेवी मुरत्या मधुरव्वनिम्। तत्कामा विस्मयं प्राप्ता 'हा हा हाहेत्यथाऽब्रवीत् ॥ २१ ॥ निवेश्य वंशीं हत्पचे याता वृन्दावनान्तरम्। चिन्तयामास केनैव तं प्राप्स्यामि जगद्गुरुम् ॥ २२ ॥ समये देवी त्रिपुरम्नदरी। एतस्मिन्नेव हंसरूपा महामाया हंसीभिः परिवारिना॥ २३॥ तत्समीपं समासाद्य जगौ कृष्णयशः परम्। मुरलीरूपिणी देवी जगौ वाग्वादिनी तथा॥ २४॥ शक्तिभिहंसरूपाभिगीतं तस्य यशो विभोः। श्रुत्वा तन्मदनासक्तिचत्ता तामब्रवीत् स्वयम् ॥ २५ ॥ श्रीराधिका उवाच

मुरली त्वं मुखे तस्य सदा अतिष्ठिस निश्चला। जानासि "तत्त्वं कृष्णस्य सत्यं कथय सुस्वरे ॥ २६॥ स एव कस्य वशगः केनोपायेन वा शुभे। ममैव वशतां याति तमुपायं वद द्रुनम्। श्रुत्वा 'तस्या वचो देवी प्रहसन्तीदमन्नवीत्॥ २०॥ सरस्वत्युवाच

स्थावरात्माऽस्म्यहं साध्वि नैव जानामि किञ्चन। स्मरे स एव भगवान् वशगस्तव भामिनि ॥ २८॥ सदा राधेति भते नाम मिय गायति मोहितः। अवशं तं वशं नेतुमुपायं यदि वेच्छिसि॥२६॥ हंसीमेतां वरारोहे ह्यापायजां मनोहराम्। ष्प्रच्छस्व स्वाशयं देवि ! यदि तत्र स्पृहाऽस्ति ते ॥ ३० ॥

बाह्यण उवाच

श्रत्वेदं मुरलीवाक्यं हंसो निकटमाययौ। क्वणत्का अननूपुरा ॥ ३१ ॥ शनै: शनै°श्चलत्पादा

१. 'इ।'नास्ति-क. ख'। २. तिष्ठति नि-क.। ३. इतः पूर्व 'न'-क.। ४. तस्य बचो-क. ख. । ५, 'ते'नाहित-क. ख.। ६. पुच्छ स्वेच्छाशये देवि-इ. । ७. स्वकति पादा-इ. ।

त्रैलोक्यमोहिनी हंसी हृष्ट्वा तां प्रमदोत्तमाम् ।
कृत्वा कलरवं दूरं जगाम सहसा ततः ॥ ३२ ॥
धावमानाऽतिवेगेन दिघीर्षुदूरतो गता ।
राघाऽसाधारण'क्लेशात् केशवेषविवर्णिता ।
वाप्राप सा यदा तां तु प्रोवाच मधुरं वचः ॥ ३३ ॥
श्रीराधिका उवाच

हे हंसी ! कार्यमस्त्येव मम किन्द्विदिहावज । प्रष्टुमिच्छाम्यहं त्वां वै प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ ३४॥ चपले चपलाकारे चपलं वचसा मम। अत्रागच्छ स्वच्छरूपे पश्रोतुमिच्छामि ते रूतम् ॥ ३४ ॥ एवं बहुविधे हक्ता न सा निकटमागता। पुनः पप्रच्छ सा राधा ततः प्रेमातिविह्नला॥३६॥ वक्षःस्थलस्थां मुरलीं कि कर्तव्यं निरुच्यताम्। मुरली प्राह सुश्रोणि वशीकरणमुत्तमम्॥ ३७॥ मन्त्रं जानाति येनेषा भतव वश्या भविष्यति । <sup>ब</sup>इत्युक्तवा मुरलीरूपघरा <sup>®</sup>देवी सरम्वती ॥ ३८॥ कामराजं महाबीजं ददौ त्रैलोक्यमोहनम्। उवाच च परां देवीं गीर्देवी क्षेमकारिणी ॥ ३६॥ राधे देवि परेशानि जगन्मोहमहौपिध। जपस्व परया भत्तया आत्मनोऽभीष्टसिद्धये॥ ४०॥ जप्तवा बीजिमदं भद्रे यद्यत् प्रार्थयसे हृदा। तत्तत् 'सर्वं क्षणादेव सफलं ते भविष्यति ॥ ४१ ॥ तद्वाक्यान्मुग्धचित्ता सा जजाप रेव मुहुर्मुहुः। ध्यात्वा हंसीं परब्रह्मरूपिणीं जगदम्बिकाम्॥ ४२॥ ततः सा वशमापन्ना राधिका सम्मुखं गता। हंसरूपापि सा देवी चतुरासीच्चतुर्भुजा॥ ४३॥

१. 'बलेशात' इत्यस्य स्थाने 'बलेश' - इ. । २. न प्रापयामास तां -क. स. । ३. कार्यमस्यस्य मम - इ. । ४. इतः पूर्वम् 'तु' - क. । ५. ते वश्या- इ. । ६. इत्युका - इ. । ७. 'देवी' नास्ति - क. स. । ८. प्रार्थयते हदा - इ. । ६. पूर्व- क. स. । १०. 'व'नास्ति - स. ।

पाशाङ्कुशशरांश्चापं धारयन्तीदमब्रवीत् । वरं वृणीष्व सुभगे यस्ते मनसि वर्तते॥४४॥ सर्वं दास्यामि ते सुभ्रु! सुचित्ता भव शोभने। ततः सा मुरली प्राह वरं प्रार्थय सुवते॥ ४५॥ लज्जया कार्यहानिः स्याद एतां त्वं वै परित्यज। गाम्भीर्यादधिका लज्जा 'लज्जातो न निवेदनम् ॥ ४६॥ अनिवेदात् कार्यहानिरकार्याद् वार्यते गति:। एषा देवी परा सूक्ष्मा मूलभूना सनातनी॥ ४७॥ कृष्णं च कृष्णभक्ति च भुक्ति मुक्ति च भामिनि। दात्ं शक्नोति नान्यो हि कल्पकोटिशतैरिप ॥ ४८ ॥ श्रत्वैतद् वचन तस्याः प्रहसद्वदनाम्ब्जा। प्रलोभिता मोहिता च वागीश्वर्या वराङ्गना। राधिका प्रार्थयामास वरं कमललोचना ॥ ४६ ॥ श्रीराधिका उवाच देहि भद्रे वरं भद्रं कृष्णो भवतु मद्रशः। पाणि रथाङ्गपाणिः स 'गृहणानु चैव सुव्रते ॥ ५० ॥ परमहंसी उवाच <sup>४</sup>अद्यैव कृष्णो भविता <sup>६</sup>पतिस्तव वरानने। इति सत्यं पूनः सत्यं वचनं मे न वान्यथा॥ ५१॥ प्रदोषे दोषरहिते तव तैन समागमः। भविष्यति च तूर्णं सम्पूर्णं एव मनोरवः॥ ५२॥ 'सत्यमुक्तं मया देवि हरिरेष जगत्पतिः। नित्यं तवैव वशगो भविता नात्र संशयः॥ ५३॥ त्वमेवास्य प्रिया देवि तवैवासौ प्रियो ध्रवः। न या(जा)तू विरहो भावी विना श्रीदामशापत: ॥ ५४ ॥

१. तज्जाता—इ. । २. वाष्यित गति:—क. ख. । ३. कृष्णभिक्तस्तु भुक्तिं क. ख. । ४. गृहाण्वचे व सुवते—क. ख. । ५. अत्र 'जैमानृका आरभ्यते । तत्रा रम्भे 'ॐ नमः । श्रीकृष्णाय नमः'इति लिखितम् । ६. पितस्ते वरविमिनि-इ. । ७. चान्यथा—इ. । द. 'सत्यमुक्तं'इत्यारभ्य ७३ मंख्यकश्लोकपर्यन्तं पाठो नास्ति—क. च. ।

 श्विषया [च] हरेरेव गन्धर्वतपसापि च। भौमे वृन्दावने देवि हरिणा सह यास्यति ॥ ५५॥ शतवर्षं वियोगास्ते हरिणा तदनन्तरम्। भविता तत्र गोविन्द सततं चिन्तयिष्यसि॥ ५६॥ श्रीकृष्णप्रणयोन्मता सदा तत्र भविष्यसि। विविचत् स्वलत्पदा क्षित्यां निपतिष्यसि मुख्ति। ॥ ५०॥ वविचदुच्चस्वरेणैव \*रूदन्ती रोदयन्त्यिष । एवं दशदशा \*क्रान्ते(न्त)हृदया रसपुष्टये॥ ५८॥ भिवताऽसि मुकुन्दस्य प्रेमास्वादनतत्परा। ततः कृष्णोऽपि सर्वज्ञस्तव तत्त्रेममाधुरीम्॥ ४६॥ वीक्ष्य त्वद्भावमाधित्य स्वयमास्वादियष्यति । कृष्णभक्तिविहीनानां पाप्मना ग्रसितात्मनाम् ॥ ६०॥ कली नष्ट°हशां नैव जनानां कुत्रचिद् गतिः। इति मत्वा कृपासिन्धुरंशेन कृपया हिरः॥ ६१॥ प्रच्छन्नो भक्तरूपेण कलाववतरिष्यति। भुवं प्राप्ते तु गोविन्दश्चैतन्याख्यो भविष्यति ॥ ६२॥ तस्य कर्माणि मनुजाः कीर्तयिष्यन्ति केचन। बहिर्मुखा नमंस्यन्ते 'प्रच्छन्नं परमेश्वरम्॥ ६३॥ गौराङ्को नादगम्भीरः स्वनामामृतलालसः। दयालुः कीर्तनग्राही भविष्यति सचीमुतः॥६४॥ मत्वा त्वन्मयमात्मानं पठन् द्वचक्षरम् चक्ते:। गतत्रपो मदोन्मत्तो गजवद् विचरिष्यति ॥ ६४ ॥ भुवं प्राप्ते(प्य) त्र गोविन्दश्चेतन्यास्यो भविष्यति । अशेन भुवि यास्यन्ति तत्र तत्पूर्वपार्षदाः॥ ६६॥ पृथक् पृथग् नामधेयाः प्रायः पुरुवमूर्तयः। सर्वे प्रच्छन्नरूपास्ते स्वेच्छ्याच्छन्न' शक्तयः ॥ ६७॥

१. विवप(श)या हरे-ज. । २. वियोगानते-ज. । ३. अत्र 'ळ'संज्ञकमानृका पुनरारभ्यते । ४. वदन्तो वोदधन्त्ययि-छ. । ४. कान्ता इ-ज. । ६. भविष्यसि-ज. । ७. दशामेव-इ. । ६. 'भुवं""भविष्यिति'इति पङ्क्तिरेषा नाहित-इ. । ६. प्रहसं पर-छ. । १७. मूर्तवः-ज. ।

कृष्णं ममदोन्मत्ता भविष्यन्ति परं सदा।
एतत्ते कथितं सवं यद्यद् देवि भविष्यति॥६८॥
सत्यं त्वत्सदृशी नान्या प्रिया कृष्णस्य वर्तते।
यतस्तद्भावसारं स स्वयमङ्गीकरिष्यति॥६९॥
त्वां प्राप्य पूर्णकामः स्यादद्य कृष्णो न संगयः।
त्वामृते नान्यवस्तुभ्यः सुखीभवति कहिनित्॥७०॥
एवमुक्ता लब्धकामा राधिका कृष्णसाधिका।
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा भूयः प्रोवाच सादरम्॥७१॥
श्रीराधिका उवाच

अपि गोविन्दविरहे दुःखं भवतु मे गुभे।
किन्तु मद्विरहाद् दुःखात् कृष्णस्य माऽस्तु वेदना ॥ ७२ ॥
किन्तु दुःखं सुखं वापि कृष्णान्यद् माऽस्तु 'मानसे।
इति देवि वरं याचे त्वामहं वरदेश्वरीम्॥ ७३ ॥
इत्युक्तवा सा भगवती हसन्ती हंसरूपिणी।
उवाच तां ततः प्रीत्या गोविन्दप्रणयोत्सुकाम्॥ ७४ ॥

# परमहंसी उवाच

त्वं हि कृष्णस्वरूपासि कृष्ण गेमा यदीहशीः (शः)।
यद्यत् भार्थयतं सुभ्रु तत्सर्वं सिद्धमेव ते॥ ७५॥
भद्दशुक्तवा सा भपरब्रह्मस्वरूपा हंसरूपिणी।
अन्तर्दधे भतु हंसीभिस्तत्पुर स्त्रिः रेश्वरीः॥ ७६॥
सतो गोलोकमागत्य प्रविष्टा रत्नमन्दिरम्।
राधाविरहविक्षिप्तचित्तो यत्र स्वयं प्रभुः॥ ७०॥
हष्ट्वा तां हष्टवदनां प्रहृष्टवदनाम्बुजः।
पप्रच्छ कुशलं तस्याः कि वा तत्र प्रयोजनम्॥ ७५॥

गमने तव सञ्जातं कथ्यतां यत्सुखावहम्। सा चाह गम्यतां तत्र साधितं सकलं मया ॥ ७६॥ किन्तु तद्देहजैः सर्वैः पुरुषैः कामरूपिभिः। रुद्धाऽऽस्ते सा वश्वियतुं 'तानुपायं वदाम्यहम् ॥ ५०॥ तच्छृणुष्व महाभाग यथा वप्राप्स्यसि तां शुभाम्। नटवेषधरैः सर्वेगोंपालैर्मम शक्तिभिः॥ द१॥ वृन्दावनान्तरे दिव्या रचिता नगरी विभोः। तंत्रैव नृत्यं गीतं च वाद्यं चातिमनोहरम्॥ ८२॥ कृत्वा राधामनोहारि तावद् भगवता त्वया। स्थातव्यं लीलया तत्र यावदागमनं मम ॥ ५३॥ तस्मिन् काले च मन्दारपारिजातादिनिर्मिताः। माला आनीय वृन्दापि युष्मभ्यं च प्रदास्यति ॥ द४॥ राधिकार्थं च यां मालां गृहीत्वान्तःपुरं ब्रजेत्। तस्यां त्वं भ्रमरो भूत्वा तत्समीपं गमिष्यसि ॥ ५४ ॥ ततस्तद्वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे महाप्रभुः। गोपालै: शक्तिभि: सार्घं वृन्दावनपुरीं ययो ॥ ५६॥ ततो महार्हरत्नाड्यो दिव्यस्रगनुलेपनाः। दिव्याम्बरघरा भाष्युः(प्यः) सर्वा देव्यो मनोहराः ॥८७॥ नानायन्त्रकलाभिज्ञाः रसज्ञाः स्वरसम्पदः। मूर्च्छनाभिरपूर्वाभिर्मूर्च्छियत्वा पृथक् पृथक्॥ ८८॥ वीणादिकानि यन्त्राणि वादयामासुरुत्सुकाः। ततस्ते देवगान्धारं छालिक्यं श्रवणामृतम्॥ ८६॥ कलकण्ठचो जगुस्तैश्च वृन्दावनमधुत्रताः। आगत्य मोहिताः साकं जगुरुच्चेर्जगत्पतेः ॥ ६० ॥ श्रीकृष्णस्य यशो रम्यं धन्यं त्रैलोक्यपावनम्। राधाकृष्णविनोदाख्यं नाटकं जनमोहनम्॥ ६१॥ विस्तारयामासुरुच्चैस्तेन सम्मुमुहुर्जनाः। देन्यो विमुग्धहृदया या या राधाङ्गसम्भवाः॥ ६२॥ दद्वीसांसि रत्नानि स्वालङ्कारांश्च सर्वतः। तत्सर्वमोहनं नृत्यं गीतं वाद्यं निरीक्ष्य सा॥ ६३॥

१. तमुपायं-स.। २. पापस्थामि तां-क. ल.। ३. गोपा:-क. ल. इ.।

श्रुत्वा च मुग्धहृदया तत्समीपमुपागता।
हठाद् राधाऽप्यन्यरूपा 'नानालङ्करणानि च ॥ ६४ ॥
मणिमुक्ताप्रवालानि पद्मरागादिकानि च ।
मुरलीं च ददौ भ्रान्त्या 'तत्क्षणान्नष्टचेतना ॥ ६५ ॥
ततः सा कामवशगा राधा त्रैलोक्यसुन्दरी।
प्रविष्टान्तःपुरं तस्थौ 'मदाधूणितलोचना ॥ ६६ ॥
ततस्तत्रागता हंसरूपा त्रिभुवनेश्वरी।
ददर्श मोहितं तेन राधा वृन्दावनं च यत् ॥ ६७ ॥
अहो रूपमहो धेर्यमहो शौर्यमहो गणाः।
एषा मित्याहरून्मना उत्थायोत्थाय सर्वतः ॥ ६८ ॥
ट्रष्ट्वैतद् ह्रिता देवि श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी।
पदर्श मोहितं तेन राधावृन्दावनं च यत्।
प्रहसन्ती कटाक्षेण तमुवाच शुचिस्मिता॥ ६६ ॥
श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी उवाच
जानीह मां महावाहो देवीमत्रागतामिति।

जानीह मां महाबाहो देवीमत्रागतामिति । मया यदुक्तं तत्सर्वं स्मारं स्मारं विधीयताम् ॥ १०० ॥ आगतेयं महाभाग वृन्दा वृन्दावनेश्वर । सर्वज्ञश्वर युष्माभिर्यद्युक्त तद्विधीयताम् ॥ १०१ ॥

ब्राह्मण उवाच

तदागमनसंहृष्टा वहन्ती पुष्पमालिकाः ।
समायाता ततो वृन्दा वृन्दारकिषिविता ॥ १०२ ॥
स्वयं विरिचताभिश्च स्निग्भस्तं परमेश्वरम् ।
नटवेषघरं कृष्णं पूजयामास शांभना ॥ १०३ ॥
ततो नटांश्चाक्रूपान् नर्तकीश्च विशेषतः ।
मालाभिरविशिष्टाभिर्वृन्दावनसमागतान् ॥ १०४ ॥
भूषयन्ती गृहीत्वैकां मालां त्रैलोक्यमोहिनीम् ।
कृष्णनामा धिङ्कृतां भद्रां नानापुष्पोपशोभिताम् ॥ १०५ ॥

१. मालाल-इ.। २. तद्भूपाकृष्टचेतना-इ., तद्भूपाइष्टचेतना-इ.। ३. मदःच्यूणित-क. स.। ४. निस्या-इ. इ.। ५. 'द्दर्श''''यत'इति पङ्हि.-रेषा नास्ति-क. स. इ.। ६. द्वितमद्दां-इ. इ.।

अन्तःपुरं गन्तुकामा जयकुणोत्यथात्रवीत्। कृष्णस्तिदिङ्गितं बुद्ध्वा मधुव्रतशताकुले ॥ १०६॥ पहपदा'मणिमालाया भूत्वा मधुकरः स्वयम्। प्रविष्टो वृन्दया सार्घ भगवानादिपूरुषः॥ १०७॥ राधानिकटं कोटिकन्दर्पमोहनः। तद् बृद्घ्वा त्रिप्रादेवी प्रविष्टा तत्पुरं महत्॥ १०८॥ जगाद् राधे धन्याऽसि तवाद्य प्रियसङ्गमः। तच्छ्रत्वा राधिकां तां तु प्रहसन्तीदमन्नवीत्॥ १०६॥ श्रीराधिका उवाच प्रलोभिता त्वयाहं तु कामार्तास्मि किमुच्यते। यदि नायाति कृष्णोऽद्य प्राणा यास्यन्ति मे ध्रुवम् ॥ ११० ॥ विरहानल<sup>3</sup>संदग्धा पश्चात् <sup>३</sup>तु रवरेण किम्। श्रत्वेतत रेयसीवाक्यं कृष्णः कमललोचनः॥ १११॥ अन्यरूपी रङ्गमध्ये वेणुं कलरवं जगौ। तद्वेणुगीतमाकर्ण्य सा राधातिविमोहिता ॥ ११२ ॥ प्राह तामीश्वरीं भद्र स कुत्रानीयतां वरः। प्राणनाथो मम प्राणा यावत्तिष्ठन्ति सुत्रते ॥ ११३ ॥ तावत्तं तु समानीय संजीवय विजीविताम्। स पृष्पदामान्तरङ्गः श्रुत्वा प्रेमसुभाषितम् ॥ ११४॥ अत्यन्तहर्षमापन्नो 'जहास पृष्ठवोत्तमः। प्तत्सुहासप्रकाशेन प्रकाशितदिगन्तरम् ॥ ११४॥ वृन्दावनं बभो भद्रे विद्युतेव नभस्तलम्। ततो वृन्दावनेश्वयँ वृन्दा वृन्दावनोद्भवैः॥ ११६॥ मन्दारकुसुमैदिव्यां रचितां मालिकां ददौ। तत्पुष्पमालासंस्पर्शात् काम<sup>६</sup>बाणादिता मुहु:॥ ११७॥

१. मानिमालाया-क. ख. इ. । २. संदिग्धा-ख. । ६. तव चरणेन किम् स. । ४. जातः स पुरु-क. स. । ५. तत्तद् हाल-इ. । ६. वर्गादिता-क. स. ।

| कृष्ण कृष्णेत्यथोवाच प्रेम्णा गद्गद्भाषिणी।                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| अथ तत्प्रेमवशगः कृष्णः कमललोचनः॥ ११८॥                                             |    |
| अथ तत्प्रमवरागः युग्णाः सम्पारमानाः ॥ ११ ॥                                        |    |
| आत्मानं दर्शयामास अससूत्रं मणिसन्निभम्।                                           |    |
| कोटिकन्दर्पलावण्यं योषितां हृदयङ्गमः(मम्) ॥ ११६ ॥                                 |    |
| <b>४मायू</b> रदलसंशोभिसुकुञ्चितशिरोरुहम् ।                                        |    |
| मधुमत्तालिसंघृष्ट ४दिवस्रगुपशोभितम् ॥ १२० ॥                                       |    |
| निष्कलङ्कचन्द्रकोटिसह्गाननयङ्कजम् ।                                               |    |
| सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ॥ १२१ ॥                                     |    |
| उपालकाविलसित्तलकं दघतं सितम्।                                                     |    |
| यथाविघुन्तुदकोडलुठत्कुमुदबान्धवम् ॥ १२२ ॥                                         |    |
| कन्दर्पधनुराकारभ्रलतं सुमनोहरम्।                                                  |    |
| कन्दर्पधनुराकारभ्रूलतं सुमनोहरम् ।<br>तिलप्रसूनविलसत्सुनसं पाटलाधरम् ॥ १२३ ।      |    |
| अरुणाम् अरुणाम् अरुणाम् ।                                                         |    |
| समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥ १२४।                                         | l  |
| माणिक्य भुकुराकारगण्डमण्डलमण्डितम् ।                                              |    |
| कन्दप्रसनदशनमरुणौष्ठमनुत्तमम् ॥ १२५                                               | d  |
| सचारुचिवकं चारुस्मेरं त्रैलोक्यमोहनम्।                                            |    |
| मनोहरं गुणग्रीवं नानालङ्करणोज्ज्वलम् ॥ १२६                                        | d  |
| आजानलम्बितभजं वनमालाविराजितम्।                                                    |    |
| श्रोवत्सलोमावत्या च कौस्तुभेन विराजितम्॥ १२७                                      | 11 |
| विराजितं महोरस्कं वलिं मत्पत्वलोदरम्।                                             |    |
| गोधिन्मनोहरलसन्निम्ननाभिसरोष्हम् ॥ १२८                                            | 11 |
| घनश्यामवपुविद्युद्वाससं सर्वसुन्दरम् ।<br>सुजानुजङ्घायुगलं गूढगुल्फपदद्वयम् ॥ १२६ |    |
| स्जानुजङ्गायुगलं गूढगुल्फपदद्वयम् ॥ १२६                                           | 11 |
| रत्नन्यरसंशोभिश्रीमत्पादलतारूणम्                                                  |    |
| शरद्राकेशसंकाशनखराजिविराजितम्॥ १३०                                                | II |

१. 'अध""क्रमम्'इति पङ्क्तित्रयं नास्ति-छः। २. सुआसमित्रोभितम् इ.। ३. 'कोटि" कं भितम्'इति पङ्क्तित्रयं नास्ति-इ.। ४. तमायूर-छः। १. दिन्यलगु-छः, १. ६. कन्दुजाः-इः, कर्णजाह-छः। ७. मुद्गदाकार-कः, मद्गदाकार-सः। ६. वल-इ. सः।

हरुट्वा तं पुरुषं श्रेष्ठं राघा त्रैलोक्यसुन्दरी। कामवशगा संप्रहृष्टतनूरुहा ॥ १३१ ॥ मुमोह कृष्णं निरीक्षन्त्यरुणेक्षणा। अनिमेषदृशा रत्नमय्यां च शय्यायां मृद्वास्तरणसम्पदि॥ १३२॥ सुस्वापापाङ्गमार्गेण वर्षन्ती काम'माकुलम्। कृष्णस्तदिङ्गितं बुद्घ्वा प्रेमानन्दरसाप्लुतः॥ १३३॥ वेदविधानेन सम्पूज्यात्मानमात्मना। स्वयं सर्वदेव मयेद्रं व्येनीनारसमयैविभुः 11 838 11 देहान्तस्थानलं होमै: सन्तर्प्य पुरुषोत्तमः। गान्धर्वेण विवाहेन उपयेमे स राधिकाम्॥ १३४॥ ऊरुपत्रे समारोप्य काममुद्दीप<sup>र</sup>यञ्च्छनै: । करेणाधः प्रदेशे तां संस्पृश्य च पुनः पुनः। लीलाभी रसकृद्देव आत्मारामोऽप्यरीरमत्॥ १३६॥ अथेन्दुरम्भोजविमुद्रणक्षमः

प्रबोधयन् कैरवकोरकाकरम्।

सुराङ्गनाकुङ्कुम<sup>४</sup>राशिसन्निभः

प्रकाशयामास दिशं बलद्विषः ॥ १३७ ॥

कन्दर्पनीराजनरौष्यपात्रं

प्राच्या दिशो वेषविलासदर्पणः।

तमातमः सन्दलयन् करोत्करैः

मुशीतलः शीतमरीचि ६द्ययौ ॥ १३८॥

चुकूज भृङ्गो नवकाकिलाकल-

व्वित समाकर्ण्य मनोरमं अपरम्।

जगज्जये वाद्यमभू न्मनोभुवः

प्रकाण्डमूच्यैः पथिकप्रमर्दनम् ॥ १३६ ॥

१. मारूणम्-क. ख., दा कुछम्-छ.। २. दृष्टस्तिद्-छ.। ३. मर्य दृष्यै-र्दिन्येर्वा रसमयेर्वतु-छ. । ४. यञ्चुलै:-छ.। ५. वासिस-छ.। ६. रहवयी-इ., हस्वजी-छ, । ७. घनम्-क. ख. । ६. 'स्मनो'"'सुधीर: समी (श्लो० १४०)' नास्ति-क. स. ।

दिशो वर्भुविमलाः सुघीरः स-

मीरण: सौरभशीतलो ववी।

कपोतपारावत'केलि(कि) रपक्षिणां

हतेन 'चित्तं विपिनं जहार 'तत् ॥ १४० ॥

<sup>४</sup>आक्लेषयामास पयोदविद्यति

सविद्युदाभां रमणीं रसात्मिकाम्।

सूत्राभरतनं इचिरं चिरतनं

सुवर्णवल्या मिलितं बभूव ॥ १४१॥

चुचुम्ब वक्त्रं <sup>६</sup>रसलालसोमुदा

<sup>७</sup>श्रवन्मधूकं नवनीरदद्यतिः।

विघुन्तुदोऽसौ 'कवलीचकार

यथा विधुं पूर्णतियौ 'नमस्तले ॥ १४२ ॥

च्च्मब तत्पाटलिताधरं प्रभु-

स्तमालमालाप्रभनीलविग्रहः।

अदंशयत् सूर्यं मिषादनूरकं

चिरेण कि बाहुरसी रुपाकुलः॥ १४३॥

कृष्णः १ सतृष्णः स्मरसिन्धुवेलने

दघी तदीया बुरसि स्तनी घटो।

कस्तूरिकाबिन्दुकशैवलाञ्<u>छि</u>तौ

तुङ्गौ सुभीनौ घनसारपङ्कितौ ॥ १४४ ॥

दधी कराम्यां निविडां कुच ११ द्वयीं

पीनांशुतुङ्गामुरसि प्रकाशिताम्।

नूनं चिनोति स्म मनोजकूजने

सरोवरे काश्वनपङ्कुजे हरि: ॥ १४५ ॥

१. केळी-छ.। २. पश्चिणं-क. ल.। ३. वित्तं-क. ल.। ४. ⁴तत्रंनास्ति-क. स. १ ५. आक्लेशया-इ. । ६. वशनालसो-इ. । ७. स्मरनमधूक-इ. । द. करणीचकार-इ. । ६. नमस्थले-इ. स. । १०. सङ्ख्याः-इ., सहजाः-इ. । ११. इयं-क स.।

उरोजयोस्तु ज्ञसुवृत्तपीनयोः

समन्ततो मौक्तिकचित्र'लेखयोः।

स्मरोत्सवे मङ्गलकुम्भयोर्मु वे

न्यधादसौ पाणिरसालपल्लवम् ॥ १४६ ॥

नखेई रि: पीनपयोधरौ वरौ

ददार कर्बूरघराघराघरौ।

यथा वहरिर्मत्तमत्तङ्गजस्य

क्मभौ सतुङ्गौ धृतदान पूरकौ ॥ १४७ ॥

<sup>४</sup>तनौ नलाघातजरक्तघारा-

मृत्पाटनीकारितदन्तिमौक्तिकौ ।

कुचौ दधाते नवधातुरक्तयो-

श्चिराय सौमेरवशृङ्गयोः <sup>६</sup>श्रियम् ॥ १४८ ॥

सिन्दूरधातुनवकुङ्कुमराग<sup>७</sup>भाजौ

स्नातस्य कुम्भितरुणस्य कृताभि विकौ।

क्रमी 'व्रजेन्द्ररमणीकुचशातकुम्भ-

कुम्भौ नखक्षतगलद्रूधिरौ ''बभातुः ॥ १४६ ॥

अखर्वनेत्राग्निशिखाभयेन

<sup>११</sup>शर्वस्य सर्वेश्वर<sup>१२</sup>कृष्णवध्वाः ।

<sup>१६</sup>हारप्रवाही कूचकाश्वनाचली

बन्द्रः सिधेवे नम्बलेखकैतवात् ॥ १५० ॥

एकः कालाग्निरुद्रः प्रदह्ति जगतीं तत्र हालाहलस्य ज्वाला तत्रापि वह्नेः स्मरदलनललजिह्नया जिह्नलस्य । तत्र स्थानं हिमांशो<sup>१४</sup>र्मम बत विहितं <sup>१४</sup>वेशसा चेतसेति स्मारं स्मारं <sup>१६</sup>विवर्णः समजनि <sup>१९</sup>२जनीनायको राधिकाङ्को

॥ १५१ ॥

१. लेखया—क. स. । २. हरेर्मृतिमतङ्ग यस्य—छ. । इ. तुन्ती म—इ. । ४. पूर्वा—छ. । ५. ततो नस्वा—इ. । ६. त्रियः—क. स्व., वियः—छ. । ७. राजी—छ. । द. रेकी—छ. । ६. व्रतेन्द्र—क. स्व. । १०. स्म भातः—इ. । ११. सर्वस्य—इ. । १२. रक्तवध्वाः—इ. । १३. हरे प्र—छ. । १४. मघ वत—छ. । १४. वेधसां—छ. । १६. निवर्तः स यजति रजनी—क. स. । १७. 'रजनी'नास्ति—छ. ।

'तयोर्द्वयोर्हे मतमालभासो

हृदि प्रकामं प्रबभूव कामः।

प्रत्येकसंसारजयोत्सवे वलसो

ब्रह्माण्डकोटिप्रकटोदरान्तयोः ॥ १५२ ॥

कण्ठा दिलष्टभुजायुगं परिग तदुद्धिन्नमालादिकं

ददन्तप्रान्तविदंशिताघरपुगं दसंलुप्तसिन्दूरकम् ।
हम्द्वन्द्वाञ्जन सञ्जनासितमुखं संघृष्टपीनस्तनं
श्रीकृष्णस्य रतं ततान 'मुदितं दराधामसाधारणाम् ॥१५३॥
९°अगण्यलावण्यतरङ्करंभाजो

रङ्गे श्वनङ्गस्य हि रङ्गारसङ्गः।

श्रीराधिकागोपकुमारयोरभूत्

समस्तवन्दावन १४ लोकशोकहाः ॥ १५४ ॥

जिता न राधा हरिणा जितेन

समस्तपश्चारभ्ञुगतन्त्रश्चीमता ।

प्रायः स्त्रियः कामनिकामकेतवः

सम्मोहयन्त्यो मदयन्ति पूरुषम् ॥ १४४ ॥

जिगाय राघा स्मरसङ्करे प्रियं

समस्तसम्मोहनतन्त्रकोविदा ।

चिक्षेप तस्यो १६ रसि निर्भरं मुदा

कदम्बपुष्पाणि हसन्मुखाम्बुजा ॥ १५६॥

स्वेदाम्बु(म्बू)िङझतचन्दनं श्रुतियुगश्रीकुण्डलान्दोलनं वध्वा मूर्घशिरोरुहं कटितटे गाढं क्वणत्काश्विकम् । पादाशिङ्जितनूपुरं करपरिस्फूर्जंच्चलत्कङ्कणं राधा या विपरीतमारतमभूत् कृष्णे प्रमोदप्रदम् ॥ १५७॥

१. तत्र द्वयो—स., तबोर्ध्वयो—इ.। २. ऽलं सा ब्रह्माण्ड—इ.। ३. इस्त-भुजा—इ.। ४. खत्तस्मिन्नुमाला—इ.। ५. इस्तप्रान्तरिकंतिता—इ.। ६. सन्तप्त—इ.। ७. 'सञ्जना'नास्ति—इ.। म. सुदितां—क. स. इ.। ६. राधा-समाधवोरणाम्—इ.। १०. आग्रण्य—क. ल.। ११. भाजो—इ.। १२. स्वमङ्ग-इ., स्वतङ्ग-इ.। १३. यङ्गुरः—इ., सङ्ग्वः—इ.। १४. 'लोक'नास्ति—क. स.। १४. गुणतन्त्रधोमताम्—इ.। १६. रसनिर्भर—इ.।

'ततोऽनुगोत्रस्खलनं तयोरभूत्

परस्परं प्रेय प्याधिमग्नयोः।

रसान्धयोः कौतुककेलि रलोलयो-

र्यथा नितान्तं रतिकामदेवयोः ॥ १५८ ॥

कस्तवं भरे मधुसूदनोऽस्मि सुभगे कस्मात्प्रसूनाइहि-म्रंधेऽहं हरिरस्मि पत्रहरिणेनात्रास्ति ४का वा क्रिया। चक्रचस्मि ६ स्मितसालसे पुनरितः सर्पः कथं सर्पति प्रायो वाक्छलकारिणी व्रजवधूः कृष्णं व्यधाल्लज्जितम् ॥१५६॥ काऽसि त्वमहं व्रजेन्द्ररमणी संसेव्यतां स्वः पति-र्मुग्धाऽहं व्रजचारिणी कथमितो गोष्ठं विना स्थीयते। साऽहं गोपस्ताऽस्मि "घासकरणं 'त्यत्तवा किमत्रास्ति ते राघा वाक्छललालसेन हरिणा (ऽकारित्रयाघोमुखी ॥ १६० ॥ एवं वहुविधेभविर्मिता रमणी राधाऽसाधारणरसा वर्धयामास लालसाम ॥ १६१ ॥ असौ 'सुपृक्षो नाथ: कोटिकन्दर्पदर्पहा। तदा पश्याम्यस्य रूपं यदि चक्षुःशतं भवेत् ॥ १६२ ॥ बहुम्तिकया ''कान्तो ''रंस्यते यस्त्वसौ मया। तीर्णः कन्दर्पजलिघः पूर्ण एव मनोरथः॥ १६३॥ एवं सन्धिन्त्य सा राधा तत्क्षणाद् बृहम्तिका। अभवत् कृष्णवश्चगा सर्वसम्मोहकारिणी ॥ १६४ ॥ कृष्णोऽपि राधिकादेव्या इङ्गितज्ञो वनान्तरे। आत्मानं बहुधाऽकार्षीत् प्रत्येकरतिलम्पटः॥१६४॥ रासमण्डलिकामध्ये क्रीडयन गोपबालिकाः। व्रजराजसुतो रेजे राजीवराजिराजित: ॥ १६६॥ मलयोद्भवलिप्ताङ्गः शीतलो भासयन् दिशः। ताभिनं क्षत्रमालाभिक राज <sup>१२</sup>डवाबभौ ॥ १६७ ॥

१. ततो तु गोन्न-क. स. । २. पन्नोध-छ. । ३. छोकयो-क. स. । ४. 'रे' इत्यस्य स्थाने 'मे'-छ. । ४. काराञ्चिषा-छ. । ६. नसालसे-क. स. । ७. धाम-कवलं त्य-क. स. । द. कानि त्रया-क. स. । ६. सत्पुरुषो नाथ-इ. । १०. कान्ता-छ. । ११. रम्यते यद्यसी-क. स., वंश्यते यस्ती-छ. । १२. ह्यो ह्यो-क. स. ह. ।

कङ्कणानां किङ्किणीनां 'मञ्जीराणां सकामिनाम् । कामिनीनां रासमध्ये कलः कोलाहलो 'ऽभवत् ॥ १६८॥ ताभिर्वजस्त्रीभिरुदारचेष्टित-

श्चकार केलि कलकूजकूजित:।

यथा नवश्यामतमाम्बुवाहः

प्रकाशि<sup>चे</sup>विम्बविक**रैर्नभस्तले ॥ १६**६ ॥ तत्रातिदीप्तवान् <sup>भ</sup>देवो भगवान् नन्दनन्दनः । <mark>अन्तरे हेम<sup>प्र</sup>रत्नानामिन्द्रनोलमणिर्यथा ॥ १७० ॥ आचश्वलाश्वलमनुत्कटनीविवन्ध-</mark>

मान्दोलमानभुजकण्टकरत्नहारम् । ईषत्स्मितं मृद्निमीलितनेत्रयुग्मं

गोपीगणस्य गजराजगतं मुदेऽभूत् ॥ १७१ ॥ काचिद् ६ दर्शयति । प्रकामसुभगा मूलं भुजायाः परा भूभङ्ग्या कलयत्यनङ्गसमरं काचित् कचान् पश्यति । काचित् साचिमुखाम्बजा मृदुगतिः सञ्चालयन्ती पदं काचिद् दन्तिवदंशिताधरपुटा शोणाक्षिकोणाऽभवत् ॥ १७२ ॥ काचित् करेणुरिव गच्छिति मन्दमन्दं

काचित् करोति कलरवावरवं चिराय । <sup>'कापि ववणत्कनककाञ्चिकमूर्ध्वहस्तं</sup>

नृत्यत्यहो सुमधुरं परया सुगीतम् ॥ १७३ ॥
वेणुं वादयतेऽपरा सुमधुरं काचित् प्रशंसाकरी
काचित् व्यायित कृष्णचन्द्रवदनं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम् ।
काचित् कङ्कण किङ्किणीववणपरा द्राक् श्रीमुखं चुम्बति
कापि विलब्यति कामिनीमलयजैः काष्यङ्गमालिङ्गिति ॥१७४॥
गौर्योरन्तरगः कृष्णो गौर्येका कृष्णयोस्तथा।
एवं प्रकल्पिते रासे नन्दनन्दननन्दनः ॥१७४॥

१. मञ्जरीणां -क. ख. । २. भवेत -क. ख. । ३. खिग्वं -छ. । ४. देवी-छ. । ४. रस्नानि इन्द्र - इ. । ६. दर्शयती - इ. । ७. प्राकाम - छ. । ६. क्वापि क. ख. । ६. किक्किणींकणपरा -छ. । १०. प्राक् -छ. ।

गोपिकां गोपिकामन्तरा श्यामलः

्रयामलं श्यामलं चान्तरा गोपिका।

एवमुद्भाविते मण्डले गीतवान्

वेणुना सुस्वरं राधिका जीवनम्॥ १७६॥

सा राधा बहुधाकारा नानारसविवासिनी।

रसैर्नानाप्रकारैश्च रमयामास केशवम् ॥ १७७ ॥

एकोऽपि बहुधाकारस्तया सह तथैव 'च।

रेमे च भगवांस्ताभिः कामकोटिमनोहरः॥ १७८॥

स एवमेकरूपेण क्रीडते राध्या सह।

अन्यरूपो नृत्यमानो नर्तकैः सह रमोदते॥ १७६॥

नाना रसकलाभिज्ञो वेणुवाद्यविशारदः।

मोहयन् काननं सर्वं गृहीत्वा तां वराङ्गनाम्।

विजहार हारवक्षा आत्मारामोऽपि केशवः॥ १८०॥

प्रसृमररुचिविद्युन्मेघपुञ्जावभासौ

प्रकटितकटिच खत्क्षीमपोतां शुकान्तौ ।

अलकपिहितवक्त्री कामकेलि विलोली

स्मर हृदि हृदयेशौ राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥१८१॥

उद्यद्विद्दारवारिदरुचौ रोचिज्जगद्योतिनो

सुस्निग्धौ रतिकामसम्मितततू स्मेरस्मरस्मारिणो।

वन्दारण्यविहारिणौ मलयजालिप्तौ मनोहारिणो

चेतः संस्मर सर्वदा प्रियतमो श्रोराधिका केशवो ॥ १६२ ॥

१. 'च'इस्यस्य स्थाने 'सः'-इ. । २. मोहते-क. ख. । ३. वेशकळा-इ. । ४. नुपुरी-क. ख. । श्रीया० १४

राधा तप्तसुवर्णचारुलतिका 'शश्वन्मुनेर्मोहिनी
माद्यत्कुञ्जरसारकुम्भकुचयुग्भारावनम्रान्तरा ।
'पूर्णाङ्को(ङ्का)ऽङ्कितचन्द्रतृत्यवदनाम्भोजा ववणत्काश्विका
श्रीकृष्णस्य विलासिनी मम पुरस्ता दस्तु 'शान्तिप्रदा ॥१८३॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे राधाकृष्णरहस्ये श्रीराधाकृष्ण\*विहारो नाम <sup>६</sup>अष्टा-विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

॥ समाप्तं च कृष्णयामलम् ॥

१. श्राचनमागोहिनी-इ. छ.। २. पूर्णाङ्गीडिज्ञत-इ., पूर्णाणोडिज्ञत-छ.।
३. दिस्त-छ.। ४. श्राच्छः परा-क. स. छ.। ५. 'विहारो'''' ऽध्यायः 'हत्यस्य स्थाने 'विहारान्वये पष्ठाविद्यातितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥'-छ.। ६. 'अष्टा-विशोऽध्यायः 'नास्ति-इ.। ७. इतः परं 'ॐ नमो काल्किसये'-इ.। मातृका-समाप्यनन्तरं 'संवत १७२६ वर्षे पीयमासे कृष्णपण्ठे चतुर्दशी १४ तिथी रिव्यासरे भीविक्रममहानगरे महाराजाधिराज महाराजा भी भी भी भी भी भूप्तिहंशी विरक्षीवि लिख्यावतुं मधेन जोसी लिख्यतु। ग्रुमं मणतु। भीरस्तु।' इति 'क'संज्ञकमातृकायाम्; 'संवत् १६६५ वर्षे भाषादमासे कृष्णपण्ठे द्विरीयायां भीमधुराज्ञेत्रे इदं पुस्तकं वैष्णविग्रास्तिपरदासपठनार्थं वा परोपका-रार्थम्। लि. मधुराज्ञेत्रे इतं पुस्तकं वैष्णविग्रास्तिपरदासपठनार्थं वा परोपका-रार्थम्। लि. मधुराज्ञेत्रे विरिधरदासवैष्णवपठनार्थम्। लि. मधुराज्ञात्रस्त्रस्ति १५ श्री मधुराज्ञेत्रे विरिधरदासवैष्णवपठनार्थम्। लि. मधुराज्ञास्त्रस्त्रस्ति वैश्य। तथा प्रति ॥' इति 'ख'सञ्ज्ञमातृकायाम्; 'इति श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रसमासश्चायं शकाब्दा १६६५ शके काशीस्थले पुस्तकं किसते' इति 'ख'सज्ञकमातृकायां इर्थते।

# परिशिष्टम्-१

# नवममातृकाविशेषपाठः

यस्याः श्रवणमात्रेण कृष्णप्रियतरो भवेत्॥१॥
भौमं वृन्दावनं देवि द्विविघं परिचक्ष्यते।
एकं तु माथुरे देशे तथान्यत् पुरुषोत्तमे॥२॥
यत्तु वै मथुरामध्ये तत्र श्रीपुरुषोत्तमः।
वृन्दावनेन सहितो राध्या चरणेन च॥३॥
गोभिर्वत्सैर्वृषैश्चैव गोपगोपीगणावृतः।
साङ्गोपाङ्गो हि गोविन्दः क्रीडार्थं स्वयमागतः॥४॥
यद्वत् कलेवरं त्वन्यत् प्राधितं परमेष्ठिना।
इन्द्रद्युम्नोपरोधेन ब्रह्म दारुमयो विभुः॥४॥
हितार्थं सर्वभूतानां तत्रानीतो जगत्प्रभुः।
यत्रैव भगवान् कृष्णस्तत्र वृन्दावनं वनम्॥६॥
तत्रैव राधिका नित्या भद्रा देवीव तत्र वै।
तत्र वै बलरामस्तु गोपा गोप्यो गवां गणाः।
भूमौ तु विदितं भद्रे एवं वृन्दावनं द्वयम्॥७॥

#### ब्राह्मण्युवाच

कस्मिन् वै भगवान् कृष्णो मथुरायां समागतः। वृन्दावनेन रामेण राधया गोगणावृतः। गोपीभिर्गोपबालैश्च तन्मे कथय सुव्रत॥ ८॥

# ब्राह्मण्युवाच ( ब्राह्मण उवाच )

दिव्ये युगसहस्रे हे ब्रह्मणो दिनमुच्यते।
भवन्ति मनवस्तत्र महाभागे चतुर्दश ॥ ६॥
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्तितिः।
युगत्रयाधिकं तत्तु दशसप्तचतुर्युंगम्॥ १०॥

ब्रह्माण्डेऽपि महाभागे ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। चतुर्युगाब्दसंस्यातं शृणुष्वैकमनाः शुभे॥११॥ सहस्राणां विश्वतियुक् त्रिचत्वारिशत्लक्षकम् । वर्षं तस्य दशांसे(शे)न चतुरंशं कृतं युगम्॥ १२॥ त्र्यंशं त्रेतायुगं अंशं द्वापरं कथ्यते बुधै:। [सत्य: १७२८०००। त्रेता १२६६०००। द्वापर ६६४०००।] तदेकांशं कलियुगं युगरूपं निशामय<sup>२</sup>॥ १३॥ क्वेतवण कृतयुगं रक्तं त्रेतायुगं प्रिये। पीतवर्णं द्वापरस्तु कृष्णवर्णः कलिः गुभे॥ १४॥ कृते धर्मश्च-ष्पादस्त्रेतायां त्रिपदस्तथा। द्वापरे द्विपदो धर्म एकपादः कलौ युगे॥ १४॥ वर्षं द्वादिशिभर्मासैः पक्षाम्यां मास उच्यते। पक्षस्तु पञ्चदशभिदिवसैः सुभगे दिनम्॥१६॥ षष्टिदण्डा(धमा ?)त्मकं षष्टिपलैदंण्ड उदाहृत:। कालस्वरूपो भगवानेतत्तस्याङ्गपञ्चकम् ॥ १७ ॥ मानुषेण तु मानेन कथितं सावमानतः। मानुषेण तु मासेन पैत्रो दिवस उच्यते॥ १८॥ दिनैद्विदशिमः पैत्रैदि(दें)वो दिवस उत्तमे। दैवे युगसहस्रे द्रे ब्रह्मणो दिवसो भवेत्॥ १६॥ तावत् कालवती रात्रिः पुंप्रकृत्यात्मकाविमौ। उभयोः सन्धयोः सन्ध्या कालविद्भिरुदीर्यते ॥ २०॥ प्रतिब्रह्माण्डभाण्डे तु सृष्टिः स्याद् ब्रह्मणो दिने । विनाशस्तस्य रात्रौ तु ब्राह्मे नैमित्तिके लये॥ २१॥ ब्रह्मा मृजिस(ति) भूतानि क्षयं नयति शङ्करः। विष्णुस्त्ववति तान्येव काले काले युगे युगे॥ २२॥ वाराहेण स्वरूपेण उद्धार वसुन्धराम्। दंष्ट्या वज्रकल्पेन स्थितयेव कृते युगे॥ २३॥ स्थिरीकत्तुं स्थिरां देवीं सोऽनन्तशिरोऽभवत्। तस्यैव घारणार्थं तु कूर्मोऽनन्ततनुर्विभुः॥ २४॥

१. इतः परम्-४३२००० । २. इतः परम्-३२००० ।

कृष्णस्यांशाघारशक्ति सह ब्रह्मशिलां परम्। समारुह्य धारयेद्वै लोकधात्रीं वरानने ॥ २५॥ ततस्तु भगवान्नारसिंहो लोकहिताय वै। हिरण्यकशिपुं दैत्यं सर्वदैवतकण्टकम्॥२६॥ हरिवीमनरूपेण बलिवेरोचनोऽसुरः। नीतः पातालभवनं पुरंव(रन्द)रहितेच्छया॥ २७॥ स वै चतुस्तनुर्भूत्वा ज्ञानयोगः प्रकाशितः। तथा नारदरूपेण भक्तियोग उदाहृतः॥२८॥ मत्स्यरूपेण ते नैव वेदाश्चत्वार उद्धृताः। कूर्मरूपी स भगवान् ध्तो मन्दरपर्वतः ॥ २६॥ अजितो भगवान् देवा । सुधां सर्वानपाययत् । निर्मध्य क्षीरजलिंघ सर्वरत्नमयं शुभम्॥ ३०॥ तत्रैव मोहिनी नारी भूत्वा विष्णुः सनातनः। असुरान् मोहयामास हद्रचित्तविमोहिनी ॥ ३१ ॥ पुश्तिनगर्भः स भगवान ध्रुवायौत्तानपादये। ददी ध्रवगति भद्रे सर्वदेवनमम्कृताम् ॥ ३२ ॥ ऋषभो भगवान् स्वेतो वैराग्यं वै प्रकाशितः। स पृथुर्भगवान् राजा दुदोह च वसुन्धराम्॥ ३३॥ लोकानां जीवनार्थाय सर्वभूतहिते रतः। नरनारायणो भूत्वा विष्णुः सर्वंगुहाशयः॥ ३४॥ सर्वंलोकहितं देवि चकार दुस्तरं तपः। धन्वन्तरिः स भगवान् सर्वभूतिहतेच्छया॥ ३४॥ गृहीतामृतभाजनः। समुद्रमथनाज्जातो हयग्रीवस्तु भगवान् स्वयं विष्णुः सनातनः॥ ३६॥ श्वसतो यस्य नासाग्राद् वेदः प्रादुरभूत् शुभे। अत्रेरपत्यमभवदनसूयोदरोद्भवः 11 39 11 स दत्त इति विख्यातः सर्वतत्त्वविदांवरः। आहूत्यां तु रुचेर्यज्ञो भूत्वा दक्षिणया सह॥३८॥ असाध्यं कर्मदेवानां साधितो भगवान हरि:। त्रेतायां कपिलो नाम महासिद्धेश्वरेश्वरः॥३६॥ प्रोवाचासुरये सांख्यं योगिनां हृदयङ्गमम्। परशुरामस्तु रेणुकागर्भसम्भवः॥ ४०॥ जामदग्न्योऽभ[व]द्विष्णुः सर्वक्षत्रकुलान्तकः। दशरथात्मजः॥४१॥ सवित्वंशधरो ततस्त् रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्न इति संज्ञया। विष्णुश्चतुर्घाऽभून्महावैकुण्ठनायकः ॥ ४२ ॥ वधार्थं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। तस्यैवं चरितं तुम्यं कथयिष्यामि सुन्दरि ॥ ४३ ॥ ततोऽपि भगवान् विष्णुर्व्यासः सत्यवतीसुतः। भूत्वा पराशरः कृष्णो द्वैपायन इति श्रुतः॥ ४४॥ वेदमेकं चतुर्घा स चकार निजलीलया। प्रतिमन्वन्तरस्यात्र द्वाविशतितमे युगे ॥ ४५ ॥ द्वापरे तु तथा कृष्णः समायातः स्वशक्तिभः। स्वकीयाङ्गभवैगोंपिगोंपीभिगोंगणैस्तथा॥ ४६॥ बृन्दावनेन रामेण स्वयमेवेश्वरेश्वरः। तत् शृणुष्व महाभागे ह्यत्र कौतृहलं महत्। गोलोकाद् गोपगोपीभिगोंगण वृंषभैः सह ॥ ४७॥ अवतरति मुकुन्दः शश्वदानन्दभोक्ता सकलभुवनभर्तुं मं स्तकन्यस्तपादः ।

स्वयमिह मणुरायां राघया गोपवृन्दैः सपदि समुपयातो दिव्यवृन्दावनेशः॥ ४८॥

॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे श्रीकृष्णाविर्भावनिर्णयो [नाम प्रथमोऽध्यायः] ॥ १॥ ब्राह्मणी उवाच कस्मिन् किं हेतुना तस्मात् कृष्णो भूर्लोकमागतः । ब्राह्मण उवाच

एकदा सकला गोप्यो दिन्ये वृन्दावनोत्तमे ॥ १॥ साहङ्काराद् बलात् कृष्णं त्यक्तवा कुञ्जान्तरं गताः। ततः स भगवान कृष्णो मायया घोररूपिणा॥२॥ व्याद्मान् सिंहान् वराहां इच शरभानतिभीषणान् । ससर्ज घोररावांश्च सहसा क्रुरकीमणः॥३॥ मातृका डाकिनीर्वत्सरूपान् पक्षिवपुर्धरान्। वायुरूपांस्तथा कांश्चित् कांश्चित् च कूरकमिणः ॥ ४ ॥ हयरूपधरांश्चान्यान् वृक्षाकारान् तथापरान्। सर्पान सदर्पान सुबहुन् मर्कटान ॥ ५ ॥ हृष्ट्वा तान् हृदये तासां भयानकरसोत्तमः। प्रविष्टस्तेनागता गोप्यो गोविन्दं शरणं ययुः॥ ६॥ ततस्तु कृष्णवपुषो घना गम्भीरनादिन:। आविरासन् भयार्तास्ता ली(भी)षयन्तो भयानकाः॥ ७॥ विद्युन्माला शोभनाङ्गा महावातेरिता मुहुः। तानालक्ष्य भूति(भीत)भीता वृन्दावनपुरन्दरम्॥ ५॥ सकामास्तं समालिङ्गच रक्ष रक्षेति चात्रुवन्। काश्चित्लज्जापरा गोप्यो गोविन्दपृष्ठदेशतः॥ ६॥ स्थिताश्चऋ्युः केशपाशसंस्कारपरया मुदा। काहिचत्तु दक्षिणे पाववें स्थिताः कमललोचनाः ॥ १०॥ परीहासं प्रकुर्वन्त्यो लीलया मदविह्वलाः। काश्चिद् वामांशतस्तस्य कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ११॥ सरसैश्चन्द नैरङ्गमनुलिम्पन्त्य उज्जगु:। सर्वभूतमनोहराः॥ १२॥ तद्यशोह्रष्टवदनाः सम्मुखीनास्तस्य काश्चित् स्मरन्त्यः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्त्योऽत्र स्मरन्त्यश्च काश्चिद् ध्यानपरायणाः ॥ १३॥ कृष्णस्ता वशगा दृष्ट्वा गोपीः शतसहस्रशः। एकोऽप्यनेकघा भूत्वा रराम रसविग्रह:॥१४॥

ननर्तं ताभिर्विश्वात्मा प्रीतात्मा प्रभुरव्ययः। स्वैरं रमति गोविन्दे कृष्णे गोलोकनागरे। रसाविष्टे तु तं प्राहुर्गो [प्यो] गोविन्दमानसाः॥ १४॥ गोप्य ऊचुः

न वयं वर्णकामास्त्वां भयविक्लवचेतसः। अपि कीडारता वर्णं न शक्ता हृदयेश्वरः॥१६॥ इमान् ऋरात्मनः सर्वान् जिह सर्वभयप्रदान्। वृकरूपधरास्तेऽिप कृष्णदेहसमुद्भवाः ॥ १७ ॥ हयरूपास्तथा केचिद् वृषरूपास्तथापरे । पक्षिरूपास्तथा केचिद् व्यालरूपास्तथापरे ॥ १८ ॥ कुर्वन्तः कदनं नित्यं जनानां वनवासिनाम्। गावस्तु हिसिता दिव्यास्तथैव व्रजबालकाः॥ १६॥ भयङ्करान् महारौद्रान् जह्येतान् रसकण्टकान्। श्रुत्वेथं वचनं तासां भगवान् रसविग्रहः॥ २०॥ राधासहायस्तान् दुष्टान् हन्तुं समुपचक्रमे। ततस्तयोः समभवन् किराताः समुपस्थिताः॥२१॥ बद्ध्वाञ्जलिपुटाः प्रोचुरानीता विकृताननाः। अस्माभिरन्यत् कर्तव्यं किमित्यानतकन्धराः ॥ २२ ॥ ततस्तान् भगवानाह प्रणतान् भीमरूपिणः। गच्छध्वं मद्वनं त्यक्तवा यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २३ ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मत्तः प्राप्स्यथ वै वधम्। ततस्ते सहसा पृथ्वीमवतेरुर्दुरासदाम्॥ २४॥ पृथिव्यां कदनं चत्रुर्देवलोके च नित्यशः। देवांश्च दानवांश्चैव मानुषान् पन्नगानि ॥ २४ ॥ ममन्थुर्द्ष्टहृदया देवपक्षान् हढव्रतान्। चक्रवातस्वरूपेण तृणावर्ती रजःस्वनः ॥ २६ ॥ देवानां च नराणां च धनं पुत्रं हरत्यसौ। दिव्यरूपधरा देवी पूतना बालघातिनी॥ २७॥ बालान् खादति सर्वेषां भ्रमन्ती घरणीतलम्। वत्सरूपोऽतिमायावी क्र्रात्मा चातिनिर्देयः ॥ २८ ॥

वत्सांश्चाबालांश्चैव सततं हन्ति लीलया। बकरूपघरः पृथ्वीं मायया देवकण्टकः॥ २६॥ बालान् वृद्धान् वयस्थांश्च सर्वान् हन्ति सुदारुणः। तथा वृषासुरः पापः साधुद्वेषकरः परः॥३०॥ अघासुरोऽपि दुष्टात्मा सर्पः सर्पान्वितः खलः। ब्राह्मणानां वरानङ्गान् गोपान् खादित नित्यशः ॥ ३१॥ प्रलम्बो नाम पापात्मा तथा हिसितवान्नरान्। धेनुकास्येति दुर्धर्षः खराकारोऽतिगर्वितः ॥ ३२ ॥ अजेय: सर्वभूतानां हन्ति सर्वास्तपस्विनः। अरिष्टाह्वोऽसुरश्रेष्ठो ब्राह्मणान् हन्ति लीलया ॥ ३३॥ केशीनाम्ना हयद्वेष्टा गजदेष्टा गजासूरः। इत्यादयो महादैत्या आगत्य धरणीतलम् ॥ ३४॥ मर्दयन्ति महाभागान् घर्मिष्ठान् धर्मकण्टकाः। एतस्मिन्नेव समये विष्णुना कालनेमिना॥ ३४॥ युद्धं सर्वभूतभयङ्करम्। अभवत्तुमुलं पराजितः कालनेमिः सगणस्तेन नाशितः॥ ३६॥ धरण्यामवतेरुस्ते कालनेमिश्च भामिनि । उग्रसेनसुतरचाभूत् कंसो बिबुधकम्पनः ॥ ३७॥ पुरा देव्या विनिहतावसुरौ देवकण्टकौ। शुम्भश्चैव निशुम्भश्च जातौ चाणूरमुष्टिकौ ॥ ३८॥ पुरा देवर्षिणा शप्तौ गुह्मकौ धनदात्मजी। कामात्मानौ कुजौ भूत्वा पृथिव्यामवतारितौ ॥ ३६॥ पुरा वैकुण्ठभवनाच्चू(चच्यु)तौ दौवारिकावुभौ। जयरच विजयरचेव सनन्दाद्यैनिराकृतौ ॥ ४० ॥ नित्यं घरणावतीत्य जनद्वयम । तावेव शिशुपालदन्तवक्त्रौ सर्वभूतिवनाशनौ ॥ ४१ ॥ भूत्वा गन्तुं कृतवतीं पृथिवीं दुष्टचेतसी। विष्णुदेहोद्भवश्चापि नरको घरणीसुतः॥ ४२॥ स दैत्यत्वं गतो दैत्यैर्जननीद्वेषकृत् सदा। नमुच्याद्याः सेंहिकाद्या वलाम्या(द्या) दैत्यकृत् सदा ॥ ४३ ॥ नमुच्याद्यो जरासन्धपौण्ड्रकादि छलेन पृथ्वीं गताः ।
पुरा कपीन्द्रो द्विविदो लक्ष्मणेन तिरस्कृतः ॥ ४४ ॥
विष्णुद्वेषी चाभवत् स पृथिव्याममलाशये ।
कलिर्दुर्योधनाख्योऽसौ धृतराष्ट्रसुतो बली ॥ ४४ ॥
अधर्मः कालयवनः पृथिव्यामवतारितः ।
भूतानां च भविष्याणां भवतां च दुरात्मनाम् ।
भारमाशङ्क्यमानाऽभूश्चञ्चला वालवत् स्थिरा ॥ ४६ ॥
॥ इति श्रीकृष्णयामले महातन्त्रे श्रीकृष्णमाहात्म्ये भौमवृद्धावनोपाख्याने दैत्यकुलाविर्भावो

[नाम द्वितीयोऽध्यायः] ॥ २ ॥

ब्राह्मणी उवाच

अवतीर्णेषु दैत्येषु पृथिव्यां सुदुरात्मसु। ततः किमभवत् पश्चात् तन्मे कथय हत्पते ॥१॥

ब्राह्मण उवाच

एतैरुपद्रुताः पृथ्वी भाराकान्ता भयातुरा।
कम्पमानाङ्गलितका ब्रह्माणं शरणं ययौ॥२॥
सत्यलोकेश्वरो ब्रह्मा सर्वेषां प्रिपतामहः।
तां वीक्ष्य घरणीं देवीं विस्मयोत्फुल्ललोचनाम्॥३॥
उवाच ब्रह्मा चार्वेङ्गीं भूतधात्रीं जगत्प्रभुः।
किमर्थं त्विमहायाता भयत्रस्तेव लक्ष्यसे।
कस्मादुपद्रुताऽसि त्वं तन्मे कथ्य काश्यिष॥४॥
पृथिवी उवाच

चतुर्मुख जगद्धातः सर्वभूतिहितेरत ।

निवेदयामि ते सर्वं यदर्थमहमागता ॥ ४ ॥
दैत्यैरितदुराधर्षधंषितास्मि जगत्यते ।
भाराकान्ताऽस्मि देवेश दैत्यैरिप सुदुर्जयैः ॥ ६ ॥
अपि विष्णुर्महातेजाः शम्भुर्वापि चतुर्मुख ।
तथापि दैत्यांस्तान् जेतुं न च शक्ता इति मन्यते ॥ ७ ॥
त ऐक्योपस्थिता देव सर्वभूतिवनाशनाः ।
तेषां वै भूरिभारेण गन्तुमिच्छे रसातलम् ॥ ६ ॥
उपायं कुरु देवेश यथा नश्यन्ति तेऽसुराः ।
तावद् यावत् शक्तिहीना न च यामि रसातलम् ॥ ६ ॥
बाह्मण जवाच

श्रुत्वेत्थं धरणीवाक्यं ब्रह्मा देवगुरुर्गुरुम् । हरि जगाम शरणं सर्वेषां शरणप्रदम् ॥ १० ॥ ततः सर्वे देवगणाः सिद्धचारणिकन्नराः । प्रमधैः सह रुद्रोऽपि देवेन्द्रः स्वगणैः सह ॥ ११ ॥ ऋषयो मुनयश्चैव अनुजग्मुः कुमारकाः । क्षोरोदस्योत्तरं तीरं यत्र विष्णुः सनातनः ॥ १२ ॥ तत्र गत्वा जगन्नायं सर्वत्रातारमीश्वरम्। तुष्टुवुर्वाग्भिरिष्टाभिः पुराणपुरुषं हरिम्॥१३॥ ब्रह्मा उवाच

योगीन्द्रवृन्दपरिवन्दितपादपद्य-पद्मालयालयलये हृदि योगभाजः । पश्यन्ति सन्ततमनन्तमनादिरूप-

मानन्दकन्दकमलेक्षण सर्वतस्त्वाम् ॥ १४ ॥ त्वं भूर्जलं ज्वलनवायुवियत्समुद्र-

सूर्येन्दवो विबुधमानवदानवाद्याः। सर्वं विभो त्वमसि सर्वंसुरेन्द्रवन्द्य

सृष्टस्त्वयाहमिह सर्वजगत् सृजामि ॥ १५ ॥ कंसारिष्टबकप्रलम्बभुजगास्याद्यैव मत्येतरैः ध्वस्तेयं घरणी घराद्यघरणी पातालमालम्बितृम् । गच्छन्तां विनिवत्यंतेऽसुरियो पादारिवदान्तिकं प्राप्ताः स्म परमेश्वराद्य भगवन् युक्तं च यत्तत्कुरु ॥ १६ ॥ बह्यादिभिर्देवगणैः संस्तुतो भगवान् हरिः । उत्थाय शेषशयनान्मेघगम्भीरया गिरा । उवाच तान् देवसङ्कान् सर्वदेवेश्वरेश्वरः ॥ १७ ॥

#### श्रीविष्णुरुवाच

ब्रह्मस्द्रसुराधीशदेवाः सर्वे सहाग्नयः।
व्रह्मयो मुनयश्चैव प्रृणुध्वं वचनं मम॥१८॥
येनैव दुःखिता भूमिर्येन वो भयमागतम्।
तं चिन्तयामि हृदये क एते दानवर्षभाः॥१६॥
ये मया निहृता दैत्याः पातालतलमाययुः।
राक्षसाश्च दुरात्मानो नेमे ते मद्भयातुराः॥२०॥
तेषां मध्यात् कालनेमिः पातालतलतः क्षितौ।
भोजराजकुले जान उग्रमेनात्मजो बली॥२१॥
यः कंस इति विख्यानः पुरा नेमिर्हतोऽसुरः।
स किमथं भयं त्यक्तवा पुनरत्र समागतः॥२२॥

आज्ञातं शमभुना तस्मै वरो दत्तः सुरेश्वराः। नहि विष्णोर्महादैत्य मृत्युस्तव भविष्यति॥ २३॥ एतेन कारणेनैव सोऽसुरः पुनरागतः। मया हता नमुच्याद्या येऽसुराः पृथिवीं गताः॥ २४॥ जरासन्धादयस्ते तान् हनिष्यार्मि न संशयः। **तृ**णावर्तादयो ये ये पृथिवीभारहेतवः ॥ २४ ॥ के ते ह्यत्रागता ब्रह्मंस्तान्न जाने दुरासदान्। येषां भारेण नम्रा भूः पातालं तु गमिष्यति ॥ २६॥ सार्द्धं ममैव गच्छध्वं यत्र कारुण्यवारिधिः। सहस्रशीर्षा विश्वात्मा महाविष्णुः सुरेश्वरः॥ २७॥ तत्रास्ते सर्वभूतेशस्तस्मै सर्वमिदं परम्। ब्रह्मित्रवेदियष्यामि स सर्वज्ञो महेश्वरः॥ २८॥ कथयिष्यामि यत् सम्यक् तत्करिष्यामहे वयम्। इत्युक्तवा सकलान् देवान् गरुडं गरुडध्वजः। समारुह्यामरै: सार्द्ध ययौ कारुण्यवारिधिम् ॥ २६ ॥ ॥ इति श्रीकृष्णयामले ज्ञानकाण्डे भौमवृन्दावनोपाख्याने विष्णुसमागमो नाम [तृतीयोऽध्यायः] ॥ ३॥

ब्राह्मण उवाच

ततस्ते दह्युरेंवं महाशेषोपरि स्थितम्। सहस्रशिरसं दिव्यमणिकोटीरकोटिभिः ॥ १॥ स्राजमानं चारुरत्नं कृण्डलेगंण्डलोलितै:। पूर्णेन्द्रकोटिसदृशैर्वदनाम्भोजमण्डलैः ॥२॥ विराजितं पद्मनेत्रसहस्रैररुणांशुभिः। अरुणोष्ठाघरं भास्वद्न्तपङ्क्तिसहस्रकम् ॥ ३॥ सहस्रकुन्तलोद्वद्वजटाराजिविराजितम् नानावर्णधरं नानालङ्कारोज्ज्वलविग्रहम्॥४॥ बहुग्रीवं सहस्राण्डं चारुबाहुसहस्रकम्। अनेकरक्षसं श्रीमत्कौस्तुभेन विराजितम्॥ ॥॥ बहूदरं महापारवँ सहस्रकटिसुन्दरम्। आजानलम्बिताशेषवनमालाविभूषितम् ॥ ६॥ पीताम्बरं सहस्रेण राजितकङ्किणदामभिः। शोभितं च महालक्ष्मीसहस्रण विराजितम्॥ ७॥ सहस्रजानुजङ्घं च सहस्रचरणाम्बुजम्। चन्द्रकोटिसमानांशुनखचन्द्रर्ने खोज्वलम् ॥ ८॥ तमेव पुरुषं शान्तं ध्यानस्तिमितलोचनम्। प्रणेमु: देवताः सर्वा विष्णुब्रह्मशिवादयः॥ ६॥ स्तवैनीनाप्रकारैश्च स्तुत्वा देवर्षभाः पुरः। निवेदितं ततस्तस्मे निजागमनकारणम् ॥ १० ॥ ब्रह्माद्या देवा ऊचुः भगवन् सर्वभूतेश कारुण्यजलमन्दिर । बह्माण्डकोटिकोटीश सहस्रक्ष सहस्रपात्॥ ११॥ सहस्रश्रवणद्राण भूतावास पुरातन। सर्वज्ञ ज्ञानिवज्ञानप्रधानपुरुषेश्वर्॥ १२॥ अस्मन्निवेदनं नाथ श्रूयतां कथयामहे। भाराकान्ता धरित्रीयं ब्रह्माणं शरणंगता ॥ १३॥ अस्मै निवेदितं सर्वं पृथिव्या व्याकुलात्मना। दुरासदा दुराधर्षाः पापात्मानोऽघचेतसः॥ १४॥

भारं कुर्वेन्ति मेऽसह्यं तेन यामि रसातलम्।
तस्या एतद्वचः श्रुत्वा कृपणं कृपया विभुः॥ १४॥
अस्माभिः सहितस्त्वां(स्तां) वै गृहीत्वा समुपागताः।
विष्णोः सकाशमस्माकमीश्वरस्य महेश्वर॥ १६॥
सैवापि ब्रह्मणा सार्द्धं वैकुण्ठभवनाद्विभो।
त्वामद्यशरणं प्राप्ताः पृथिव्याः स्वस्तिहेतवे।
तद्वं सर्वजगन्नाथ यत्कर्तव्यं विधीयताम्॥ १७॥
शिव उवाच

यत्कि भूतं न च भवद्भविष्य-

त्स्थूलसूक्ष्मसविकारमाद्य । सर्वं त्वमेवासि शुभाशुभं विभो किमस्मदीयेन निवेदनेन ॥ १८ ॥

ब्रह्मा उवाच

विष्णुस्त्वमेव स्थितये जनानां जनाभिजातोऽस्मि सहस्रमूर्ते ।

त्वयैव सृष्टामि जगन्ति नाथ सृजामि सादित्यशवेतराणि ॥ १६ ॥

रजस्तमःसत्त्वमयास्त एव

जीवा असद्दृद्धिसुवुद्धिमिश्राः।

हिते रताः केऽप्यहिते रता नृणां तातैव जानामि रजःस्वभावत् ॥ २० ॥

श्रीविष्णुरुवाच अहं तु त्वत्सत्त्वगुणप्रधानः

प्रधानविष्णुः स्थितये जनानाम् ।

ब्रह्माण्डभाण्डान्तरवर्तिनो जनान्

जनामि तान् वै सुजामि हन्मि॥ २१॥

सुरान् पुरस्कृत्य निहन्मि दैत्यान्

दैत्यान् पुरस्कृत्य तिरस्करोमि ।

देवान् क्वचिन्मानवरक्षणाय

त्वया नियुक्तो नियतं त्र्यधीश ॥ २२ ॥

ये वै मया विनिहताः सुरनाथहेतो-

र्देत्या रसातलगताः क इमे न जाने।

कुर्वन्ति भारमतुलं घरणेरनेका-

स्तान वै विभो कथय मे किमिहास्ति हेतु: ॥ २३ ॥

ब्राह्मण उवाच

इत्यं विष्णुधीशेन्द्रप्रभृतीनां वचः प्रभुः। सहस्रवदनः श्रुत्वा गोविन्दं गोकुलेश्वरम्॥२४॥ सस्मार राधिकाकान्तं कान्तं कमललोचनम्। नवीननीरदस्निग्धश्यामलाङ्गं मनोहरम् ॥ २४ ॥ सुकु स्वितक चैदिवयै रुघ्वं बद्ध सुचू डकम् पीतारुणासितः पुष्पः शोभितं तं लसत्स्रजा ॥ २६॥ अलकालिकु लैर्जुष्टं शरदम्भोरुहाननम्। चन्द्रविम्बतिलकं श्रीमद्भालतलामलम्॥ २७॥ शरदम्भोरुहाननम्। सुनसं कोटिचन्द्राभवदनं पद्मलोचनम्। समानकर्णं विन्यस्तस्फुरन्मकरकृण्डलम् रक्तौष्ठ रक्तदशनं रक्तबिम्बाधरं शुभम्। रत्नालङ्कारसयुक्तितर्थंग्गीनातिसुन्दरम् ॥ २६॥ सुचारुबाहुयुगलं वेणुवादनतत्परम्। आजानुलम्बितश्रीमद्बनमालाविभूषितम् ॥ ३०॥ श्रोवत्सलोमावलिभिः कौस्तुभामुक्तकन्धरम्। सुचारुवृक्षसंचारुबलिमत्पत्वलोदरम् ॥ ३१॥ सुकटिं च सुजानुं च सुजङ्घं शोभनाङ् घ्रिकम्। सर्वदेविशारोरत्निवृष्टचरणाम्बुजम् ॥ ३२॥ ब्रह्मज्योतिर्मयनल महालक्ष्मीगणावतम् । राधाचन्द्रावलीभ्यां च सेवितं पार्श्वयोर्द्धयोः॥ ३३॥ गोपीभिश्चारुरूपाभिः दिव्यं तं पुरुषोत्तमम्। एवंभूतं परं ब्रह्मस्वरूपं घ्यानमञ्जलम् ॥ ३४॥ घ्यायमानस्य हृदये स्मृतिर्जाता पुरातनी । तस्य तत्स्मरणादेव गद्गदाभूत् सरस्वती ॥ ३५ ॥ पूलकोद्भित्रसर्वाङ्गो गङ्गा इव सहस्रशः। अश्रधाराक्च नेत्रेम्यः स्रवन्त्यः करुणार्णवम् ॥ ३६॥ पूरयन्ति महाभागे समन्ताद् विह्वलात्मनः । सर्वाङ्गकम्पोऽभूत्तस्य तं दृष्ट्वा परमाद्भुतम् ॥ ३७ ॥ विष्णुब्रह्ममहेशाद्या मेनिरे तन्महालयम् । केचिन्निपेतुर्जलघौ लोमान्याधित्य केचन ॥ ३८ ॥ तिष्ठन्ति केचित्ततो भिन्ननयनाम्बुसिरद्भवैः । नीता दूरं सायुषाश्च सगणाश्च सवाहनाः ॥ ३६ ॥ तान् दृष्ट्वा कृपया कान्तो महाविष्णुः सनातनः । उद्घार च हस्तैककरजेनैव लीलया ॥ ४० ॥ ततः प्रत्याहृतान् सर्वान् कोटिब्रह्माण्डविग्रहः । प्रृण्वतां सर्वभूतानां प्रश्नं परमशेषतः ॥ ४१ ॥

#### श्रीमहाविष्णुरुवाच

श्रयतां देवताः सर्वास्तिथ्यं पथ्यं हितं वचः। अस्ति कश्चित् प्रमाणाद्यः कृष्णारूयः परमेश्वरः ॥ ४२ ॥ द्वे ब्रह्मणी तस्य रूपे व्यक्ताव्यक्ते सनातने। व्यक्तरूपोऽसम्यहं ब्रह्मज्योतिरव्यक्तमुच्यते ॥ ४३ ॥ साकारं सगुणं ब्रह्म निराकारं तथाऽगुणम्। साकारस्य च या माया प्रकृतिः सैव कथ्यते ॥ ४४ ॥ सत्त्वादयो गुणास्तस्य यूयं वै गुणिनस्ततः। सदाशिवाख्या या शक्तिः सा निराकाररूपिणी ॥ ४५ ॥ पुंप्रकृत्यात्मिका सैव योनिलिङ्गस्वरूपिणी। यज्ज्योतिस्तत्तु कृष्णस्य वपुषो ज्योतिरुजितम् ॥ ४६॥ एतयोरुपरिस्थानं श्रीमद्वृन्दावनाभिधम् । तत्रास्ते भगवान् साक्षात् सच्चिदानन्दविग्रहः ॥ ४७ ॥ स निराकारसाकार: पर: परतरात्मक:। रसस्वरूपो विश्वेशः सर्वदा मम वन्दितः ॥ ४८॥ तस्येच्छया महादेव ध्रियन्ते अण्डकोटयः। तस्य शक्ती राधिका च परमानन्दरूपिणी॥ ४६॥ तया प्रसुतं सकलं तया व्याप्तं चराचरम्। तस्या अङ्गात् समृत्पन्ना नार्यः कोटिसहस्रशः ॥ ५० ॥ श्रोया० १६

ताभिः स रमते नित्यं कृष्णो लीलारसाम्बुधिः। क्विचत् श्रङ्कारलीलाभिः क्विचिद् वीररसेन वै॥ ५१॥ क्वचित् करुणया हास्यरसै रौद्रग्सैः क्वचित्। अद्भुतेन रसेनापि बीभत्सरसतः क्वचित्॥ ५२॥ भयानकरसे ताभिः कृष्णः क्रीडिनृमिच्छति। विरक्ताश्चाभवन्नार्यम्तं त्यक्तवा पुरुषोत्तमम्॥ ५३॥ कुञ्जान्तरं ययुः कान्ता मायया भ्रान्तचेतसः। ततस्ताभ्यो भयं दातुं सृष्टवान् निजदेहतः॥ ५४॥ वृकान् कूरमृगांस्तद्वद् वक्रवातादिकान् यतः। ते कृष्णदेहादुत्पन्नाः सुरासुरभयङ्कराः॥ ५५ ॥ न त्वया शम्भुना वापि ब्रह्मणा वा रमापते। न हन्तुं शक्यते क्वापि किमिन्द्रेनाल्पतेजसा॥ ५६॥ तरेव मदिता भूमिभीराकान्ता रसातलम्। गन्तुमिच्छति सत्यं तद्वितार्थं तद्वचः शुणु ॥ ५०॥ सर्वेरेव हि गन्तव्यं श्रीमद्वृन्दावनं वनम्। कृष्णस्य वध्यास्ते सर्वे हता यान्ति भुवं ववचित् ॥ ५८ ॥ भुवमायान्ति वा क्वापि दिव्यं वृन्दावनं सुराः। यत्रास्ते राधिका तत्र सर्वयोगीश्वरेश्वरः॥ ५६॥ अनेनैव पथा देवा गच्छध्वं मा विलम्ब्यताम्। कियतां मच्छिरोदेशे देवीलोकोऽस्ति तत्परम्॥ ६०॥ शिवलोकस्तदूर्वे च तत्रास्ति विरजा नदी। तस्याः पारे परंब्रह्म ज्योतीरूपं परं पदम् ॥ ६१ ॥ तन्मध्ये तन्मयं स्थानं श्रोमद्वृन्दावनं वनम्। तद् गत्वा परमश्रेष्ठो युष्माभिः संस्तुतो विभुः॥ ६२॥ आविर्भूय स भूतेशो भूमौ त्रिभुवनेश्वरः। भूमेर्भारनिरासार्थमवश्यं तान् हनिष्यति॥६३॥ ॥ इति श्रीकृष्णयामले ज्ञानकाण्डे विष्णुमहाविष्णुसम्बादे श्रीमद्वन्दावनोद्देशो [नाम चतुर्थोऽध्यायः] ॥ ४ ॥

---

#### बाह्मणी उवाच

ततः कि तै: कृतं देवैर्बेह्मविष्णुशिवादिभिः। तन्मे कथय तत्त्वज्ञः श्रौतुं कौतूहलं मम॥१॥

#### बाह्मण उवाच

शृणु तुम्यं महाभागे कथयिष्यामि तत्त्वतः। महाविष्णुवचः श्रुत्वा यच्चऋुर्जगदीश्वराः॥२॥

#### ब्रह्माद्या ऊचुः

भगवन् सर्वभूतात्मन् कोटिब्रह्माण्डविग्रह। त्वयोद्दिष्टो ह्ययं पन्था दुर्दशों दुर्गमो हि नः ॥ ३ ॥ पथिप्रज्ञो यदा कश्चिदग्रगामी भवेद्विभो। तदा वा शक्यते गन्तुं श्रीमद्वन्दावनं वनम्॥४॥ च धर्नस्ताद्शं भूयाद्यथा द्रक्ष्याम तां प्रीम्। इत्थं श्रुत्वा वचस्तेपां जहास पुरुषोत्तमः ॥ ५ ॥ हसतस्तस्य वदनोदको नीलघनच्छविः। अष्टबाहुः पीतवासा नीलेन्दीवरलोचनः ॥ ६॥ वनमालाधरः कण्ठे कोटिकन्दर्पमोहनः। विनिर्गत्य स तानाह ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्॥ ७॥ गच्छध्वं भो मया साद्धं दर्शियण्यामि तां पूरीम्। महाविष्णोः प्रसादेन यूयं वै दिव्यचक्षुषः ॥ ५ ॥ भूत्वा द्रक्ष्यथ तद्राज्यं वृत्दावनवनं महत्। अहं पुरःसरो भूत्वा यास्यामि तु सहायताम्॥ ६॥ ततः सर्वे तेन साकं गच्छन्तस्त्रिदशेश्वराः। दुर्गालोकं च दह्युः सर्वभूतमनोहरम्॥१०॥ तदगत्वा भुवनं देव्याः कल्पवृक्षोपशोभितम्। पारिजातवनामोदमधुमत्तमधुव्रतम् ॥ ११ ॥ नानामृगगणाकीणं सिहशार्दूलगजितम् । ब्रह्मविष्णुमहेशार्द्धरपरैः परिसेवितम् ॥ १२ ॥ तन्मध्ये रत्नरचितं दिव्यं सिंहासनोत्तमम्। तस्य मध्ये महाचकं कोटिसूर्यसमप्रभम्॥ १३॥

षोडशाष्टदलान्वितम् । साष्टवनत्रं सत्रिवृत्तं द्विदेशारसमन्वितम् ॥ १४ ॥ शक्रकोणयुतं श्रीमद सित्रकोणं बिन्दुयुक्तं मनोहरम्। साष्टकोणं भरवीभैरवावतम्॥ १५॥ स(श)वंप्रभृतिसंयुक्तं महादेवीं कोटिसूर्यसमप्रभाम्। तनमध्ये च चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च पञ्चबाणधनुर्धराम्॥ १६॥ पाशाङ्कुशघरां देवीं रक्ताभरणभूषिताम्। पीनोन्नतपयोधराम् ॥ १७ ॥ रक्तवस्त्रपरीधानां परमानन्दरूविणीम् । नवयौवनसम्पन्नां प्रणेमु दण्डवत् तां च श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरीम् ॥ १८॥ ततस्तान् प्रणतान् प्राह देवी त्रिभुवनेश्वरी। तित्सच्यतु देवेन्द्रा यदथँ गन्तुमिच्छ्य॥१६॥ एवं देव्याशिषं देवा गृहीत्वा गन्तुमुद्यताः। नमस्कृत्य प्रःसरः॥ २०॥ ततस्तां त्रिजगद्धात्रीं प्रतिमूर्तिर्महाविष्णोराह तान् मेघनिस्वनः। आगच्छव्वं महाभागा नात्र कार्या विचारणा॥ २१॥ ततस्तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः। निर्गत्य देव्या पुरतः शिवलोकपथं गताः॥ २२॥ तत्र ज्योतिर्मयं लिङ्गं ददर्श परमाद्भुतम्। सर्वव्यापि जगद्रूष्पं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥ २३॥ महायोनियोगपीठमारूढं परमं पदम्। नानाकारं निविकारं निराकारं निरञ्जनम्॥ २४॥ निश्चलं निर्मलं शान्तं नितान्तं तद् गुणागुणम्। 11 24 11 **ओङ्कारात्मकमाकारमशेषगुणरूपकम्** हुष्ट्वा तदद्भुतं ते च महाविष्णुतनुश्च सः। प्रणिपत्य महादेवं तुष्टुवुस्वं सदाशिवम्॥ २६॥

#### ब्रह्माद्या ऊचुः

🕉 जय देव निरञ्जन निर्विकार जय तेजोमयतनु दुनिवार । जय लिङ्करूप जय योनिरूप जय जय तिरस्कृतसर्वरूप ॥ २७ ॥ जय शङ्कर सर्वदशाग्रमते जय किङ्करवत्सल सिद्धिगते। जय कान्तिविडम्बितचन्द्ररुचे रुचिरां वरप्रद सर्वशुभे ॥ २८ ॥ जय वेदागोचरचारुचरित्र भवसागरतारणवाहित्र। नित्यानन्ददु:खनिवारज ॥ २६॥ ज्ञानानन्दपरमपदकारण जय शुद्धसत्त्वमयनिर्मलनिश्चल निर्गुणनित्यनिरामयनिष्कल। जय ब्रह्मविष्णुशिवजुष्टपाद जय नामनिराकृतदेववाद ॥ ३०॥ जय जय मङ्गलदायकनायक निजभक्तोत्कटतापविनाशक। जय निर्जय जयद जगन्मय सदयहृदय दक्ष मखक्षय॥ ३१॥ लोकातीतसकलरससागर गङ्गाधर जय रजनोनागर। सर्वभूतहितकारणतारण जय परमेश निखिलजनपावन ॥ ३२॥ जय बहुरूप निरूप निरञ्जन शूलहस्त पशुपाशविनाशन। जय जय परम परापरवन्दित वामदेव सकलजनरञ्जित ॥ ३३ ॥ उत्पत्तिस्थितिविनाशहेतो परमेशान परमवृषकेतो। जय निष्काङ्क्ष निरामय निर्भय जय दुर्जय जय विजय जगत्त्रय ॥३४॥ जय चन्द्रचूड विमद विमत्सर गौरीवदनसरोहहमधुकर। भूतिविभूषणकृत्तिवास । सर्व देवहृदयान्तनिवाम जय राधेश्वर सकलाराधित जय विश्वेश्वर विश्वविबोधित ॥ ३४ ॥

हे विश्वनाथ सकलेश्वर लिङ्गरूप

सर्वान्तरस्थ परमेश परावरेश।

भूताधिनाथ भुवनानि बिभिष पासि

त्वं कृपामयजनान् परिपाह्मनाथान् ॥ ३६ ॥

हे चन्द्रचूड पुरुषेश्वर शङ्कराद्य

गौरीपते सकलनिष्कलशूलपाणे।

वेदाद्यगोचरसुगोचरभक्तिभाजां

शन्नः कुरु श्रवणमङ्गलमङ्गलेश ॥ ३७ ॥

सर्वभूतेश्वरेश्वरः। सर्व भूतेश

सर्वभूतात्मन् सर्वसिद्धीश विश्वेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ ३८ ॥

तवं ब्रह्म परमं सूक्ष्मं कृष्णस्तवं पुरुषः परः।
प्रकृतिस्तवं परा सूक्ष्मा प्रधानपुरुषेश्वराः॥ ३६॥
महाविष्णुस्तु विष्णुस्तवं ब्रह्मेशानपुरन्दराः।
देवाः सर्वे जगन्नाथ त्वमेव सर्वष्टक् शिवः॥ ४०॥
त्वं भूमिस्तवं जलं विद्धिर्वापुराकाशमेव च।
त्वमेव सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ४१॥
भूतं भवद् भविष्यच्च त्वमेव परमेश्वरः।
प्रसीद देवदेवेश परात्पर नमोऽस्तु ते॥ ४२॥
श्वीनारद उवाच
य इमं पठते स्त्रोत्रं ब्रह्मादिमुखनिर्गतम्।
आयुविद्या यशो लक्ष्मीर्मुक्तिस्तस्य करस्थिता॥ ४३॥
॥ इति श्रीकृष्णजा(या)मले महाशिवदर्शनं सदाशिवस्तोत्रं
नाम पश्वमोऽध्यायः॥ ४॥

एवं तैस्तं स्तुतो देवो लिङ्गरूपी सदाशिवः।
प्रसन्नः परमेशानो लिङ्गमध्याद् विनिर्गतः॥१॥
अर्द्धनारीश्वरः श्रीमान् ऋक्षबाहुदिगम्बरः।
ऊर्ध्वलिङ्गो विरूपाक्षो विश्वरूपो महाप्रभुः।
प्राह तान् प्रणतान् महाविष्णुपुरःसरान्॥२॥
सदाशिव उवाच

वरं वृणुध्वं विश्वेशा यस्तु वो हृदि वर्तते। आज्ञातं बहुना कि वा कृष्णसन्दर्शनाथिनः॥३॥ यूयं कृष्णस्य तद्र्पं द्रक्ष्यथ स्वेन चक्षुषा। यस्त्वेतत् परमं स्तोत्रं पठिष्यति ममाग्रतः॥ ४॥ अभ्यर्च्यं मां ध्रुवं तस्य षण्मासात् कृष्णदर्शनम्। यस्य लिङ्गमह देवा यस्य तेजः सनातनम्॥ ४॥ यस्य दुर्गा तनुस्थायागच्छध्वं तत्परं पदम्। भयात्तेन न भेदोऽस्ति यो सावहमिति ध्रुवम् ॥ ६॥ इयं सा राधिका देवी मायया योनिरूपिणी। साकारोऽहं निराकारो ब्रह्मभूतो निरामयः॥ ॥ ॥ सर्वाधारो निराधारो निर्मुणः परमात्परः। अतः परं नास्ति कि व्यद् गुणभूतं सुरोत्तमः॥ प॥ निष्कलं निर्मलं शान्तं ज्योतीरूप परं पदम्। तस्य विश्वेश्वरेस(श)स्य मूक्ष्मरूप सनातनम्॥ ६॥ नात्र दिक्कालनियमा न चैवास्ति गमागमः। मर्ह्यानप्रसादेन गच्छध्वं निविशङ्क्या॥१०॥ कृत्रत्वाऽग्रगामिनं देवं महाविष्णुतत्रःद्भवम् । मत्प्रसादादविघ्नेन कृष्ण द्रक्ष्यथ चक्षुषा ॥ ११ ॥

ब्रह्माद्या ऊचुः

यदनन्तमपारं च दुर्दशँ चातिदुर्गमम्। ज्योतिर्मयं कथ यामः सत्यं सत्यं तदुच्यताम्॥ १२॥ सदाशिव जवाच

मन्मुखान्निर्गतं मन्त्रं गुह्याद्गुह्यतरं परम्। श्रुत्वा जप्त्वा च गच्छध्वं यदि तं द्रष्टुमिच्छथ ॥ १३ ॥ त्ततः शम्भुमुखादूर्ध्वात् क्लींकारः समुदीरितः। कृष्णायेति मुखात् पूर्वाद् गोविन्दायेति दक्षिणात् ॥ १४ ॥ गोधीजनबल्लभायेति पाश्चात्याद् वदनाद्विभोः। उत्तराद् बदनात् स्वाहा निर्मता विद्ववल्लभा ॥ १४ ॥ एवं पश्चपदी विद्या श्रुत्वा ब्रह्मादिभिः सुरै:। नमस्कृत्य महादेवं पुरस्कृत्य महाहारी(हरि)म्॥ १६॥ निर्गत्य तस्मात् पुरतो दष्टक्षुविरजां नदीम्। ज्योतिमंयीमपारान्तामनन्तगुणसंयुताम् ॥ १० ॥ देवेशाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। तस्यास्तटस्था महाविष्णुश्च मधुरं शुश्रुवुः स्वनमद्भुतम्॥ १८॥ वेणवि(वी)णामदङ्गानां घनानां चित्तहारिणम्। विपचीनां किन्नरीणां किन्नराणां सहस्र[श]:॥१६॥ वलयानां नूपुराणां किन्नरीणां च सुस्वरम्। गीतं च कलकण्ठीनां सर्वभूतमनोहरम्॥ २०॥ कृष्ण गोविन्द गोपीश गोपालेति पुनः पुनः। गायन्तीनां रवं श्रुत्वा विस्मयं परमं ययुः॥ २१॥ ते बिस्मिता ब्रह्मविष्णुमहेशाद्याः परस्परम् । घ्यायन्तः पुण्डरीकाक्षं सदाशिवमुखोद्गतम्॥ २२॥ महामन्त्रं मुदा जेपुस्तं प्रहृष्टतनू रुहाः। तत उन्मूल्य नयने महाविष्णुतन्द्भवः॥ २३॥ विष्णुर्बह्या शिवश्चैव ये के तत्र समागताः। दह्युः सर्वतो व्याप्तं ज्योतिः सूर्यश्रतोपमम् ॥ २४॥ चन्द्रकोटिमयं क्वापि वह्निकोटिशतोज्ज्वलम् । तत्र ज्योतिर्घनीभूतं नानारत्निर्विनिर्मितम् ॥ २४ ॥ पुरमेकं च दह्युर् विष्णुब्रह्ममहेश्वराः । नद्या मध्ये महाश्चर्यं सर्वतो नीपकाननम् ॥ २६ ॥ तस्मिन् कदम्बविपिने सर्वरत्नविनिर्मितम्। कल्पवृक्षं रत्नशासं महामरकतच्छदम्॥ २०॥ स्वर्णस्कन्धं पद्मरागफलं भिदुरपुष्पकम्। नानामणिगणाबद्धं मलं स्व(स)च्छायमद्भुतम् ॥ २८॥ तस्य मूले षण्णिषण्णं पूर्णचन्द्रनिभाननम् । बहिबहंकृतोत्तंशं नीलाम्बुदलसद्द्युति ॥ २६ ॥ स्थिरसौदामिनीतुल्यपीताम्बरधुगोज्ज्वलम् । बनमालाघरं शान्तं द्विभुजं वेणुवादिनम्॥ ३०॥ नानालङ्करणोपेतं मनोभवमनोहरम् । तस्योत्सङ्गे तप्तहेमविद्युद्दामसमप्रभाम् ॥ ३१ ॥ नानालङ्करणोपेतां रक्तवस्त्रोपशोभिताम् । अपूर्वा महिलामेकां सर्वभूतमनोहराम् ॥ ३२॥ हुरुवैतन्महदाश्चर्यमवगाह्य च तां नदीम्। तद् गन्तुमुद्यतामाह सुष्ठुबाहुर्महाहरिः॥ ३३॥ मा साहसं कुरुध्वं भो तर्तुमेतां महानदीम्। निवर्तध्वं गुणानस्याः श्रृणुध्वं कथयाम्यहम्॥ ३४॥ अवगाहनाद् भवेदस्याः पुमान् स्त्री महिला पुमान्। अध्व गच्छन्ति ये चास्यास्ते वै ज्योतिर्मयापरे॥ ३४॥ निरञ्जने निराधारे निर्मले चापुनर्भवाः। शुद्धे सूक्ष्मे निमज्जन्ति कृष्णे ज्योतिर्मयापरे ॥ ३६॥ भ्रुणुच्वं वचनं मह्ममनेनैव पथा सता। गच्छध्वं तत्पुरं दिव्यं वदामि नात्र संशयः ॥ ३७॥ ततः सुष्टभुजस्तेषामप्रगाम्यभवत्वराः । कति दूरं ततो गत्वा मणिनिर्मितसङ्कुला॥ ३८॥ तैरेव सहसा हृष्टा बद्धा सेयं महानदी। ततः शङ्कुपरिगतास्तां दर्शदे(ह्युः) पुरीं पराम् ॥ ३६ ॥ रत्नध्वजपताकाभिः सर्वतः समलङ्कृताम्। ते रत्नशङ्कुपरितो गच्छन्तो विगतज्वराः॥४०॥ आत्मानमेकमभितो नानां नाकारमितस्ततः। पश्यन्ति परमाश्चर्यं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ४१ ॥ सुगन्धिमान्द्यसंसे(शै)त्यसुखसंस्पर्शवायुना वेकुण्ठशुभसम्पत्ति विनिन्दन्ति परस्परम्॥ ४२॥ रत्नशङ्को[:] समुत्पत्य समुत्तीर्यं महानदीम्। महावनं नाम वनं प्रविष्टाः सर्वतः सुखम्॥ ४३॥ कित द(दू)रे वनात्तस्मात् सर्वरत्नमयं शुभम्। यमुनायास्तटे रम्ये वंशीवटमनौपमम्॥ ४४॥ दृह्युः पुरतस्तस्य नादग्रामं ततो गताः। पूर्वेषां यत्र गापाला ब्रह्मवादोऽभवत् पुरा॥ ४५॥ राजग्रामं महाभागा जम्मुर्बह्मादयः सुराः। गोपालैर्यत्र गोपीभिरभिषिक्तो महाप्रभुः॥ ४६॥ विराजमानो गोवत्सैर्ज्ञाह्मणस्त्रीशतेर्वृतः । तत्रोपभोगात् तत्रार्थी प्रहसद्वदनाम्बुजः ॥ ४७ ॥ ततः सौदामिनीनाम पृरी परमशोभना।
गत्वा तां दुरिता जग्मुभण्डारकवटोत्तमम्॥ ४८॥
ततो मद्वचनं यत्तु बलभद्रेण निमितम्। श्रीवनाख्यं वनं यत्तु श्रिया देव्या विनिर्मितम् ॥ ४६ ॥ ततो [वि]लो(भो)हनं दिव्यं ब्रह्मकुण्डं ततः परम्। वृन्दावनाभिषेकार्थं यत्र ब्रह्ममयं पयः॥ ५०॥ स्वयं कृष्णोऽभवत्तन ब्रह्मकुण्डेति कथ्यते। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वे ब्रह्मादयः सुराः ॥ ५१ ॥ बभूबुद्दंष्टमनसः ततस्तौ यमलाजुनी। नन्दालयं ततो गत्वा जग्मुस्ते पूतनाह्नदम्॥ ५२॥ श(स)ङ्केतकवटं यत्र कृत्वा श(स)ङ्केतमुत्सुका। वृषभानुपुराद्याता क्रीडार्थं राधिका स्वयम्॥ ५३॥ प[ा]राबारेति विख्यातं स्थानं तस्मात् समागताः। ज्ञानकुण्डं ततो यत्र मोहितो राधया विभुः॥ ५४॥ स्नात्वा स्वज्ञानमापन्नो ज्ञानकुण्डेति कथ्यते। ततः कदम्बविपिनमपश्यन् विपुलं शुभम्॥ ४४॥ सादिरं विपिनं य(प)श्चात्तरणीनगर गताः। कीडानीचरि(रचि)ता यत्र कृष्णेन परमात्मना॥ ५६॥ ततोऽपि बत्सहरणं स्थानं परमशोभनम्। ततोऽपि दह्युः सर्वे मानसारूयं सरोवरम्॥ ५७॥ ततो गत्वा रामघट्टं यमुनातटमुत्तमम्। गोवदंनिगिरि गत्वा ततः काम[व]नं ययुः॥ ५८॥ सुगन्धिकशिलां गत्वा ततः पाण्डुशिलां ययुः।
सेतुबन्धेति विख्यातं स्थानं यत्रैव बालकैः॥ ४६॥
निजदेहसमुद्भूतः क्रीडा कृष्णेन वै कृता।
तत रक्तभोजनस्थानं बालकैर्यंत्र भोजनम्॥ ६०॥
ततो वल्कलवनं श्रीमद् मधुमत्तालिकं कृतम्।
राधाकुण्डं स्नानतो यत् पुरुषैः स्त्रीत्विमध्यते॥ ६१॥
स्यामकुण्डं स्नानतो यद् राधा कृष्णत्वमागता।
ततः कुन्दवनं तस्मान्तिकुञ्जवनमेव च॥६२॥
महाकेलिकदम्बं च निकुञ्जं चैव सर्वतः।
ततस्तालवनं चैव ततो मधुवनं परम्॥६३॥
वृन्दादेवीगृहं दृष्ट्वा नाना विनिमितेष्टदम्।
वृन्दावनपुरद्वारे स्थापियत्वा सुरोत्तमान्॥६४॥
स च वदित किमेभ्यः श्रोतुकामो महात्मा
हरिहरविधिमधो(ध्ये) मायया छत्र(न्न)मूर्तः।
मम गितरमरेषा(शा) नास्त्यतोऽहं व्रजामि

स्वभुवनिमिति चोक्त्वा गोपमध्ये विवेश ॥ ६४ ॥ आमन्त्रा(न्त्र्या)न्तर्दथे सद्यः सोष्टवाङ्कुर्महाहरिः । अतः परं नाम(न मे) गन्तुं शक्तिरस्तीति चात्रवीत् ॥ ६६ ॥ ॥ इति श्रीकृष्णजा(या)मले कृष्णरहस्ये वृन्दावनप्रवेशो

नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

#### ब्राह्मणी उवाच

ततस्तैः कि कृतं द्वारि स्थितैबंद्यादिभिः सुरैः। तन्मे कथय सर्वज्ञ श्रोतुं कौतूहलं ममे(म)॥१॥ बाह्यण उवाच

ततो दौवारिकं(कः) कृष्णप्रतिमूतिर्महाप्रभम्(भः)।
पप्रच्छ तान् महाभागान् के यूयं समुपस्थिताः।
कस्मादस्मिन् मया याताः किमत्रास्ति प्रयोजनम्॥२॥

ब्रह्माद्या ऊचुः

अयं विष्णुरयं ब्रह्मा रुद्धश्चासौ शतऋतुः।
अयमिश्निरमे विप्रा बृहस्पतिपुरोगमाः॥३॥
विज्ञापयास्मान् कृष्णाय द्वारदेशमुपस्थितान्।
ततो दौवारिको गत्वा कृष्णाय परमात्मने॥४॥
सवं निवेदयामास यदुक्तं त्रिदशेश्वरैः।
स्याममुन्दर सर्वज राधाकान्त महाप्रभो॥४॥
गोलोकनाथ गोविन्द वृन्दारण्यपुरन्दर।
उपस्थिता भवद्दारि ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।
तेम्यः कि कथिष्यामि तदाज्ञापय केशव॥६॥
इत्यं मुहुर्वदित काकुवचः सुवादुं

दोवारिको मणिमयामलभित्तिलक्षम्या ।

गोगोपगोपरमणीपरिसेव्यमानो

दौवारिकं प्रति जगाद गभीरनादः॥ ७॥
बृन्दावनान्तरगतो रत्नप्रागारमध्यगः।
मणिबद्धनीपमूलमध्यस्थोऽखिलनायकः ॥ ८॥
गोपीमिरन्तरे बाह्ये गोपालैः परिसेवितः।
रत्निभन्नो(त्तो) प्रतिकृतिस्तं जगाद घनध्विनः।
दौवारिकं सम्मुखस्थं विनयावनतं विभुः॥ ६॥

श्रीकृष्णप्रतिमूर्तिरुवाच

अरे ब्रह्माण्डनः(तः) कस्मात् समायाताः सुरेश्वराः। कथ्यतां कतमो ब्रह्मा कतमो वा जनार्दनः॥१०॥ रुद्रो वा कतमो द्वारि वागीशाद्या दिजाइव के। तज्ज्ञात्वा पुनरागत्य किमर्थमिह तेऽनघाः॥११॥ ततो द्वीवारिकः शीघ्रं ब्रह्मादीनां पुरः स्थितः। प्राह तान् पुरुषध्याघ्राः कस्मादिह समागताः॥१२॥ ब्रह्माण्डात् कथयघ्वं तत् के यूयं वा सुरेश्वराः। अयं वा कतमो विष्णुरयं वा कतमो विधिः। असौ वा कतमो रुद्रः क एते वा दिजातयः॥१३॥ विष्णुब्रह्ममहेशा ऊनुः

अहं लक्ष्मीपतिर्नाम्ना विष्णुर्देत्यविनाशनः। स्रष्टा प्रजापतेर्धातुः क्षीराम्बुधिकयो हरिः॥१४॥ ब्रह्मोवाच

यो विष्णोर्नाभिकमलाज्जातो वेदविदांवरः। आगतः सनकादीनां जनकश्चतुराननः॥१४॥ रुद्र उवाच

अहं प्रजापतेरस्य भ्रूमध्यात् केन हेतुना। जातो रुद्रेति विख्यातः त्रिनेत्रः पार्वतीपतिः। दशबाह्वः पश्चवक्तः कार्तिकैयपिता हरः॥१६॥ बागीशासा ऊनुः

धर्मार्धकाममोक्षादिपृष्वार्धकदिवतः । बृहस्पतिप्रभृतयो वयं देवपुरोहिताः॥१७॥ दिहक्षवो जगचोनि तमादिगुरुषं विभूम्। पृथिक्या समभीक्छन्तो हितामै(यै)वामुपस्थिताः। सुमुखाख्याद्धि ब्रह्माण्डाद् वयमत्र समागताः॥१८॥

बाह्यण उवाच

स च दीवारिको भूयो गोपालैर्वेष्टितं विभुम्। दृष्ट्वोवाच प्रभो श्रीमन् ब्रह्माण्डात् सुमुखाभिधात् ॥१६॥ ब्रह्मासौ सनकादीनां जनकश्चतुराननः। विष्णुस्तस्यैव जनकः श्यामलाङ्गश्चतुर्भुजः॥ २०॥ यस्य पत्नी सती देवी वृषभो यस्य वाहनः। स रुद्रस्तनयी यस्य गजाननषडाननी॥ २१॥ द्रष्टुं त्वां समुपायातस्तथा देवपुरोहिताः। किमाज्ञापय वा नेतुं युज्यते वा न युज्यते ॥ २२ ॥ ततस्तमाह गोविन्दस्तानत्रानय सत्वरम्। स तु दीवारिको भूय आगत्य शनकैः सुरान्॥ २३॥ आगच्छन् महाभागाः कृष्णो वो द्रष्ट्रिमच्छति। इत्यक्तवा दर्शयामास रत्निभि[र] क्कितं विभुम्॥ २४॥ स च तान् प्रणतानाह विष्ण्वह्मशिवादिकान्। स्वागतं चोपविश भो आत्मनो भद्रमस्तु वः॥ २४॥ तत् श्रुत्वा वचनं ते च कृष्णस्य परमात्मनः। बद्धप्राञ्जलयः सर्वे मस्तकन्यस्तहस्तकाः॥२६॥ प्राहस्तं प्रणताः प्रत्यग्रुपिणं परमेश्वरम्। हे नाथ राधिकाकान्त वाञ्छातीतफलप्रद ॥ २७ ॥ उपविशध्वमिति प्राह यत्त्वं कृपणवत्सल। ततस्तृ कतमा एते ब्रह्माद्या इति मद्रचः॥ २८॥ तत्र त्वं (त्वद् ) ज्ञातुमिच्छामः किमन्ये सन्ति माहशाः। तद् द्रष्टुं नो दिहक्षास्ति तानस्मान्निप दर्शय॥ २६॥ ततः स प्रहसन्(द्)वक्त्रो वृन्दावनपुरन्दरः। आह वो दर्शयिष्यामि यावतो द्रष्ट्मिच्छथ॥३०॥ ततः सस्मार भगवान घिया ब्रह्माण्डनायकान् । ब्रह्मविष्णुमहेशादीन् नानारूपपरिच्छदान् ॥ ३१॥ ततस्तु स्मृतिमात्रेण ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । उपर्युपरि घावन्तो गलदश्रुमुखामुरुः(हुः) ॥ ३२ ॥ उत्तिष्ठन्तः पतन्तश्च प्रणिपातपुरःसराः। सर्वदा हुष्टरोमाणो नाय कृष्णेति वादिनः॥३३॥ अष्टवक्त्राः षोडशास्या द्वात्रिशदृदनास्तथा।

( अत्र मातृकासमाप्तिः )

# परिशिष्टम्-२

## भीकृष्णयामलक्<u>लोकार्घानुक्रमणी</u>

| रलोकाः                    | व्लोकसंख्याः | श्लोकाः               | इलोकसंख्याः       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| ॐ अनादिरूपे               | १४.१०क.      | अक्षमालाधरा चाक्ष     | २४.५३.ख.          |
| ॐ आकृष्णेन रजमा           | २.१२२.ख.     | अक्षमालाधरे देवि      | १४.५३.च.          |
| ॐकारध्वनिसम्भूता          | १४.१५.ख.     | अखर्वनेत्राग्नि शिखा  | २८.१५०.क.         |
| ॐकारानन्दहृदये            | १४.१४.ख.     | अखिनरसविलामी          | ७.१४१. <b>च</b> . |
| ॐ तद् विष्णोः परमं        | २.११७.क.     | अगण्यलावण्यतगङ्ग      | २८.१४४.क.         |
| ॐ नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो   | 7.888        | अगदं सादरं देवान्     | १४.३४.ख-          |
| ॐ नमस्ते नमस्ते स         | ११.१२७.क.    | अगलन्ती छलाढ्या च     |                   |
| ॐ नमो भगवते अकूप          | २.४६         | अग्निना दह्यमानेऽङ्गे | २७.२१.ख.          |
| ॐ नमो भगवते उत्तम         | 7.43         | अग्निवीश्वानरो देवः   | २.१४२.क.          |
| ॐ नमो भगवते उप            | २.५६         | अग्निशीचानि बासांसि   |                   |
| ॐ नमो भगवते तुभ्यं        | २.१७४.क.     | अधमदीन्यकूजा व        | २४.३२२.क.         |
| ॐ नमो भगवते धर्मा         | २.३२.        | अङ्कुशेन महाहस्ती     | २३.७८.क.          |
| ॐ नमो भगवते नर            | २.३४.        | अङ्कुशं दक्षिणोध्वे च |                   |
| <b>ॐ</b> नमो भगवते मन्त्र | २.५०.        | अज़देरकुदा भिषये      | ७.१६६.ख.          |
| ॐ नमो भगवते महा           | 7. \$ 8.     | अचलः सर्वभूताना       | ३.११.ख.           |
| ॐ नमो भगवते मुख्य         | 2.84.        | अवारिका जालगता        | २४.५४.ख.          |
| ॐ यत्तत् कर्ममयं          | . 3.58.      | अचिन्त्यरूपचरिता      | २४.४५.ख.          |
| 🗱 राधा परमागक्तिः         | . २४.३१.क.   | अचिरादेव सारूप्यं     | २०.१३.क.          |
| ॐ ह्वां हीं सः            | . २.१२२.क.   | अच्छीकरणदशा च         | २४.३२२.ख.         |
| ॐ हां हीं हैं ॐ नम्       | भग २.३८.     | अजन्मा कर्मसुकृता     | २४.४५.ख.          |
| अंशेन भृवि यास्यस्ति      |              | अजन्मस्रवदसाक्षी      | ११.१५५.ख.         |
| अकामाऽकालमिलिता           |              | अञ्चली चञ्चल। चैव     |                   |
| अकालप्रलयं लोकाः          | २२.४५.ख.     | अटवी रटनप्रीता        | २४.३२३.ख.         |
| अकाला चाकृतिरता           | २४.४६.ख.     | अट्टालानि गोपुराणि    | १४. ३५.क.         |
| अकार्षं रामसतत्           | १२.४०.ख.     | अत ऊठवें भुवलीक       | २.११७.क.          |

### श्रीकृष्णयामलश्लोकार्धानुक्रमणी

| अतलाधातिनी चापि            | २४.५२.क.                 | अथ वृन्दावनेशस्य            | ৬,৬४.ক.   |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| अतले च हिरण्याकां          | २.१५०.ख.                 | अवाहं तामुवाचेदं            | १७.१०.ख.  |
| अतसीपुष्पवर्णाभं           | १२.७.क.                  | अथेन्दुरम्भोजविमु           | २८.१३७.क. |
| अतिप्रीतिकरौ दिव्यौ        | ७.१२०.क.                 | अथोऽहमद्भुतो दिव्यः         | १६.१०.क.  |
| अतिप्रेष्ठेन कृष्णेन       | ७.२४ <b>२.ख</b> .        | अदात्तस्मै निजपदं           | २.१७५.ख.  |
| अतिमुग्धमना दैन्यं         | <b>१</b> ३.३. <b>क</b> . | अदान्ताऽधारिणी चैव          | २४.४५.क.  |
| अतिष्ठदिष्टहृदयः           | ११.७०.ख.                 | अदृश्यरूपतां याता           | १३.२०.ख.  |
| अतीवरतिसञ्चारि             | २४.४६.ख.                 | अदंशयत् सूर्यमिषा           | २८.१४३.ख. |
| अतृष्तिमुपयातोऽसौ          | १७.२.ख.                  | अद्भुतं चारुचरितं           | ११.१०३.क. |
| अतो लक्षद्रयादूर्घ्ये      | २.१६७.क.                 | अद्भुतं दृश्यते भूमौ        | १.३३.क.   |
| अतोऽस्मि लोके वेदे च       | ११.१६.ख.                 | अद्यप्रभृति राधायाः         | ७.४२.क.   |
| अतः परतरं किञ्चित्         | ३.१.क.                   | अचानवद्यचरिते               | ११.१७४.ख. |
| अतः परोऽस्ति को लोव        | कः ५.२.क.                | अद्यापि तेषां संस्थानं      | ५.२३.ख.   |
| अतः सर्वे देवगणा           | ११.१३.क.                 | अद्यैव कृष्णो भविता         | २८.५१.क.  |
| <b>अत्यद्भुतमद्भुतानां</b> | ८.१४.क.                  | अद्यैव गच्छ निकटं           | २३ ६५.ग.  |
| अत्यद्भुता अविकृति         | २४.४४.क.                 | अद्यैव तस्या वश्यार्थ       | १७.२५.क.  |
| अत्यन्तं कौतुकाविष्टा      | २२.१२.ख.                 | अधरे वा कथं तस्या           | ११.३.ख.   |
| अत्यन्तं निकटं भूत्वा      | १३.३.ख.                  | अधोमुखीर्हमद्वनत्रा         | २२.६५क.   |
| अत्यन्तहर्षं मापन्नो       | २८.११५.क.                | अधोमुखो रोदमानः             | २५.१०ख.   |
| अत्र गोवर्धनोनाम           | १०,३२.ख.                 | अधो वृन्दावनादूष्ट्वे       | ६.१.क.    |
| अत्र सा परमेशानी           | ४.५.ख.                   | अधो हस्तद्वये वंशी          | १५.६२.क.  |
| अत्र स्थित्वा राज्ञिकावा   | १८.२८.ख.                 | अधों <b>ऽशत</b> स्ततस्तस्या | ११.१२५.क. |
| अत्र स्थित्वैव कर्तव्य     | २३.५.ख.                  | अनङ्गकुसुमा देवी            | १७.२६.ख.  |
| अत्र स्विपिति धर्मान्ते    | २.५८.क.                  | अन क्रुतुमाबाश्च            | २४.१२क.   |
| अत्रागच्छ स्वच्छरूपे       | २८.३५.ख.                 | अन क्रुसुमाद्यासु           | १५.१.क.   |
| अत्रैव तिष्ठ भी तस्मा      | २३.७२.क.                 | अनङ्गकुसुमे प्राचीं         | १७.१३.क.  |
| अथ कृष्णस्य राधायाः        | ७.१५५.क.                 | अन्क्रमदना देवी             | १७.३४.ख.  |
| अय तत्प्रेमवशगः            | २५.११५.ख.                | अनक्षमदने त्वं च            | १७.१८.क.  |
| अथ तस्या महामन्त्रं        | १४.७६.ख.                 | अनङ्गमालिनि त्वं मे         | १७.२२.क.  |
| अथ पुर्या निमितायां        | २६.२७,ख.                 | अनक्षमेखले गच्छ             | १७.१७.क.  |
| अब राधा महादेग्याः         | ७.१२२.ख.                 | अनङ्गरङ्गचतुरा              | २४.४७.क.  |
|                            |                          |                             |           |

| अनङ्गरङ्गिणीनाम्ना ।     | ७.२०८.क.  | अनेकसूर्यं चन्द्रर्श 💎 🦩 | ६.२.ख.             |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| अनङ्गरेखा या देवी        | १७.३६.ख.  | अनेन विधिना सेव्या       | ११.१८७.ख.          |
| अन ज़रेले चाग्नेयीं      | १७.१६.ख.  | अनेनैव मया सार्ध         | १५.१०५.ख.          |
| अन्ङ्गवेगात् सा देवी     | १७.२०.ख.  | अन्तःपुरं गन्तुकामा      | २८.१०६.क.          |
| अन क्रवेगिनी देवी        | १७.४०.年。  | अन्तःसन्तमसप्रकाश        | २६.११.क.           |
| अनन्तकोटिब्रह्माण्डभर्ता | ८.१५.ख.   | अन्तर्बहिश्चराः सिद्धा   | ७.१७७.ख.           |
| अनन्तकोटिब्रह्माण्डभाण्ड | ा ६.१८.क. | अन्तकाले श्रिता काशी     | ५.३२.ख.            |
| अनन्तयोजनायाम            | ७. ३. क.  | अन्तरे हेमरत्नाना        | २८.१७०.ख.          |
| अनन्तवदनाः सर्वे         | ११.२७.ख.  | अन्तर्दं घे तु हं सीभि   | २८.७६.ख.           |
| अनन्तसूर्यचन्द्राग्नि    | १०,१६.क.  | अन्तहितायां राघायां      | ः २४ <b>.</b> ५.क. |
| अनन्तानन्तचरिता          | २४.४२.क.  | अन्तश्छिद्रा सरन्ध्रा च  | ११.१२१.क.          |
| अनन्तोऽनन्तमहिमा         | २.२१०.ख.  | अन्ते वाग्वादिनीबीजं     | २३,२०.ख.           |
| अनन्यचेताः सततं          | ७.६६.ख.   | अन्नप्रदानमात्रेण        | ७.१७२.क.           |
| अनन्यभावं गोविन्द        | १.६.क.    | अन्यथा त्वादृशीनां च     | १५.२.ग.            |
| अनादिनिधनस्यापि          | ४.७.ख.    | अन्यं महामहे श्रीम       | १.३६.क.            |
| अनाचन्तमिदं भद्रे        | द.१३.क.   | अन्यरूपी रङ्गमध्ये       | रेन.११२.क.         |
| अनादृत्यापरंवस्तु        | ७.११३.ख.  | अन्यरूपो नृत्यमानी       | २८.१७१.ख.          |
| अनाहतानाहता च            | २४.३३४.ख. | अन्या तिलोत्तमा का चि    | त् २.१०७.ख.        |
| अनिमेषहशा कृष्णं         | २८.१३२.क. | अन्याः भृणु सखी तस्य     |                    |
| अनिवेदात् कार्यहानि      | २५.४७.क.  | अन्याः सख्यो महादेव्या   |                    |
| अनुच्छ्वसन्मानसा च       | २४.४५.क.  | अन्ये च गिरयो साध्व      | २.२२.क.            |
| अनुदिन मिह दुःखं         | ७.१५२.ख.  | अन्येन वपुषा वृन्दा      | ७.४७.ख.            |
| अनुमन्यमानाः सप          | १७,२३.ख.  | अन्वेषणाय राधायाः        | २४.१३.क.           |
| अनेककालाजितमान ः         | ११.८१.ख.  | अन्वेषमाणा गोविन्द       | १७.१३.ख.           |
| अनेकचन्द्रताराकं         | १०.२४.ख.  | अन्वेषमाणा नियतं         | १७.२४.क.           |
| अनेकमणिमाणिक्य           | १६.२४.ख.  | अन्वेषमाणा विपिने        | १६.२.ख.            |
| अनेकयोजनायामं बहु        | १०.२७.क.  | अपराधभिक्जिनी च          | २४.५०.ख.           |
| अनेकयोजनायामं सर्व       | २.८६.ख.   | अपर्य न्तगुणत्वाच्च      | <b>५.२१.क.</b>     |
| अनेकयोजनायामः            | २.७४.ख.   | अपर्यापितपर्याणा         | २.१२६.क.           |
| अनेकयोजनोच्छ्रायो जम     |           | अपश्यन् मोहिता अन्य      | २०.१६ ख.           |
| अनेकयोजनोच्छ्रायो बहु    | २.७७.ख.   | अपाङ्गभङ्गसञ्चारा        | . २४,४७.ख.         |

अमुनीं दिगम्बरीं कृत्वा २३.२१.क. अपाङ्गभङ्गेन विघेहि ११.१५०.ग. अमृताकषिणी त्वं तामा १८.२६.ख. अपाज्नभञ्जया हि ११.१४१.क. अमृतानामम्तीनां १८ २५.ख. २१.२५.ख. अपाङ्गरङ्गभङ्गया अमृता मोक्षदा मोक्षा २४.३५.ख. ७.११७.ख. अपान्तरतपानाम २.१३४.क. अमृतं भुज्यते सर्वं २.१७७.ख. अपाययत् सुरान् सर्वा २४ ५१.ख. अम्बरावीत सर्वाङ्गी अपारभवपायोधि १.३६.ख. अयं नीपतरः श्रीमान १० ३८.ख. २१.३१.क. अपि कृष्णो वशयितुं अयं विश्वेशवरो देवो १५.४.क. अपि गोविन्दविरहे २८.७२.क. ६.३२.क. अयं बुन्दावनासीनः ८,२०.क. अपि तत्स्थस्य भृज्ञस्य अयं सूवर्णशफरी २.४३ ख. अपि त्वत्पदाम्भोजयुग्मं २६.१७.क. १५.१०४ व. अयं हि प्रकृतिः स्क्मा अपि नौभवनस्था च २४,२०४.क. १५.१०४.क. अयमेव जगत्स्वामी अपि ब्रह्मत्वमाध्नोति प.२१.ख. अयस्थिता अरालभ्र २४.३२४.ख. अपि मे सा तनुमिमां १६.३१.क. २.२१०.क. अयोनिसम्भवा भूमौ अपि लक्ष्मी शिरोदेशे 口. 头. 布. ७.२३६.ख अरङ्गरङ्गभूनीम ११.६२.ख. अपि सकलकलामि २४.५३.क. अर विन्देक्षणाऽलास्या अपूर्वरूपसम्पन्ना २४.६.क. २४४३.ख. अरिका अध्ताशका २४.१.ग. अपृच्छद् मधुरालापा अरुणाम्बुजपत्राभं २८,१२४.क. अप्यधिष्ठान रूपायै १४.१६.ख. अरुणारुणिमोद्दाम २२.२५.क. २२.१.क. अप्येतास् निरस्तासु अरूपा अधिकाकारा २४.४२.ख. अप्राप्य तां महादेवीं १७.१०. 年。 अर्कः भीतलतां याति १0.४७. 新. २४.५२.ख. अफलाढचाप्यभीता च የሂ.ሂ፡. ጭ. अर्चयामास गास्तदद् अभक्तोत्सारणकरी २४.३७.ख. अर्घाङ्गुलान्त रोन्मान ११.१२२.ख. २८.१६४.स. अध्वत् कृष्णवभगा २८.१८१.ख. अलकिशहितवनत्रौ अर.वन् मौनशीलोऽसौ २३.२७.ख. ७.२१३.क. अलकालिकुलै: मध्व अभिरामाऽभिचलिता २४.४६.क. अलक्काराणि मालेव . TB. U. F 9 २६.५७.क. अभिविक्तश्च सुबलो २४.४३.क. अलीकहीना अध्यास्या २२.४५.क. अभूद् युद्धं सुतुमुलं अवचो गोचरा व्यक्ति २४.४४.ख. २४.४६.क. अमन्दरससम्पन्ना अबदच्छ्डहृदया ७.१६२.ग. २४.५०.क. अमन्दा अरुणाक्षी च ७.१७०.ख. अवदद् वदतांश्रेष्ठः २४.४८.क. अमराधिताङ्घ्या ब्जा अवदब् बदतांश्रंदेशे गोवि ₹.१.8. २,१४०.ख. अमरावती पूरी होषा

अवदद् वदतांश्रेष्ठो मेघ ११.१००.क. असी सम्मोहनो मन्त्रः १३.२६.क. असौ सृप्रुषो नायः अवदद् वदतांश्रेष्ठो विहा २८.१६२.क. २३,३०.ख अस्तु वत् श्लक्ष्णया वाचा अवधीरयति सिहस्य १४.६.ख\_ २३.३६.ख. अस्मात परतरं कान्ते ७.१.ख. अवशं तं वशं नेतु २५.२१.ख. अस्मात्परं नास्ति १५.१०६.ख. अवश्यं सापि वशगा २४.१०.ख. १३.२७.क. अस्मात प्रकृतयः सर्वाः अवनी अमराराति २४.३२४.क. अस्माद् वै पुरुषाः सर्वे १३.२७.ख. १६.२३.ख. अवाङ्ग मुखास्त्रपावत्यो अस्माभिनिग**हीतोऽ**पि २६.५१.क. २४.५५.ख. अवारिताप्यभाव्या च अस्माभियंत्र शक्यं स्यात्त २१.४५.ख. अविनष्टं स्वलिङ्गं तु ४.७.क. अस्माभिः शक्यते कत्त १६.१६.ख. अविमृश्य कार्यं कर्ता २३.७४.ख. अस्मिन् भारतवर्षे च २.७१.ख. ११.११३.क. अविवासानन्तफणा अस्मिन् वर्षे महाभागे २.६१.क. ११.१११.ख. अन्धर्थं वचन श्चास्मि १५.१०६.क. अस्मै बलि सदा देवा अशक्तागमने राधा २३.८२.ग. अस्य स्मरणमात्रेण किल १४.८१.ख. अशक्ता मोहने तस्या दृष्ट २०.३३.ख. अस्य समरणमात्रेण वश १३.१५.ख. अगक्ता मोहने तस्या राधा १६.२३.क. अस्याशांशा भविष्यन्ति १५.१०७.ख. २४.३२५.क. अशया अशरा चैव अस्याः संक्षेपतो भाग २.१४.ख. ११.८५.क. अशोकपृष्पाण्यरुणा अस्याः स्मरणमाहोण २३.२२.क. अशोकाख्ये वने केचि ७.३८.क. अस्वप्ना असहा चैव २४,३२५.ख. अश्रवारितरङ्गिण्यां ७.१६२.ख. अहं चत्भ्जा दैवात १५,१०० क. ११.३६.ख. अश्वनीपुत्रनिवहो अहं तद्ब्रह्म परमं २१,२५.क. अष्टकोणे त्रिकोणान्त ४.ሂ.क. अहं तव सखा बन्धो १.४०.ख. ४.२५.ख. अष्टपत्रे ऽप्यष्टगोपी अहं तु परमा शक्तिः २१.३२.क. अष्टादशशतीं नामनां २४.२८.ख. अहं तु लज्जमा ११,१५७ क. ७.१५७.क. अमंख्यकलप्**वका**णां अहं त्ववर जन्मास्मि ६.१६.ख. असहायं जनं मत्वा १५.१०.क. अहं नाहक्कारिजने २१.५२.ख. असितसित चतुष्यी २७.३७.ख. अहं प्रीतास्मि युष्मभ्यं २०.१२.क. असुरैनिजिते देवे ५.१६.ख. अहं पूनजंगत्स्वामी १५.६१.क. असृजत् पुनरन्याक्च २१.४०.क. अहं वै प्रकृतिः सूक्ष्मा १५.७७.ख. असूजत् पुनरन्यास्तु २०,३.क. अहं सर्वेश्वरो देवः १५.७३.ख. असौ भवतु सुप्रीता १४.७०.ख. अहं सर्वेश्वरो राघा १६.१६.क. १५.१०३.ख. असौ विश्वेशवरो देवो

आकर्षय महादेवी अहं सा परमा शक्तिः २१.२७.ख. १८.५.क. अहङ्काराकषिणी त्व आकर्षय महाभागे प्राण १४.५.ख. १८.२४.क. आकर्षय महाभागे यथा १८.४.क बहद्धारात्परं पापं २१, ५३, क. अहसू रान्धका रस्य आकर्षयसि सर्वत्र २१.५३.ख. १८,२७.ख. २१.५४ ख. अाकषिण्यः क्षणादेव १६.३५.ख. अहक्तारावृतानां च अहङ्कारे तथा रुद्राः अकाशरूपैननिव ११.२५.ख. १०.२०.ख. अहङ्कारोऽपि येषां स्यात् २१.५५.ख. आकाशवत सदा दूश्यं १०.२२.क. अहमस्या महादेव्या १४.६५.क. आकाशवासिनी चैव २४.३२६.क. आकाशस्थो यथा भान अहमात्मा परंग्रहा प्रकृ ११,२०.ख. १.२०.क. अहमात्मा परंत्रह्म सच्चि आकीट**ब्रह्मपर्यं**न्तं १०.६.क. **११ ሂ.**ጥ. अहमानन्दरूपाऽस्मि आकीर्णं जृत्यमानाया ७,१६०.क. २१.२५.ख. आकृष्य त्वरितं याति अहमेव परंबद्धा २१.२७.क. १३, प.क. आकृष्य निजहस्तोध्वें १५.६१.ख. अहह हतविधेत्वं ७.१४१.क. आकृष्योनमादकृत्पञ्च १७.२७.0. अहहाद्य भवान् काम २७ ६ क. अहो कि वा वर्णयामो आक्षोदा श्रीणमध्या च २४.६२.क. २२,७०.ख. आखण्डलस्य कोदण्ड ७.२००.ख. अहो दुरत्ययः कालो २३.४२.ख. वहो विम्बविडम्बोऽय आक्षेलमाना बेला च २४.४७.क. २३.४०.क. आख्याहि संशयं किन्धि सहो मध्योऽतिलीनोऽयं ६.१३.ग. २३.३६.क. आगतेयं महाभाग २८.१०१.क. अहो रूपमहो धैर्य २५.६५.क. आगत्य मोहिताः साकं अहो रूपमहो रूपमहो रूपं १५. दद.क. २५.६०.क. अहो रूपमहो रूपमहो रूप २३.३७.क. अ।गमोक्ताप्यगणिता २४.५५.क. आध्या चञ्चलाऽभ्यच्यां अहो रूपमिदं देव्या २०.१७.ख. २४.४५.ख. अ(चञ्चलाञ्चलमन् २८.१७१.क. अहो लावण्यवन्द्याहो २३,३७.ख. अहो वदनशोभेयं २३,३८,ख. आचाररचिताचार्या २४,३२७.क. आच्छाद्य मां जगन्नाशं १७.५.ख. आकम्राकमिता कम्प्रा २४.५६.ख. बाजानुगतया नीप ११.५४.क. आकल्पाकलिता कल्या २४.५६ क. **भाजानुलम्बितम्ज**ं आकर्ण्य राधिकानाम २८.१२७ क. २७.१३.ख. अजानुलम्बितवन १६.२४.ख. आकर्ण्य वंशीनिनदं १४.७४.ख. आजानूल म्बितश्रीम १२.१० क. आकर्षणकरी त्वं कि १८.२६.क. आज्ञप्ता युगपत् सर्वाः १८.१० ख. १६.२.क. आकर्षय तथा कृष्ण भाकपंयन्ती नितरा वाज्ञप्तास महादेव्या १४.६२.ख. २२.६.७.

बाधाय हृदये राघां आज्ञप्तास्ता महादेव्यो १६.३३.क. २०,१६,क आधारसस्थिता चैव २४.३२६.ख. आजाचकवासिनी च २४.३३४.ग. आधाराद्द**गतास्तस्या** २२.२६.ख. आजापय महादेव २४.४५.क. आध्रवं स्वर्गलोकोऽयं आज्ञापयमहादेविकिकरिष्याम१९,१६,क. २.१७५.ख. आज्ञापयमहादेविकिकरिष्यामि२६.२१.क. आनतानतिसुप्रीता २४.५६.ख. आनन्दरूपा सा नित्या ४.१२.क. आतन्वती रतिकथा २४.५६.क. आनन्दरूपिणी चैव २२.५.ख. आत्मना रन्तुमिच्छामि १२.१४.ख-आनन्दिनी महानन्दा ११.१२३.क. आत्मनोऽपि यथा जन्म ६.१४.ख. ७.२१६.ख. आनन्देनाऽप्यवनता अ(त्मनश्चोपश्चोगार्थं ६.२७.ख. आनियज्यामोऽद्य राधा २१.४६.क. आत्मनो योनिविवरे १७ ४१.क. आनयैनं बन्धैनं २.११५.ख. अस्मानमतिकामात X.Y.G. **जान्दोलितभ्**जद्वन्द्व २१.४०.क. आत्मान मर्पयन्तीञ्च १२,३०.ख. आत्मन्याकिषते सुष्ठु १८ २४.ख. आपादकटकस्थानं २२.६.क. १८.२४ क. आपः कारणभूतास्त् ३.५.क. आत्ममायाऽतिसन्धाना आफलितावृता वीता २४.६० क. अत्मानमपि नेक्षन्ते **R ? . 义 ४ . 年.** आबाल्यं तव सख्यं मे १.५५.ख. आत्मानं च पूनः पश्य १५,७६.क. **बाब्द्धाप्याश्रिताऽ**खिन्ना २४.६१.ग. २६.३.क. आत्मानं चिन्तयामास आब्रह्मस्तम्बपर्यं न्तं २८.११६.क. १.५२.क. आत्मानं दर्शयामास **आभीरबालककुलेन** ७.१५८.ख. बात्मानं दातुकामापि १४,५६.स. आभ्यां श्रीकृष्णचरितं आत्मानं बहधाऽकार्षीत २८ १६४.ख. ७.२२१.क. **आमलरससंस्निग्ध** आत्मानं स्मर राधे त्वं ०५.२२.ख. २४.६०.ख. आमलात कथयिष्यामि आत्मारामोऽस्मि कामा ११०१०२ क. १.५५.ग. आमोदवर्धनी नामना ७.२३४.ख. आत्मारामोऽस्मि भग १४.६५.ख. आयता रतिशीला च २४.६१.क. आत्मारामोऽस्मि सुभगे १५.७४ क. अविसा आरक्टस्था २४.३२७.ख. आहोयी करतोया च २.७०.ख. आयाति याति सा नित्यं १३.६.क. आदिदेवाचिते नित्ये १४.१०.ख. २३ २०.क. आराधिता यतस्तस्माद १४.४४.ख. आदौ चिन्तामणिबीज आलक्ष्यं तां महादेवीं ७. ५५.ख. आदौ वर्णमयी नित्या १६.१६ क. अालस्येन २४.५७.ख., २४.६१.ख. आदौ स्थानं ततो वृक्षा ६.३४.क. वालिङ्गितस्यैव सख्याद् १२.३४.ख. आद्यं स्वप्रियमभ्रामं ७ २१८.ख. आविरास महादेवी १४.६६.ख. 20.9. 事。 आद्यन्तरहितः स्थूल

आविरास सदा देवी १७.3 年. आविभू ताः कोटिकोटि २२ १४ क. आशावदंनकत्री च २४,३२८.ख. आशंसाकर्मशुभदा २४.३२८.क. आश्चर्यं गमनं तस्या २३.४०.ख. आश्चर्यरूपं तददृष्टं २१.६०.व. आश्चर्यवचनं साधु २१.६० ख. आक्लेषयामास पयोद २८.१४१ क. आश्रित्य चरणाम्भोज ११.२४.व. आषादमासि पूज्या च २४.३२६.क. १६.३४.ख. असिन्नासन्नमनम आसन्नाः सर्वदा गुङ्गी ७.१७इ.क. आसारसुखिना चैव २४ ३२६.ख. आसीत् तत्राधियो नामन २.७४.क. २.१५६.क. आस्ते लङ्केश्वरः सुष्ठ आस्ते विष्णुः स्वयं कर्ता २.२०७.ख. आस्थानीमण्डयः पाण्ड् ७ २३४.क. आह्य योगिनीनित्या १७,१२.क. **आह्याकवि**णीन्नित्या १=.२.व. इक्षुहस्ता तथाऽप्यूहा २४.३३५.क. इिन्नतज्ञा ततो वाणी そ9.94.下. .E.e8.0 ? इच्छया मे भगवतो इच्छाज्ञान कियादीनां इद्धान. इच्छामयीष्टा मिण्टाना २४.६२.क. २४.५३०.क. इडा इडतापत्रया इतस्तनो विभ्रमत्यु १५.४४.क. इति चिन्ताकुला राधा २३.२३.ख. इति ते कथितं देवि マ. 色 o. 雨。 इति ते सर्वमाख्यातं १२.४४.क. इति देवि वरं थाचे २६.७३.ख. इति निगदति कृष्णे १०५७.क.

इति नीचे मिय यदा १.८.ख. इति पुष्टः परं प्रेम्णा प.१२.क. इति मत्वा कृपासिन्धू २८.६१.ख. इति मन्त्री जलं वीक्ष्य そり、より、ほ、野、野、 ७.१६८.ख. इति विश्वदह्दोच्चै इति विहितविषादः ७.१४०.क. २४.२६.व. इति व्याकृलिताया मे इति श्रीत्रिपुरेश्वर्या २१.४७ क. इति श्रुत्वा महादेवी २८.२१.क. इति सञ्चित्यमानस्य १२.१५.क. इति सञ्चित्य सा देवी १५,१११.क. इति सत्यं पुनः मत्यं २८.५१.ख. इति समृत्वा हसन्नित्यं १.१६ ख. इति हरिगुणगाया 8. ? 年. इतीमां नाम्नामण्टा 28.344. ११.१०१.ख. इतोऽपयाहि कल्याणि इतो गच्छ समीपे त्वं २०.४४.ख. इत: परं स्थिरा कान्ते 22.203. 南. इत्यं निगदितो विप्र ७.१७०.क. इत्थं प्रजित्पतं तासां २०.४६.क. इत्थं ममाज्ञया तेप् १५.४३.ख. इत्यं वाक्कलहासक्तं २७,२२.क. इत्यं विचिन्तयन्ती च २१.५१.क. इत्थं विचिन्त्यमानस्य १७.६.क. इत्थं वितक्तितस्यापि १२.२६.ख. इत्थं विनिमितां हप्ट्वा १४.७१.ख. इत्यं वृन्दा महादेवी २५.१.क. इत्यं वै स्वता देवि २५.१२.ख. इत्थं संपृष्टो बाह्मण्या २.१.क. इत्थं सगर्ववचनं २२.१६.क. इत्यं स पृष्टः श्रीकृष्णः ११.४.क.

| इत्यं सा चिन्तिता देवी    | २६.६.क.        | इत्येवं विदघुस्तत्र      | १६.४०.क.        |
|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| इत्यं सुसान्त्विता देवी   | २३.७६.क.       | इत्येवं श्रुत्वा रामोऽसी | २३.२६.क.        |
| इत्यष्टलोकपाला मे         | २.१६४.क.       | इत्येवमादि विललाप        | २४.५.क.         |
| इत्याज्ञासन्य माकलय्य     | १८.२६.क.       | इत्येवमासीत् सा धारा     | २२.३६.क.        |
| इत्यादिकं पापिनस्त        | २.११६.ख.       | इदं स्तोत्रमसौ मन्त्रौ   | १४.५२.क.        |
| इत्याचा देवगन्धर्वा       | ७.६२.ख.        | इदं स्तोत्रं पिठव्यन्ति  | ११.१७५.क.       |
| इत्याद्या रूपशीलाढ्याः    | ७.६६.ख.        | इदं हि गीप्यं यत्नेन     | २३.३३.क.        |
|                           | २७.३५.क.       | इदानीं कृत्ययाविष्टा     | २५.३४.ख.        |
| इत्यालपन्त्यां जगतो       | १५.५.क.        | इदानीं प्रेषयिष्यामि     | २१.५.ख.         |
| इत्याशङ्क्षच पुनः साध्वी  | २०.१३.ख        | इदानीं यत्तु कत्तंव्यं   | २७.४.क.         |
| इत्युक्तवत्यां श्रीमत्यां | २७.३६.क.       | इ्दानीं श्रोतुमिच्छामि   | १२.१.ख.         |
| इत्युक्तस्त्रिपुरेश्वर्या |                | इनसेवनसन्तुष्टा          | २४.६३.ख.        |
| इत्युक्ता भुवनेशानि       | · 事.3 e. 以 9   | इन्दीवरवरामोदा           | २४.६२.ख.        |
| इत्युक्ता संभ्रमाकान्त    | १५.६३.क.       | इन्दीवरेक्षणयुगं         | १६.द.क.         |
| इत्युक्ता सा तदा देवी     | २६.२४.क.       | इन्दुकोटिसमानास्ये       | १४.११.क.        |
| इत्युक्ता सा महादेवी      | २४.२०.क.       |                          | २३.४२.ख.        |
| इत्युक्ते सुबलेनाय        | <b>६.</b> २२.ख | इन्द्रनीलमणिश्यामः       | १०.६.ख.         |
| इत्युक्तो भगवान् कृष्णो   | ११.७४.क.       | इन्द्रनीलमणिश्यामो       |                 |
| इत्युक्तवरञ्ज्तदंधी तासां | २१.५६.ख.       | इन्द्रस्त्वमेव ज्वलन     | ११.१३६.क.       |
| इत्युक्तवा त्रिपुरा देवी  | २७.४३.क.       | इमं मन्त्रं प्रजपते      | २.१७४.ख.        |
| इत्युत्तवा जाहमणान्       | १५.६४.ख.       | इमं वेदा न जानन्ति       | १५.१०५.क.       |
| इत्युक्तवा शगवान् कृष्ण   | तः ४.५४.क.     | इमं स्तवं पठन् व्यासः    | २४.३३७.क.       |
| इत्युक्तवा भुवनेशानि      | १५.१८.क.       | इमां स्तुति पठति यः      | २४.३४६.क.       |
| इत्युक्तवा मुरलीरूप       | २५.३५.ख.       | इमामेकाकिनीं प्राप्य     | १४.५६.क.        |
| इत्युक्तवा सा परब्रहम     | २८.७६.क.       | इयं या मोहिनीशक्तिः      | <b>४</b> .३५.क. |
| इत्युक्तवा सा भगवती       | २८.७४.क.       | इलावर्षं तु भद्राश्वं    | २.१६.क.         |
| इत्युत्तवा सा महादेवी     | ११.१८६ ख.      | इलावर्षे च भगवान्        | २.१७.ख.         |
| इत्येवं च प्रजल्पन्ती     | १४.६६.क.       | इह लोके सुखं भुत्तवा     | २४.३४४.ख.       |
| इत्येवं चिन्तयन्ती सा     | १७.३०.क.       | . इहाऽऽयातास्मि वरद      | १४.६९.ख         |
| इत्येवं तस्य रुदतो        | ७.१६१.क.       | <b>ईहशान्यण्डजातानि</b>  | ₹.₹.₩.          |
| इत्येवं निगदन्तस्ते       | २२.७२.क        | . ईन्नेयं त्वमपीक्षसं    | २६.ह.ख          |
| इत्येवं प्रेषितास्तास्तु  | - २१.४४.क      |                          | २३.५१.ख         |
| 2177 7170110113           |                |                          |                 |

| ईश्वरी सर्वशक्तीनां             | १७.११.क.   | उदीचीं च दिशं गत्वा                   | १७.१८.ख.        |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| ईश्वरी इंशवशगा                  | २४.६४.क.   | उदेति पीयूषकरः                        | ११.५७.क.        |
| ईश्वरीशानजन नि                  | १४.११.ख.   | उद्यद्भास्करकोटिकान्ति                | २६.५.क.         |
| ईषत्स्मतं मृदुनिमी              | २८.१७१.ख.  | उद्यद्वि <b>य्</b> दुदार <b>वारिद</b> | २८.१८२.क.       |
| ईषद्धसितमुस्निग्धा              | १५.५.ख.    | उद्यानानि च रम्याणि                   | १५.३८.ख.        |
| ईहमाना ईतिहीना                  | २४.६४.ख.   | उद्योगिनः श्रियं स्त्रीं              | २७.२६.क.        |
| उक्ता उतय्याध्वजघृक्            | २४.३३१.क.  | उन्मत्ततां परित्यज्य                  | २५.३१.ख.        |
| उक्ता प्रेमकथा स्मिता           | ११.७२.क.   | उन्मदाऽप्युषितोल्लासा                 | २४.६५.ख.        |
| उग्रा चोग्रप्रभा उल्का          | २४.६६.क.   | उन्मदां कलयामास                       | २३.५६.ख.        |
| उग्रापत्तारकारत्वात्            | ४.४३.क.    | उन्मनस्त्वे कारणं ते                  | २५.३२.क.        |
| उग्रँस्तपोभिगों विन्दं          | ७.३३.क.    | उन्माद्यन्ती परं राधा                 | २३.६०.ख.        |
| उच्चस्वराऽप्यूदीर्णा च          | २४.६६.ख.   | उपकाराय शुद्धात्मा                    | <b>इ.२७.</b> क. |
| उच्चार्य माणचरिता               | २४.६७.क.   | उपपन्नाऽप्युन्मनाश्च                  | २४.६७.ख.        |
| उच्चै:श्रवा नाम हयः             | २.१२७.ख.   | उपरिष्टादतः सत्यं                     | २.१८७.क.        |
| उच्चै: समुच्चार्य विचार         | पं ७१६७.क. | उपसङ्गम्य गोविन्दं                    | ६.४४.क.         |
| उच्चै स्वाच वाचं तां            | २५.२.ख.    | उपायः कथ्यतां भद्रे                   | २३.६७.क.        |
| <b>उच्छ्वा</b> साऽप्युच्छ्वसद   | २४.६६.क.   | उपायांश्चिन्तयन्ती सा                 | २७.४३.ख.        |
| उज्ज्वले उज्ज्वलरम              | १४.१२.क.   | उपार्जय सुरङ्गः कि                    | १५.१२.क.        |
| उडुमण्डलतः सौम्यः               | २.१६८.ख.   | उपालकावलिलसत्ति 💎                     | २५.१२२.क.       |
| उड्डियानपीठगता                  | २४.३३०.ख.  | उपास्ते किन्नरैः सार्ध                | २.५२.ख.         |
| उत्तराध्च समाश्रित्य            | १५.५७.स.   | उमा उचितकशीच                          | २४.६५.क.        |
| उत्तरे चकराजस्य                 | ४.५५.ख.    | उम्भिता उदित चैव                      | २४.३३१.ख.       |
| उत्तरे यशस्विनी पश्चा           | द् २.२४.क. | उरोजयोस्तुङ्गअुवृत्त                  | २८.१४६.क.       |
| उत्तस्थुर्जीवितास्तत्र          | २२.३४.च.   | उल्ललन्ती तथोल्लोला                   | २४.६८.ख.        |
| <b>उ</b> त्तिप्ठोतिष्ठ सुश्रोणि | ११.१७८.क.  | उल्लासादात्मनः साक्षा                 | द् १२.३४.क.     |
| उत्पन्नाः शक्तयः सर्वाः         | २१.४४.ख.   | उवाच च परां देवीं                     | २५.३६.ख.        |
| <b>उ</b> त्साहवर्धनकरी          | २४.७०.क.   | उवाच च महेशानी                        | २३.२.ख.         |
| उत्सेधोत्सेककलिता               | २४.७०.ख.   | उवाच तां ततः प्रीत्या                 | २५.७४.ख.        |
| उदतिष्ठद् महांस्तेजो            | १६.११.क.   | उवाच भुवनेशानी                        | २६.२०.ख         |
| उदाराप्युन्नसोपाया              | २४.६८.क.   | उवाच मधुरां वाणीं                     | २२.१५.ख         |
| उदीक्षन्ती सहासं मां            | १६.३.ख.    | उवाच बृत्दे कुत्राऽस्ति               | २५.१६.ख         |
|                                 |            |                                       |                 |

|                            | W 315 =        | एकः पातालभवने          | २.४२.ख.          |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| उदाच सुचिरं प्रीता         | ४.३७.क.        |                        | २.१२०.ख.         |
| उषा उषःकालगता              | २४.६६.ख.       | एकचक्ररथान्तस्थं       |                  |
|                            |                | एकमेबाद्वयं ब्रह्म     | ६.६.क.           |
| <b>ऊचुः कि वा करिष्याम</b> | १५.२८.क.       | एकमेवादयं बहमे         | २५.२३.ख.         |
| ऊचुः प्रहृष्टमनसो          | <b>१.२६.ग.</b> | एकस्मिन्नेव सङ्गम्य    | २३.४४.ख.         |
| ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वा      | १६.१५.ख.       | एकाकिनी कथमियं         | १७.५.क.          |
| ऊरुपत्रे समारोप्य          | २८.१३६.क.      | एकाकिनी क्षणादेव       | २३.७२.ख.         |
| ऊद्दंशाखाः समाश्रित्यः     | १५.५६.ख.       | एकाकिनी त्वेधमाना      | २४.७२.क.         |
| ऊर्घ्वहस्तद्वये पाश        | १६.७.क.        | एकाऽनेकस्वरूपाऽभूत     | १७.६.ख.          |
| कथ्वीं शतश्च तस्या वै      | ११.१२६.क.      | एकानेकस्वरूपाऽसि       | १४.१४.क.         |
| ऊध्वींध्वंक्रमतः पर्यक्    | २.१६४.क.       | एकेन वपुषा वृन्दा      | ৬.४७.ক.          |
| ऊध्वींध्यंगमनी ऋक्षा       | २४.७१.क.       | एकैकस्य पञ्चशाखाः      | १५.५३.ख.         |
|                            |                | एक कस्यानुगामिन्यो     | <b>१४.४.</b> ቹ.  |
| ऋक्षमालाधरे धीरे           | १४.१३.ख.       | एकैका गोपी तासां वै    | २२.५३.क.         |
| ऋक्षव्यहाभयकुतारी          | २४.७१.ख.       | एकोऽनेकस्वरूपोऽहं      | १०.२८.स.         |
| ऋक्षो द्रोणश्चित्रक्टो     | २.६३.ख.        | एकोऽपि बहुधाकार        | २८.१७८.क.        |
| ऋतप्रिया तथा चैव           | २४.३३२.ख.      | एकोऽहं च द्विधा भूत्वा | <i>६.</i> ३१.क.  |
| ऋतुराजं वर्णयितु           | ११.७६.क.       | एको देवो बहुविधः       | ७.२४.क.          |
| ऋतुषट्कसुखामोद             | १४.१३.क.       | एको देवः सर्वभूतेषु    | ८.३०.क.          |
| ऋषभः कुक्कुटः कोल्लः       | २.६२.क.        | एको महान् ब्रह्मशिला   | २.४७.ख.          |
| ऋषिभिः सेविता चैव          | २४.३३३.क.      | एतच्छुत्वा च वचनं      | ७.४४.क.          |
| ऋषिवृद्धश्रवानाम           | ७.११४.ख.       | एतच्छ्कुत्वा वचस्तासां | १६.१७.क.         |
| ऋषिर्वेदशिरानाम            | ७.११५.ख.       | एतज्ज्ञात्वा योगिनस्तु | १०.२३.ख.         |
| ऋषिव्यधिभ्रमरका            | ७.११६.ख.       | एतत्ते कथितं गुह्यं    | १०.५६.ख.         |
| ऋष्टिमिर्म्ष्टिवातैश्व     | २४.४१.ख.       | एतत्ते कथितं सर्वं     | २८.६८.ख.         |
| 3                          |                | एतत्ते कथितं साध्वि    | ७.१५४.क.         |
| एकं निगूढबीजं ते           | २३.७०.क.       | एतत्त्रिभङ्गरसवि       | १२.४४.क.         |
| एकं ब्रह्माऽद्वितीयं तन्ना | ६.२१.क.        | एतत्पदं परं सूक्ष्मं   | ७.१.क.           |
| एकं स्मरामि पुरुषं         | २४.२२.क.       | एतत्प्रश्नद्वयं देवं   | ह. <b>१३.ख</b> . |
| एकः कालाग्निरुद्रः         | २८.१५१.क.      | एतत्सुगुह्यं चरितं     | २३.३२.क.         |
| एक: कृष्णो द्विधा भूतो     | ८.२६.क.        | एतद्हष्ट्वा महादेवी    | २२.३ <b>२.ख.</b> |
| *1                         |                |                        |                  |

| एतद्र्पः सदैवाऽहं            | १०.१५.ख.          | एवं द्विभुजतः सर्वं    | इ.२४. <b>ख</b> ∙ |
|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| एतद्विलोक्य सपदि             | १६.३२.क.          | एवं प्रकल्पिते रासे    | २८.१७५.ख.        |
| एतन्मनसि सञ्चिन्त्य          | १०.३७.ख.          | एवं बहुविधैरुक्ता      | २५.३६.क.         |
| एतस्मिन्नन्तरे देवी          | २५.२.क.           | एवं बहुविधै भवि        | २५.१६१.क.        |
| एतस्मिन्नन्तरे मैव           | ११.५०.ख.          | एवं भावं गता सिद्धा    | ५.१२.ख.          |
| एतस्मिन्नेव काले सा १        | १.१२६.ख.          | एवं यत्पञ्चधालिङ्ग     | ५.६.ख.           |
| एतस्मिन्नेव समये तद्         | १४.५८.क.          | एव रमायनं भक्ष्यं      | २.१३४.ख.         |
| एतस्मिन्नेव समये त्रिपुरा    | २३.५६.क.          | एव लब्धेश्वरस्यास्य    | १.४७.ख.          |
| एतस्मिन्नेव समये दिव्य       | ६.४६.क.           | एवं वदन्ती वाग्देवीं   | ११.६६.क.         |
| एतस्मिन्नेव समये देवी तत्र   | २७.१७.ख.          | एवं बाग्वादिनी देवी    | ११.११७.क.        |
| एतस्मिन्नेव समये देवी त्रिपु | २८.३३.क.          | एवं विमोहिताः सर्वा    | २०.३८.ख.         |
| एतस्मिन्नेव समये सान्त्व     | ७.४१.क.           | एवं शक्वन्महादेवी      | १३.५.स.          |
| एतस्मिन्नेव समये श्रीम       | २३.७७.क.          | एवं श्रुत्वा रोहिणेयः  | १७.२.क.          |
| एतस्याध्ययनेनैव २            | ४.३३ <b>६.ख</b> . | एवं सञ्चिन्त्य सा राघा | २८.१६४.क.        |
| एताहमगुणोपेतः 🐪 🤫            | २३.५६.ख.          | एवं स्तुता मया देवी    | १४.५४.क.         |
| एता देव्यो विनिर्गत्या       | २०.१.क.           | एवं स्तुता महादेवी ता  | २१.२५.क.         |
| एतान्येव का रणानि            | १२.४२.क.          | एवं स्तुता महादेवी ममै | १६.२७.क.         |
| एता माया प्रमयोगा            | २१.५१.ख.          | एवं हि नानोपार्यस्ताः  | १६.२२.ख.         |
| एतावतैव विरमाञ               | . ¥ ₹ ₹ ख.        | एवमस्त्वित ते प्रोचु   | १५.६१.क.         |
| एता वृन्दावनेश्वर्याः        | ७.६६.क.           | एवमादीनि सर्वाणि       | १५.४३.क.         |
| एतास्वेवं निरस्तासु          | २३.१.क.           | एवमालोच्य यद्युक्तं    | २२.२३.क.         |
| एताः संक्षेपतः प्रोक्ताः     | ७.६१.क.           | एवमुक्ता मया गावो      | १४.७०.ख.         |
| एते तु सप्तवह्नयाद्या        | २.१६५.क.          | एवमुक्ता लब्धकामा      | २८.७१.क.         |
| एते मानुषनामानः              | <b>इ.</b> ५.ख.    | एवमुक्ते सरस्वत्या     | ११.७०.क.         |
| एते वै ऋषयो मर्त्य           | ७.३२. <b>ख.</b>   | एवमुक्तवा तु तास्तत्र  | २०.१६.ख.         |
| एते वै मुनयो नित्यं ।        | 9.११३.क.          | एवमुक्तवा महादेवी      | २२.६४.ख.         |
| एभिनींलाम्बुदश्यामी ः        | २.२ <b>११.ख</b> . | एवमुद्भाविते मण्डले    | २८.१७६.ख.        |
| एवं ता मोहिता ज्ञात्वा       | २०.२.क.           | एवमेवं समाकर्ण्यं      | ५.१.क.           |
| एवं तासु प्रकृतिषु 🐪 🤻       | २.६६.ख.           | एवमेव विजानीमो         | <b>६.२०.क.</b>   |
| एवं दशदशाकान्त               | १८.५८.ख.          | एवमेवाक्षरं ब्रह्म     | १३.१५.क.         |
| एवं दिनानि निन्युस्ता १      | (9.8年.            | एव कारण्यजलधा          | ३.१२.ख.          |
|                              |                   |                        |                  |

| एष मे संशयो जातो             | इ.६.क.       | कथमेतत् सम्भवति        | व.११.ग.   |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| एवां नित्यं वै प्रभवा        | २.६५.क.      | कथय कथय गाथाः          | ७.१६४.क.  |
| एवा देवी परा सूक्ष्मा        | २८.४७.ख.     | कथयस्व महेशानि         | २४.२५.क.  |
| एषामित्याहुरुत्मना           | २८.१८.ख.     | कथय स्वात्मनस्त        | १०.५.新.   |
| एषामेकतमं ध्यात्वा           | १.५४.ख.      | कथयिष्यामि ते कान्ते   | २३.३१.क   |
| ऐंकाररूपिणी ऐक्य             | २४.७२.ख.     | कथ्यतां परमेशान        | २२.१.ख.   |
| ऐन्द्रै रस्त्रैस्तथाऽऽग्नेयै | २२.४२.क.     | कदम्बवरवृक्षादि        | ४.३०.ख.   |
| ऐरावताद्याः प्राणेशि         | २.१२७.क.     | कदाचित् जलदश्यामा      | ४.४१.क.   |
| ऐशानीं विदिशं याहि           | १७.२२.ख.     | कदाचिद् हृदये तस्या    | १.४५.ख.   |
| ऐश्वर्येण विनाच्यां च        | २४.७३.क.     | कदाचिन्मम पृष्ठस्था    | १३.६.क.   |
| ·                            |              | कदाचिनमूच्छंयन् वेणुं  | २५.१३.ख.  |
| ओक:स्वरूपिणी ओघा             | २४.७३.ख.     | कदा मुक्ति ददासीति     | ४.४७.ख.   |
| ओजस्विनी औचिती च             | २४.७४.क.     | कनिष्ठरूपास्ते गोपाः   | ७.३०.क.   |
| ओड्रपुष्पपूजिता च            | २४.३३३.ख.    | कन्दर्पकस्थलीनाम       | ७.२२५.ख.  |
| ओमित्येका <b>क्ष</b> राकारे  | १४.१५.क      | कन्दर्पकोटिकमनं        | ७.१६०.ख.  |
|                              |              | कन्दर्पदर्प वशगां      | २३.६५.ख.  |
| कः कृष्णस्तं न जानीम         | २६.४१.ख.     | कन्दर्पदर्पशमनं        | १.३.क.    |
| कक्षरूपा कक्षमयी             | २४.५१.क.     | कन्दर्पधनुराकार        | २५.१२३.क. |
| कक्कुणानां कि क्किणीनां      | २८.१६८.क.    | कन्दर्पनीराजन          | २८.१३८.क. |
| कञ्चुकादिपरिस्कारी           | ७.१०८.ख.     | कन्दर्पमञ्जरी मञ्जु    | ७.५५.ख.   |
| कटकर्जी कटिपटी               | २४.७६.ख.     | कन्दर्भनुन्दरी मञ्जु   | ७.६६.क.   |
| कटकांश्चटकाकारान्            | ७.२१६.क.     | कन्धैका विष्णवे देया   | ४.३५.ख.   |
| कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोटि    | क्षो ७.७२.क. | कपोतपारावतकेकि         | २५.१४०.ख. |
| कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोवि    |              | कफप्रहारिणी चैव        | २४.५३.ख.  |
| कटाक्षमात्रब्रह्माण्डकोवि    |              |                        | २७.४.ख.   |
| कठोरा कठिनव्यक्ता            | २४.८०.क.     |                        | २४.३२.क.  |
| कडारभारतीबन्ध .              | ७.७५.क.      |                        | ७.६५.क.   |
| कडारा काण्डसम्पूर्णा         | २४.८०.ख      |                        |           |
| कण्ठलम्बतया चारु             | १५.६७.क      | . कमले कालिके कान्ते   | १४.१७.क.  |
| कण्ठापिलष्टभुजायुगं          | २८.१५३.क     | . कम्पमानः क्वचिद् भू  |           |
| कथमस्मै वरो दत्तः            | १५.४.ख       | . कम्पमानां मन्त्रयोनि | ११.१११.क. |
|                              |              |                        |           |

कम्पमानाञ्जलतिका न १६.३.क. कल्याण्यः कृष्ताङ्कादं २०.१२.ख. कम्पमानाञ्चलतिका वि ७.१६२.क. कशा कशाताडिनी च २४.५४.ख. कम्पमाना ततो देवी ११.१०५.क. कस्तुरिकागन्धमुपा ११.६१.ख. कम्पयामास देवस्य कस्तुरिकाबिन्द्रक ४.४५.ख. २८.१४४.ख. कम्बुग्रीवा महात्मानः ७.१४.क. कस्त्वं का राधिका देवी १०.५.ख. कम्बुग्रीवा महादेवी १२.२०.ख. कस्तवं रे मधुस्दनो २८.१४६.क. कराभ्यां विभ्रती चार १२.२३.क. कस्याज्ञया वा कर्मेंदं २६.३६.ग. क्रणाकरणापुण कस्याधीनास्मि सुभगा २४.२७.क. २२.१६.क. करुणांस्तरुणान् हस काऽसि त्वमहं व्रजेन्द्र 29. 足乂. 布. २८.१६०.क. करे गृहीत्वा मुण्डं स्व ४.४६.क. काकलीम् कितपिकां ७.२०५.ख. करेणाधः प्रदेशे तां २८.१३६.ख. काकिनी हृदयाज्जाता २२.२७.ख. कर्णाभ्यां त्रिपुरेश्वर्या १६.६.क. काकी कङ्कतिका कञ्च २४.७५.ख. कर्तव्या निर्भयै: सर्वै: २६.३२.ग. काचा काचमयी चैव २४.७९.क. कर्तुकारयित् शक्तः १४.१०५.ख. का चित्क कुण कि कुणी २८.१७४.व. कपू रकुमुदावेतौ ७.53.क. काचित्करेण्रिव गच्छ २८.१७३.क. कर्मभूमिरयं भद्रे २.६०.क. काचित्साचिमुखाम्बुजा २८.१७२.ख. कलकण्ठः स्कण्ठश्च ७.१०७.क. काचिद् दर्शयति प्रकाम २८.१७२.क. कलकण्डचो जगुस्तैश्च २५.६०.क. काचिद् वृन्दां बनचरीं २२.२६.ख. कलय हगन्तं सकल २१.२१.ख. काञ्चनाञ्जी कण्टिकनी २४.७७.क. कलावत्यो रसोल्लासा काञ्चीं काञ्चनचित्राङ्गीं ७.२१७.क. ७.१२६.ख. कलावन्तश्च महती कातरा क्वथिता क्वाथा २४.प२.क. 9.20年.破. कलिकाले विशेषेण का त्वं कञ्जपलाशाक्षि ५.२४.ख. १४.६७.क. कलिन्दकन्या कुलस्था २४.७५.ख. कादम्बरी शशिमुखी ७.६७.ख. कलिन्दकन्याजलशी ११.५६.क. काधारा कृपणा कृपा २४.५३.क. कलो च मुक्तिनाशाय काननादिगताः सख्यो ५.३१.ख. B.00.€. कली नष्टद्रशां नैव २६.६१.क. काननी काननमयी २४.५२.ख. कल्पद्रमतले देव्यो २.१३७.ख. कान्त प्रान्तरमेतद ११.६न.क. कल्पवृक्ष इति ख्याता १०.४१.ख. कान्तिमत्यनुरागाढ्या २४.३३.क. कान्त्या क्षिपन्तं चन्द्राकी ७.२१५.ख. कल्पवृक्षतलस्थस्य १.१७.ख. कल्पवृक्षवनाकीर्ण ४.२४.क. कान्त्या चम्पककम्प २६.१०.क. कल्पवृक्षाः पूर्वजाता १५.३१.ख. कापि क्वणत्कनक-कल्पयुक्षा दिभिवृ क्षौ काञ्चि ७.७.क. २५.१७३.स.

कामं कामी लभेदाश् २४.३४०.ख. कामः करे गृहीत्वा तां १७.३५.ख. ७.७१.क. कामदा नाम या देवी कामदीप्ता कामरूपा २८.८४.ख. कामदेव सहणस्रे १७.४५.ख. 29.84.年. कामदेवस्य वामांसे कामदेवं जगदबीज २.३६.ख. १४.१७.ख. कामप्रदे कामिनि त्वं कामबीजं जपन्ती च १७.४३.ख. कामबीजेन पूटितं १८.२०.क. काममिनद्रं तुरीयं च २३.१०.ख. कामराजं महाबीजं २८.३१.क. कामाकर्षणरूपे त्वं ११.३.क. कामाकुला कुलहीना २४.5४.क. काम।ङ्कूशं दर्शयन्ती १७.४३.क. कामाङक्षे गच्छ वायो १७.२१.क. कामाङकुशेन तस्या १७.२१.ख. कामार्थी लभते कामं ११.१६५.ख. कामांगां प्रकृतेवंश १३.१३.ख. २८.१६८.ख. कामिनीनां रासमध्ये २२.६३.ख. कामिनीनां द्रथा प्राणा कामिन्यः कामरूपिण्यः २२.६२.ख. कामेश्वरी कामरूपा २१.४१.क. कामेश्वरी कौलिनी ज २१.४.क. कामेश्वरी नित्यक्लिशा २२.३.₩. कायवाङ्मानसेलोंकाः 火.マミ.ボ. कारकः कुन्तकन्तील 9.222. . . . . . कारिका विलसद वकी २.१२८.ख. का रुण्यजलमध्यस्थो ३.८.ख. कारण्यामृतसिन्धो त्वम ११.१२७.ख. कालः कलयते लोकान् ६.१५.ख.

२.१२४.क. कालवकस्य सुर्यस्य १०.१४.ख. कालातीतः सर्वसहः काले कालस्वरूपोऽहं १०.१४.क. कालिका कलिका कीला २४.७४.ख. काशीपापकृतां मुक्ति ४.३६.ख. काशीवासे मनो याति ५.३०.ख. काणीण्यरप्रकाशा च २४.५४.क. काश्चिच्चकः स्तम्भनञ्च १६.२२.क. काश्चित्संक्षोभणं मन्त्रं १६.२१.ख. काश्यां कतं च यत्पापं ४.२६.ख. काषायवसना काष्ठा २४.५७.ख. काष्ठा काष्ठिनी कृष्ठ २४.५६.क. २४.५५.ख. काहारकारिणी कक्षा काव्यादिति च विख्याता २.१४६.ख. कि कि द्ष्टमद्य कि किमा १५.८९.क. कि करिष्यति सा देवी २०.१८.ख. कि करिष्याम कल्याणि २१.४२.क. कि करिष्याम कि कार्यं २०.१०.क. कि करिष्याम हे देवि २१.६.क. कि करिष्यामि यास्यामि २३.६७.ख. कि करोमि क्व तिष्ठामि २३.२३.क. कि कृतं तिप्रेश्वया २३.१.खा. कि कृतं भ्वनेश्वयी १५.१.ख. कित्मे परया शक्तया १५.१५.ख. कि ते नाम महादेवि २४.२.क. कि पूनः कथयिष्यामि १६.४०.ख. कि मे नाम न जानामि २४.२१.ख. कि वयं लतिका वृक्षाः 8.38.本。 कि वर्णयामि घरणीं ७.१३४.क. ११.१४०.ख. कि वर्णयामी भवतो कि वल्गसे पुरस्तानमे ११.१०१.क. कि हा च राधिका देव्या २७.१.ख. कि वायं प्रकृतिः साक्षात् १५.१० ह.क. १२.२८.ख. कि वा सरस्वती भूयो किसूर्यस्तव नान्यस्या २१.६.ख. किक्क् जीकलझकु रान् ७.१६५.ख. कि कि जीभद्रसेनां श् 19.3年.再. किञ्च दृ:से सुसे वापि २प.७३.क. २१.६१.ख. किञ्चित कर्तं न शकाः किन्तु तददेहजैः सर्वैः २८.८०.क. किन्तु महिरहाद् दुःखात् २८.७२.ख. ११.१८२.क. किन्त्वेकस्याऽपराधस्य किन्तु वृन्दावनं स्थानं 8.33.布. किमत्र कारणं त्वस्ति १५.१००ख. १५.१०१.क. किसनेन स्वयं वापि १७.१.क. किमन्यद बलरामेण किसन्यन्ते वदिष्यामि १५.५६.क. किमर्थ मिह वाऽऽयाता १४.६७.ख. किसर्थं मृत्मनी भूरवा २३.४४.क. किमाभिक्तं नौ नाच २०.४७.क. किमाण्यर्थं किमाण्यर्थं क्व २७.१४.क. किमाश्चर्यं किमाश्चर्यं वयं १६,३८.क. किमिच्छसि जगरस्वामि १४.६६.ग. किमिदं किमिदं दिव्यं १६.३२.ख. किमिदं ते व्यवसितं १.४४.क. किमीहः स किमाधारः ह.२४.ख. कियद दूरे च तत्स्थानं १.२७.ख. किरीटं रत्नसारं च ·15.339.0 २.२००.क. किरीटिनः कुण्डलिनो क्रियते दानदयया 2.8.布. कीडन्तस्ते च सूभगे .इ.उ.अ कीडानिक्ञजनिलया २४.३७.क.

क्रीक्रामिविविधा विध्व ७.२४.ख. कीडामानवरूपिणो ११.६७.क. क्रीडार्थं निर्मिता देव्यश्च ७.५२.ख. कृषिसंस्थापिता चैव २४.५६.ख. २८.१४८.ख. क्वी दधाते नवधातु क्ञजा काममहातीर्था ७.२३४.ख. कुञ्जादिसंस्क्रियाभिजा ७.प्रह.क. कृट्यः सन्त्यत्र विविधाः १०,४८.ख. कृटिलालकालिरामा マミ.メメ.布. कृटिलै: केशपाशैश्च ७.२१२.ख. कृण्डले मकराकारे .平.339.0 क्ण्डा क्ण्डलिनी क्ण्ड २४.८१.क. कुण्डानि मम तेजोबि १५.६१.ख. २४.५१.ख. कृष्डिना कृष्डिनस्था व २७.१४.ख. कृतः केन समागत्य १.२५.स. कृत्र तिष्ठति ततस्थानं कृत्र तिष्ठन्ति ताः सर्वाः २५.२६.क. कृत्साविहीना कन्दर्प २४.७७.ख. कृन्दप्रस्नदशन २८.१२५.ख. कुमारास्ते भविष्यन्ति १५.५७.क. ७.१४२.स. कुमूदवदनमुद्रा कुमुदा कैरवी सारी 9. 4 €. 年. कुम्भी बजेन्द्रसम्मी २८.१४६.स. कुरङ्गनयनाचित्त ७.१8年.事. कुरङ्गाक्षः मालती व ७.६३.ख. क्रङ्गी रङ्गिणी ख्याता ७.१८१.क. कुरुध्वं शक्तमः सर्वाः २०.१५.ख. कुरु प्रसादं मम चङ्क ११.१४३.क. क्रुकिः सह देवेशं ₹.४٤.क. क्रवर्षं किम्प्रखं २.१७.क. २.१०६.क. कुर्व नित लीलया तेषां

| कुलवीरमहाभीम            | ६.३१.ख.   | कृष्णः सतृष्णः सततं           | २१.हे.क.  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| कुलसुन्दरी च विजया      | २२.४.ख.   |                               | २८.१४४.क. |
| कुलाबलापि विजने         | २३.४१.ख.  | कृष्णः सतृष्णहृदयः            | ७.१३६.ख.  |
| कुलीना कुलधर्माढ्या     | २४.७५.क.  | कृष्णः साक्षात् कीडते         | द.३०.ख.   |
| कुशलवदान्ये कृतरस       | २१.१४.ग.  | कृष्ण कृष्ण महायोगिन्         | १४.७२.क.  |
| कुशला कुशलाढ्या च       | २४.५७.क.  | कृष्ण कृष्णेत्यथोवाच          | २८.११५.क. |
| कुशेशया कृशाङ्गी च      | २४.द६.ख.  | कृष्णक्रमसिक्तहस्त            | १.६.ख.    |
| कृह: कुटु: कोकिलका      | ११.८६.क.  | कृष्ण कि वा करिष्यामि         | ११.१०७.ख. |
| पुहरतैः कोक्लिका        | ११.७६.ख.  | कृष्णकुण्डे क्वचिद् राघा      |           |
| कर्मजलकरी कंस           | २४.६६.क.  | कृष्णकुण्डे तदा देवी          | ७.२२६.क.  |
| कूर्मपृष्ठैकदेशे य      | २.४.ख.    | कृष्णदूत्यः किमर्थं मां       | २१.३७.ख.  |
| कूर्मरूपधरं देव         | २.४५.क.   | कृष्णदेहनिर्गताभिः            | ७.२३६.ख.  |
| कुर्मावतारो भगवान्      | २.४७.क.   | कृष्णदेहोद्भवाः श्याम         | ७.२८.क.   |
| कूमों विभित्ति धरणीं    | ६.१६.क.   | कृष्णदेहो <u>ः द</u> ्वाऽप्यच | २४.६ ख.   |
| कृतं मया तपो घोरं       | ११.१५१.ख. | कृष्णनामाञ्जितां भद्रां       | २≒.१०५.ख. |
| कृतं सुदुष्करं कर्म     | २६.४२.क.  | कृष्णनामाक्तितां मुद्रां      | ७.२१६.ख.  |
| कृतमेतत् त्रयं यत्नात्  | ११.१२४.ख. | कृष्णपादाद् विनिर्गत्य        | ६.१७.ख.   |
| कृता कृतमयी कृत्या      | २४.७५.ज.  | कृष्णप्रियाद्या गावस्ता       | ७.१०.ख.   |
| कृताञ्जलिपुटा भूत्वा    | २५.७१.ख.  | कृष्णित्रया भविष्यन्ति        | २१.४२.क.  |
| कृता तत्र स्थितिनैत     | २.१४३.ख.  | कृष्णप्रीतिकराः सर्वे         | ६.३७.ग.   |
| कृतार्थमिव मन्यन्ते     | ৬.৬३.জ.   | कृष्णप्रेममदोन्मत्ता          | २८.६८.क.  |
| कृतेयं सर्वदोषघन        | ११.१८६.क. | कृष्णबुद्धिभवेद् यस्माद       | ् १८.४.क. |
| कृत्वाऽऽरमनोऽपि दुःवौ   |           | कृष्णभक्तजनप्राण              | १.३८.क.   |
| कृत्वा कलरवं दूरं       | २८.३२.ख.  | कृष्णभक्तिविहीनानां           | २८.६०.ख.  |
| कृत्वा मम कुवयोः        | ११.६५.क.  | कृष्णवृन्दप्रिये वन्द्ये      | २३.६६.खा  |
| कृत्वा राधामनोहारि      | २८,८३.क.  | कृष्णशब्दं विना शब्दं         | ं १प.६.क. |
| कृत्वा विहारं संस्मृत्य | ७.२३०.क.  | कृष्णगुक्लरक्तवर्णाः          | ३.१६.क.   |
| कृपावलोकिनीं राघां      | ३.१६.ख.   | कृष्णस्तिदिङ्गितं बुद्ध्व     | т         |
| कृष्णं च कृष्णभक्ति च   | २८.४८.क.  | प्रेमा                        | २८.१३३.ख. |
| कृष्णः स्वचिद् भ्रान्तः | १.४१.क.   | कृष्णस्तदिङ्गितं बुद्ध        | वा        |
| कृष्णः प्राह महादेवि    | २७.२०.क.  | मधु                           | २८.१०६.ख. |
| Seals wife after        |           | 9                             |           |

| <del>कृष्णस्त्वं</del> परमेशानि | २५.२४.क         |
|---------------------------------|-----------------|
| कृष्णस्पर्गं विना नान्यं        | १८.७.क          |
| कृष्णस्मृति हृदयवत्रमं नि       | ७.१५४.ख         |
| कृष्णस्य बलमेतद्वं              | २६.३६.ख         |
| कृष्णस्याङ्गात् समुपन्ना        | ६.२०.ख          |
| कृष्णा कामादिता तेन             | १८.२०.ख.        |
| कृष्णाभिन्ना च सा देवी          | १७.१४.क.        |
| कृष्णाय राधिकां देहि            | २०.३०.ख         |
| कृष्णेऽतिविरहाकान्तो            | २०.२१.क.        |
| कृष्णेङ्गितज्ञा सा देवी         | २८.४.ख.         |
| कृष्णे च राधिकायां च            | ७.२३०.ख.        |
| कृष्णेन निर्मितः पूर्व          | ७.६५.ख.         |
| कृष्णेन भक्तरक्षार्थं           | २.१५.क.         |
| कृष्णेन सहिता नित्यं            | ७.३४.क.         |
| कृष्णे नृत्यति नृत्यन्ति        | ७.२०.वा.        |
| कृष्णे ब्रह्मणि राधाया          | २५.२३.क.        |
| कृष्णोऽपि राधिका देव्याः        | २८.१६५.क.       |
| कृष्णोऽपि शक्तिरहितः            | २१.३४.ख.        |
| कृष्णो नीलाम्बुदश्यामः          | ७.२२.ख.         |
| कृष्णो वा राधिका देवी           | ७.२३१.क.        |
| केचिच्छृङ्गं वादयन्तो           | ७.१८.क.         |
| केचित्कृष्णकथां दिव्यां         | <b>६.१</b> १.क. |
| केचित्तत्रैव तरुणा              | २७.३३.ख.        |
| केचित्पुरुषमित्याहुः            | ५.१५.ख.         |
| केचित् शैवा शिवं चैव            | ५.१६.क.         |
| केचिद् वदन्ति गोविन्द           | ६.६.क.          |
| केचिद् वदन्त्यथाऽन्योऽन्य       | ६.१०.ख.         |
| केचिन्नृत्यन्ति गायन्तो         | ७.१६.क.         |
| केतुम।लं रम्यकं च               | २.१६.ख.         |
| केनेदं निर्मितं श्रीम           | ६.२५.क.         |
| केश्यो प्राणतुल्येश्यो          | २४.३०.ग.        |
|                                 |                 |

के यूयं भी महात्मानः २६.३६.क. केलिलोला केलिरूपा २४.७६.क. केलीकदम्बतहराज ७.१५७. क. केशवेन कता काशी ४.२७.क. केशसंस्कारकृशली ७.५२.ख. कोऽसि त्वं कस्य वा हेतो १.२४.ख. कोकिलः सारसो हंसः १०.५४.ख. कोटिकन्दर्पदर्प इनं २२.३५.क. को टिकन्दर्प लावण्यं २८.११६.ख. कोटिकन्दर्पलावण्या १२.१६.ख. कोटिकोटिब्रह्मविष्ण ४.६.क कोटियोजनमानं तु २.१६४.ख. कोटियोजनविस्तारं २.१०.क. कोटीन्द्रसुन्दरमुखं १२.७.ख. कोमलाङ्गचा भीषणाङ्गी २२.३१.क. कोमलेन करेणीव ४.५४.ख. कौतुहलमिदं श्रुत्वा २१.१.ख. कौलाचारपरा कौलै: २४.७६.ख. कौस्त्रमं च मणिश्रोब्ठं 10.28年.可. कौस्तुभोद्धासितोरस्का १६.२६.क. कमणस्ते विलीयःते ११.६.क. कोधादारक्तनयना २२.४८.ख. कौञ्चद्वीपस्ततो भद्रे २.≒१.क. कौञ्चनामा यत्र राजा २.५१.ख. क्लींकारो हृदयाच्चैव १६.१४.ख. क्लीबं च विह्नसंयुक्त १४.५०.क. क्वचन स्चिरमुच्चै ७.१४४.ख. क्वचित् कीडागिरौ ७.२२४.क. क्वचित् कुरङ्गी भृङ्गारी ५.४.ख. क्वचित् गलितभूषाभि ७.१६१.क. क्वचित् नृत्यसि निर्लज्जो १.४३.ख.

क्वचित् स्बलत्पदा क्षित्यां २८.५७.ख. क्वचित् स्यन्दोलिकाभिश्च ७.२४.क. क्वचिद्र क्वस्वरेण व २८.५५.क. क्वचिदुन्मत्तवद् भासि १.४१.ख. क्वचिद् ध्यायति ते वक्तं २५.१४.क. क्वचिन् नृत्यैः क्वचिद् . 18. \$39.0 ववचिनमयूरपक्षैश्च ७.१८६.ख. २३.३६.क. क्व यासि त्वं वरारोहे क्वासि राधे क्वासि राधे २१.५८.ख. २३.७६.ख. क्षणं स्वस्थमनाः क्षणमीक्षणपाथोजे १५.४४.स. क्षणेनालोकयाञ्चके १५.५५.ख. क्षमारूपे क्षमाशीले 28.23.布. २४.३२०.क. क्षमावती तथा क्षामा ११.३२.ख. क्षयं कुर्वन्त्यजाण्डेषु क्षरहीना भक्तजना २४.३२१.क. क्षारप्रीताक्षरप्राप्या २४.३२१.ख. २४.३१८.ख. क्षतकत्री क्षेत्ररूपा क्षेमकूरी क्षीमवस्त्रा २४.३२०.ख. क्षोभिण्यां रचितायां च २३.१३.ख. २४.३१६.क. क्षीतदोषप्रशमनी २४.३१६.ख. क्षीद्रकप्रीतहृदया

खकृता खनितश्चैन २४.१२६.स.
खगे खगी खगरती २४.१३०.स.
खञ्जा खञ्जप्रिया चैन २४.१३०.स.
खट्नारता च खड्नाङ्ग २४.१३१.स.
खण्डयत्यिचरात् स्त्रीणां २३.५२.स.
खण्डा खाण्डनदाहा च २४.१३१.स.
खनित्री खननासक्ता २४.१३२.स.
खरांशुकोटिसङ्काभे १४.१५.स.

२४.१३३.ख. खलखली खारकरी खलीना खिलहीना च २४.१३४.क. खले रमखलीकारे १४.१५.ख. २४.१३२.क. खादन्ती खाद्यमाना च खादिरे विपिने केचित् ७.३७.ख. खादिष्यन्ति जना ये वै १५.६०.क. खादिष्यन्ति भविष्यन्ति 24.48.年. खिन्ना खरतरा चैव २४.१३३.क.

गमना गगनाधारा २४.१३४.क. गगनाब्जगते गीते १४.१६.ख. गङ्गाच गाङ्गताचैव २४.१३६.ख. २०.१५.क. गच्छत स्वाजया मह्यं गजान् हयान् खरानुष्ट्रां १५.६८.ख. २.१३६.ख. गणका नात्र विद्यन्ते गणेश्वरी गणरता २४.१३७.ख. गण्डकी चैव गाण्डीव २४.१३६.क. गण्डा गण्डवती चैव २४.१३८.ख. २८.६५.ख. गतत्रपो मदोनमत्तो गता गतिमती चैव २४.१३६.ख. गतिर्भवति नान्यस्य २.१२४.ख. गत्वा मधुवनं विष्णु २.१७३.ख. गत्वा मुले तस्य तरो 色.20.年. गत्वा राधान्तिकं देवी २८.१५.ख. गदिता गदसंहन्त्री २४.१४०.ख. गन्धव्यंस्तु कलाकण्ठी ७.१२६.क. गन्धस्नेहरूपस्पर्श १५.५४.ख. गन्धाकर्षणरूपे त्वं १८.११.क. गन्धाञ्जरागमाल्यादि ७.५२.क. गमनाय मति चक्रे २३.२४.ग. २८.७१.क. गमने तव सञ्जातं

गमिता गमने मन्दा २४.१४५.ख. गम्भीरी चैव गम्भीरा २४.१४६.क. गम्यतां साध्चरिते २३.५०.क. गया गयावासिनी च २४.१४६.ख. गलद्वाष्पाफुलाक्षोऽस्मि १.१२.ख. गलन्मदगजग्राम १४.१६.क. गले बहवा चिन्तयामि १३.१८.ख. गानासक्तमना गन्त्री २४.१४१.ख. गानोन्मत्तमणिश्रीका २४.१४७.ख. गान्धर्वेण विवाहेन २८.१३४.ख. गाम्भीयदिधिका लज्जा रेन.४६.ख. गायत्युच्चै राधिकेति ·२७.७.**ख**. गायन्ति वैष्णवीं गाथां २.२०६.क. गायन्तीं देवगान्धारं ७.२२२.ख. गायन श्रीराधिकादेव्या ७.२०६.ख. गायत्रीं गायतः पुंसी २.१२३.क. गायत्र्या च महादेव्या १४, ५.क. गाहा गुहनिषेव्या च २४.१५०.क. गीतवाद्यादिभिनित्यं १०.२६.क. गीत विद्यापन नृत्य एक २७.३४.ख. गीर्यमाणा गोरसाढचा २४,१४८.क. गुङ जन्मध्रवत रुता २४.१३७ क. गुणा अगण्या अनदा रद.१७.क. गुणाः सत्त्वादयश्चापि ११.७.ख. गुणिता गुणपूर्णा च २४.१३८ क. गुणिनं रूपिणं हष्ट्वा १५.१५ क. गुणे वाप्यथवा रूपे १५.१४.ख. गुणेषु लीयमानेषु ११.५.क. गुरुदारेषु यो जात २.१६६ क. गुह्यमेतत् प्रवक्ष्यामि ४.१६.क. गृहसम्मार्जनालेप ७.독乂.평.

गृहाङ्गणमहोद्यान ७.११२.क. गृहा भवन्त्र मे विप्राः १५.६४.क. गृहारमभेऽनर्घ्यं मध्यं १५.२३.ख. गृहीत्वा मुरलीं वामे १६ ५.क. गेया गोयान रसिका २४ १४७ क. गेहिनी गोक्षमाधीरा २४.१५०.ख. गोकामुखः कामगिरिः २.६४.क. गोप्रहा गोप्रहाह्नाद २४.१३५.ख. गोतनुगोंतता गावा २४.१४०.क. गोदावरी च निविन्ध्या २.६८.क. गोधनाह्नादसन्तुष्टा २४.१३६ क. गोघा गोघाङ्गुलिशा २४.१४१.क. गोपगोपाचितः चैव २४.१४२.ख. गोपगोपीगणप्रेस १.११.क. गोपत्वं प्राप्य सुचिरं ७.३३.ख. गोपवेशधरो गोपै ७.४५.ख. गोपानाज्ञापयामास २०.४१.स. गोपानाह्य सकलान् २४.१.ख. गोपालाः कृष्णवचसा ७.४३.ख. गोपालाः कृष्णसृहदो ७.३४.ख. गोपालाः सुबलस्तोक ७.२५.क. गोपालान् नायकान् कृत्वा २५.५.क. गोपालास्तस्य देवस्य 9.83.4. गोपालै: शक्तिभि: साधै २५, ६६.ख. गोपालैरपि गोपीमि २०.३द.क. गोपालीर्नटवेशीश्वः २७.३०.क. गोपिकां गोपिकामन्तरा २ . १७६.क. गोपिकास्तत्र या भद्रे 15.38 e गोपीगोपगणाकीण १०.२६.ख. गोवी गोपालसक्ता व २४.१४२.क. गोपीराज्ञी शशिमुखी २४.३६.₫.

| गोफला गोफलकरी                                | २४.१४३.क.      | गौरी गोश्वसितामोदा         | २४.१४=.ख.                               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| गोबला गोबलीवदं                               |                | गौरीपुरमिति च्यातं         | ४.१७.क.                                 |
| गोबालकलिताभूषा                               | २४.१४४.क.      | गौरीलोकः प्रिये प्रोक्तः   | ५.३.क.                                  |
| गोभारभरणासक्ता                               | २४.१४५.क.      | गौरीलोकपुरस्तात्           | ४.४०.क.                                 |
| गोमती मध्यमात् नेत्रात                       |                | गौर्गोभिः कमिता चैव        | २४.१३४.ख.                               |
| गोमुत्रैर्थमुनाक्षीरैः                       | ७.२४०.खाः      | गौर्योरन्तरगः कृष्णो       | २८.१७५.क.                               |
| गोलोकपरिषदवर्गाः                             | ७.१२२.क.       | ग्रहेश <u>ै</u> भीसित्दिशै | १५.५३.ख.                                |
| गोलोकमण्डना या सा                            | ७.२४१.क.       |                            |                                         |
| गोलोकमवधि कृत्वा                             | २६.३१.ख.       | घटे आकाशवित्रत्यं          | <b>५.</b> १.क.                          |
| गोलोकवासिनः सर्वान्                          | २६.३३.ख.       | घट्टो मानसगङ्गायाः         | ७.२३२.ख.                                |
| गोलोकाख्या धृताऽभिड                          |                | घण्टाकर्णनिषेव्या च        | २४.१४२.क.                               |
| गोलोकान्निर्ययुः सर्वे                       | २६.३६.ख.       | घनश्यामवपुर्विद्यु         | २८.१२६.क.                               |
| गोवर्धनस्तु ककूभ                             | २.६४.क.        | घनसारेण घटिते              | १४.२०.ख.                                |
| गावधनस्य ग <u>र</u> ून<br>गोवर्धनाद्यैगिरिभी | ७.६.ख.         | <b>घनागमकृतरति</b>         | २४.१५३.ख.                               |
|                                              | २४.१४४.ख.      | चनानन्दा घनमयी             | २४.१५३.क.                               |
| गोवाहनमनोज्ञा च                              | १०.४.क.        | घर्षणा घृष्टरूपा च         | २४.१५४.क.                               |
| गोविन्द गोगणातिष्न                           |                | घाटिता घटिता चैव           | २४.१५१.क.                               |
| गोविन्दचरणद्वनद्वमकर                         | <b>१.</b> 乂.布. | घृणावती घातकरी             | २४.१४२.ख.                               |
| गोविन्दचरणवन्द्रसेवा                         |                | घोटकाकारकलिता              | २४.१५१.ख.                               |
| गोबिन्ददेहसौरभ्यं                            | १८.१२.ख.       | घोरघर्घ रनिःश्वनाः         | २६.४०.ख.                                |
| गोविन्दनामश्रवण                              | १.३.ख.         | वार्यव रागास्त्रपाः        | ((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| गोविन्दमद्भुताकार                            | १५.६४.क.       | नार्वे विद्या              | २४.१४.ख.                                |
| गोबिन्दसेवाकुशला                             | २.११२.क.       | चकार कर्म तहिब्यं          |                                         |
| गोविन्दसेवानन्दस्य                           | १.१५.ख.        | चकोराक्षि चञ्चलाः          |                                         |
| गोविन्दस्य भवान् मा                          | न्यो ६.१७.क.   | चक्रपाणिश्च चिकता          |                                         |
| गोविन्दस्य हि तद्र्पं                        | २४.२८.खा.      | चक्रचस्मि स्मितसार         |                                         |
| गोविन्दहृदयानन्दं                            | १.७.ক.         | चक्रराजे महादेवी           | ४.२४.ख-                                 |
| गोसर्जनकरी र्वव                              | २४.१४६.ख.      | चकस्य दक्षिणे भागे         | ४.४२.ख.                                 |
| गोसारणकरी चैव                                | २४.१४६.क.      | चक्रुराकर्षणार्थं च        | १६.२०.ख.                                |
| गौरवर्णा च या देवी                           | ४.४६.क.        | चक्रे रेखात्रययुते         | ४.३.ख.                                  |
| गौराङ्गो नादगम्भी                            |                | चक्षुषस्तु तथैवार्का       | १०.४५.ख.                                |
| गौरीं च गुञ्जरीं र                           |                |                            | ११.७१.ख                                 |
|                                              |                |                            |                                         |

| चञ्चला चिञ्चिनायेष्टा     | २४.६१.क.     | चयरूपा चयाकारा               | २४.६३.ख.  |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| चटका चटकप्रीता            | २४.६१.ख.     | चरन्ति गोपगोपीषु             | ৬. হও. ক. |
|                           | ७.६६.ख.      | चरित्रं पवित्रं यतः          | २६.१४.ख.  |
| चतुर्दन्ता गजा यस्य       | २.१२६.ख.     | चरित्रचारिणी चर्च            | २४.६४.क.  |
| चतुर्दारयुते स्थाने       | ४.२१.क.      | चर्मण्यती रोधवती             | २.६९.ख.   |
|                           | १५.६६.स.     | चलाचलित्रया चैव              | २४.६५.क.  |
|                           | २.११३.कं.    | चाक्षुसाख्ये मनी सत्य        | २.४४.क.   |
|                           | 义. ? ? o. 布. | चामीकराकारगौरी               | २४.६०.ख.  |
|                           | २.१६८.ख.     | चारुचन्दनचर्चाङ्गे           | १४.२१.क.  |
| चतुर्भुजा कापि शक्ति      | १४.४८.ख.     | चारुप्रमन्नवदनाः             | २.१६६.ख.  |
| चंतुर्भुवा रक्तवर्णा रक्त | २०.१४.क.     | चारुप्रमन्नवदना              | २२.५४.ख.  |
| चतुर्भुजा रक्तवर्णा रक्ता | ४.द.ख.       | चाषरूपा चूष्यरसा             | २४.६४.ख.  |
| चतुर्भुजा शहुचक           | ४.४१.ख.      | विक्षेप च पुनलिङ्ग           | ५.५.ख.    |
| चतुर्मुखा अष्टमुखाः       | ११.२६.ख.     | चिक्षेप तस्योरिस नि          | २८.१४६.ख. |
| चतुर्लक्षणयुक्ता च        | २४.६६.क.     | चित्तं तस्य हृतं मया         | २७.३.ख.   |
| चतुश्वीरधरा चीरा          | २४.६४.ख.     | चित्तशीतिविचित्रश <u>्री</u> | १.४.ख.    |
| चतु:षष्टिकोटिमिता         | १७.७.ख.      | वित्ताकर्षणरूपे खं           | १८.१३.क.  |
| चतु:षष्टिकोटिमितो         | ४.१.ख.       | चित्रंशा चातकी चन्द्रा       | २४.६२.क.  |
| चस्त्रारः पर्वताकाराः     | २.२७.क.      | चित्स्वरूपो ज्ञानरूपो        | १०.१५.क.  |
| चन्द्रकान्तशिलाजाल        | २.१३३.क.     | चिन्तमानस्य नेत्रान्ता       | ३.१७.क.   |
| चन्द्रभाससूर्य भास        | ७.६१.ख.      | चिन्तयंस्त्वां वरारोहे       | २५.६.क.   |
| चन्द्रवंश्या ताम्रपणी     | २.६६.क.      | चिन्तयन्ती च तां देवी        | २६.४.ख.   |
| चम्द्रहासेन्द्रहासी च     | B. Ko 9.0    | चिन्तयन्ती यदा वस्त्रं       | १७.३३.ख.  |
| चन्द्रातपयुते रतन         | ४.२२.क.      | चिन्तयामास केनैव             | २८.२२.ख.  |
| चन्द्रावलीं गौरवेहां      | २८.७.क.      | विन्तयामास विश्वातमा         | २४.द.ख.   |
| चन्द्रावली तथा चान्या     | ७.५१.ख.      | चिन्तामणि गले बध्वा          | २.१४०.क.  |
| चन्द्रावलीति लोकेऽस्मिन्  |              | चिन्तामणिमणिमालां            | १३.१८.क.  |
| चन्द्रावलीति विख्याता     | ७.५३.क.      | चिन्तामणिमयी भूमि            | १०.३०.ख.  |
| चपलं चपला यूयं            | ४१.४३.क.     | चिन्तामणिरिति स्थात          | १३.११.ख.  |
| चपला चम्पकमोदा            | २४.६३.क.     | चिरं तप्त्वा तपश्चात्र       | ४.३२.ख.   |
| चपले चपलाकारे             | २८.३५.क.     | चिरं निमील्य नयने            | २२.५०.क.  |
|                           |              |                              |           |

| चिरेणापि न वायाताः        | २०.२.ख.   | जगतां जननी नित्या      | ४.५०.क.     |
|---------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| चीनाचारपरा चैव            | २४.६२.ख.  | जगतामुपकर्त्री च       | २४.१५६.क.   |
| चुकूज भृङ्गो नवको         | २८.१३६.क. | जगत्कारणमेके वै        | ४.१६.ख.     |
| चुच्च तत्पाटलिता          | २८.१४३.क. | जगत्सवं त्विय न्यस्तं  | ११.१८४.क.   |
| चुचुम्ब वनत्रं रसला       | २८.१४२.क. | जगन्मोहा मोहरूपा       | २४.३५.क.    |
| चूतजम्बूनीपवटाः           | २.२७.ख.   | जगर्जुश्च महासत्त्वा   | २६.३७.क.    |
| चूतद्रुमे वायुविधूत       | ११.८५.ख.  | जगाद् राघे धन्यासि     | २८.१०६.क.   |
| चेटा भङ्गुरभृङ्गार        | ৬.৬५.ख.   | जगाम यत्र गोविन्द      | २७.७.क.     |
| चेटघः कुरङ्गीभृङ्गारी     | ७,८६.क.   | जगाम राधानिकटं         | २८.१०८.क.   |
| चेष्टाश्चकुर्बहुविधा      | २०,३३,क.  | जगाम शनकैर्नीप         | १२.५.क.     |
|                           |           | जगौ कलं यशस्तस्य       | २८.१६.क.    |
| छत्रं यस्य च केसरस्य      | ११.७७.ख.  | जग्राह पाणिना काचि     | र् २२.३०.क. |
| छत्रा छत्रमयी छत्र        | २४.१५५.ख. | जङ्गमा जङ्गमेशानी      | २४.१५६.ख.   |
| छदप्रिये छोटिकया          | १४.२२.ख.  | जजाप परमं जापं         | २३.१०.क.    |
| छदरूपा छन्नरूपा           | २४.१५६.ख. | जजाप परमां विद्यां     | २३.१७.क.    |
| छदाकर्णा छादिनी च         | २४ १५६.क. | जटाजूटधारिणी च         | २४.१६०.क.   |
| छन्दांसि छत्रमानुष्या     | १४.२२.क.  | जहराडभिलाष्या च        | २४.१६५.ख.   |
| छन्दा छन्दमयी चैव         | २४.१५७.ख. | जडिनी जडसुप्रीता       | २४.१६२.ख.   |
| <b>छन्दोभिविविधीर्वेद</b> | १५.२४.क.  | जनः प्राप्नोति विपुलं  | १०.३८.क.    |
| छन्नं कृष्णप्रतिष्ठायं    | ७.२१४.ख.  | जननी जननीतिज्ञा        | २४.१६१.क.   |
| छलाछलकरी छल्या            | २४.१५५.ख. | जनयति जनकस्ते          | ७.१४७.ख.    |
| छागवाहनसेव्या च           | २४.१५५.क. | जनुरनुगमितस्या         | ७.१६६.ख.    |
| छायामयी छायिनी च          | २४.१५५.क. | जपत्येवं महामन्त्र     | २.३४.य.     |
| छालिक्यं दिधतं नृत्यं     | ७.२२२.क.  | जपन्नष्टाक्षरं मन्त्रं | १४.७५.क.    |
| छिन्नमस्ता छन्नमूर्ति     | २४.१५७.क. | जपन्ति च महामन्त्रं    | २.४०.ख.     |
| <b>छेकाछेकखेलमाना</b>     | २४ १५४.ख. | जपन्तीं मोहनं मन्त्रं  | १४.६२.क.    |
|                           |           | जपस्व परया भक्तया      | २६.४०.ख.    |
| जक्षिणी जक्षसेन्या च      | २४.१६८.क. | जपाकुसुमसङ्काशा        | १६.२२.ख.    |
| जगज्जननि जन्तूनां         | १४.२३.क.  | जपा जप्या जपकरी        | २४.१६१.ख.   |
| जगज्जनमनोहारी             | १४.८७.क.  | जप्त्वा बीजिमदं भद्रे  | २८.४१.क.    |
| जगज्जये वाद्यमभू          | २५.१३६.ख. | जम्बीरिविपनासक्ता      | · २४.१६५.क. |

| जम्बुनाद्याश्च ताम्बूल | ७.७٤.क.   | 3                       | ११.१६२.ख.   |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| जम्बुवत्सेविता चैव     | २४.१६४.ख. | जय रससागर करणा          | ११.१५५.ख.   |
| जम्बुद्विगुणविस्तारः   | २.७३.ख.   | जय रिपुवारिधिशोषा       | ११.१६२.क.   |
| जम्बूलमलिका रक्ता      | २४.१६३.ख. | जय विषमाशुग सम          | ११.१५६.ख.   |
| जमभप्रवैरिणी चैव       | २४.१६६.क. | जय वृन्दावन विपिन       | ११.१५७.ख.   |
| जय कनका जुदसङ्गत       | ११.१६३.क. | जय सेवितपदविपद          | ११.१६५.क.   |
| जय कमलोदरसोदर          | ११.१६०.ख. | जलजास्ये जलेशानि        | १४.२३.ख.    |
| जय कलिकल्मषराशि        | ११.१६४.क. | जलवासा जालहीना          | २४.१६७.ख.   |
| जय कल्पान्तसुकल्पित    | ११.१६०.क. | जला जलमयी चैव           | २४.१६७.क.   |
| जय गणनायक नाथ          | ११.१५७.क. | जलानामधिपो देवः         | २.१५७.ख.    |
| जय जगतीतलवलय           | ११.१६३.ख. | जले राधां स्थले राधां   | १६.३२.ख.    |
| जय जगदुद्भवयोनि        | ११.१५६.क. | जहासाधरविम्बान्त        | . २२.३३.क.  |
| जय जय कान्ते जगति      | २१.१४.क.  | जह्बुर्वनं दावकृशानुना  |             |
| जय जय कारण कारण        | ११.१५६.क. | जाता कथमिहाश्चयं        | ११-१-स.     |
| जय जय चिकुर निकुर      |           | जाता वेती महात्मानी     | ४,१२,व      |
| जय जय जननि जननि        |           | जातेयं सुन्दरी साक्षा   | १६.१३.ख.    |
| जय जय जय जय            | २१.२२.क.  | जानन्ति पद्मपत्राक्षे   | 8.年.年.      |
| जय जय दामिनि मारि      |           | जानन्ति भैरवी चापि      | ११.११५.ख.   |
| जय जय नभोमण्डल         | २१.१६.    | जानन्तोऽपि न जानीम      | r: E.88.4   |
| जय जय प्रणतिसन्त       | २१.२०.    | जानासि तत्त्वं कृष्णस्य | र २६.२६.ख.  |
| जय जय राधे कृत         | २१.१२.क.  | जानीह मां महाबाहो       | २५.१००.क.   |
| जय जय शम्बरकार         | २१.१६.    | जानीहि त्वं महाबाही     | ११.१८.ख.    |
| जय जय सकल स            | २१.१५.    | जाने त्वां देवदेवेशि    | २५.७.क.     |
| जय जय हरिहर            | ११.१६५.ख. | जाम्बवत्यपि जम्बाला     | २४.१६४.क.   |
| जयदेव महेशान           | Y.Xo.81.  | जायन्तां च भूमी शीव     | त्र ४.३२.क. |
| जयदेवाधिपमौलि          | ११.१५८.क. | जाया जेयविजेती च        | २४.१६६.ख.   |
| जय धरणीधर धर           | ११.१४६.ख. | जिगाय राधा स्मर         | २८.१५६.क.   |
| जय धृतहारे त्रिभुवन    | २१.१३.क.  | जितकामधनुः सुभू         | १६.२२.क.    |
| जय नरिकन्नरदनुज        | ११.१६४.ख. | जितका मधनुदिव्य         | १०.११.क.    |
| जय पीतांशुकवेष्टित     | ११.१६१.ख. | जितका मधनुश्चारु भूयु   | २३.४४.स.    |
| जय यमिनां हृदया        | ११.१६१.क. | _                       |             |
| वन नागम द्वाम          | 43.0 42.1 |                         |             |

| जितक् मौं स्नतपदा          | १२.२६.ख.        | ठं ठं ठनिति शब्दाढ्या व |                     |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 44                         | द.१५५.क.        | ठकाराक्षररूपे त्वं      | १४.२६.ख.            |
| जितामित्रा च जेत्री च      |                 | ठद्वयानन्दसङ्काशे       | १४.२६,क.            |
| जिह्वाग्रस्था जगद्योने     | <b>६,४७</b> .क. |                         |                     |
| जिह्नाम्लाद्विनि:सृत्य     | ११.५६.क.        | डमड् डमरुहस्ता च        | २४.१७०.ख.           |
| जिह्नास्थलं समाश्रित्य     | ११.४६.ख.        | डाकिनी भियोंगिनी भि     | २२.३६.ख.            |
| जीवन्ति जीवनधृतोऽपि        | ७.१५१.क.        | डाकिनीलाकिनीभ्यां च     | ४.५५.ख.             |
|                            | २४.१६२.ख.       | डि डि डि डिमडास्त्रारि  | १४.२७.क.            |
|                            | २६.४५.ख.        | W.                      |                     |
| जूम्भन्तो मोहमापन्नाः      |                 | ढकारवर्णरूपे त्व        | १४.२५.ख.            |
| ज्मभापि ज्मभमानास्या       | २४.१६४.ख.       | ढक्काराद्यानन्दिचित्तं  | १४.२५.क.            |
|                            | २४.१६३.क.       | 2444 /1944              |                     |
| ज्ञात्वा तामारमगुरवे       | २०.२२.ख.        | तं कदम्बतरुश्रेष्ठं     | २६.३२.क.            |
| ज्ञात्वा मदातुरं देवं      | २७ ११.क.        | तं नु त्रिविक्रमं देवं  | २.१८६.क.            |
| ज्ञानविज्ञानगोविन्द        | १.३६,क.         |                         |                     |
| ज्ञानविज्ञानसम्पन्नं       | १.८.क.          | तं रूपं विश्वती राधा    | 4.88.86.            |
| ज्ञानहीने ततस्तस्मिन्      | ४.२५.ख.         | तं विहायापि तिष्ठन्त्या |                     |
| ज्योतिब्रह्ममयं तेजो       | १०.१६.क.        | तं समाकृष्य सा देवी     | ४.१३.ख.             |
| <b>च्योतिमंयवपुर्मात्र</b> | ४.द क.          | तं समानीय बद्ध्वा वै    | २६.४६ ख.            |
| <b>च्योतिमंयशरीरात्म</b>   | ६.६.स.          | तक्षिणी तक्षरूपा च      | २४,११०.क.           |
| ज्योतिमंय तेजसा च          | २.१६४.ख.        | तक्कुनी तक्कुमहिमा      | २४.६८ क.            |
| ज्योतीरूपं परबह्य          | <b>५.६.</b> ख.  | तिच्चत्ताकर्षणोपायो     | १३.६.ख.             |
| ज्योतीरूपं तु मुक्तानां    | <b>द.२द.ख.</b>  | तिचनतावशगो नान्यत       | १.४७.ख.             |
|                            |                 | तच्चिन्ताविष्टचित्तस्य  | १.४६.ख.             |
| झञ्झारूपा झटा चैव          | २४.१६६.क.       | तच्छृणुध्वं मम वची      | २२.६१.ख.            |
| झटिति ज्ञानविदिते          | १४.२४.क.        | तच्छृणुष्य महाभाग       | ् २५.५१.क.          |
| झररूपा झवाकारा             | २४.१६६.ख.       | तच्छत्वा त्रिपुरादेवी   | · २४.१४. <b>क</b> . |
| <b>झिण्टीकुसुमसंशोभा</b>   | १४.२४.ख.        | तच्छुत्वा राधिकां तां   | २५.१०६.ख.           |
| । शास्टा उपुरावाना         |                 | तच्छ्रत्वा वचनं तेषां   | १२.३६.क.            |
| टं टं टिमिति टङ्कारि       | १४.२५.ख.        | तटबर्धनभद्रेह           | ७.३१.क.             |
|                            | १४.२५.ख.        |                         | २४.६६.क.            |
| टलस्थालाधारस्थाने          |                 |                         | २४.६६.ख.            |
| टीका टक्कारिणी चैव         | २४.६६.ख         | Halillitti diodi        | 4 - 6 - 4 - 46      |

| ततं वीणादिकं साध्व      | २८.३.क.     | ततः शृङ्गारनामायं      | १२.१३.क.          |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| ततः कामाङ्कुशा देवी     | १७.४२.ख.    | ततः स चिकताक्षस्तु     | · <b>६.२३.</b> ख. |
| ततः किमकरोद्देवी कि     | ११.१५३.क.   | ततः सन्तुष्टहृदयः      | ११,११०,क.         |
| ततः किमकरोद्देवी भव     | ता १६.१.क.  | ततः सरस्वती तूणं       | ११.१८०.क.         |
| ततः किमभवत्तत्र         | १६.१.क.     | ततः सर्वे न जानन्ति    | ११.१५.ख.          |
| ततः किमभवत्तासु         | २०.१.क.     | ततः सा कथयामास         | २७.३६ क.          |
| ततः किमभवत्पश्चात       | १७.३.म.     | ततः सा कामवशगा         | २८.६६.क.          |
| ततः किमभवत्पश्चारित्र   | १३.१.क.     | ततः सा च महादेवी       | २४.६.क.           |
| ततः किमभवत्पश्चाद्      | २६.१.क.     | ततः सा त्रिजगद्वात्री  | १७.६.व            |
| ततः कियद्दूरगत          | १७.३७.ब.    | ततः सा त्रिपुरासिद्धा  | २३.२४.ख.          |
| ततः कृष्णपरीक्षार्थं    | १५.३.क.     | ततः सा त्वरया वृन्दा   | २४.१.क.           |
| ततः कृष्णोऽपि सर्वज     | २८.४१.ख.    | ततः सा परमप्रीत्या     | ११.१७७.क.         |
| ततः कुढा जगन्माता राध   | बा २२.३७.क. | ततः सा परमा देवी       | २८.१०.ख.          |
| ततः कुद्धा जगनमाता रोष  | ष २२.२४.ख.  | ततः सा प्रेमसंस्निग्धा | ११.७१.क.          |
| ततः क्षणान्तरे कृष्णो   | २७.१३.क.    | ततः सा मुरली प्राह     | २८,४४.ख.          |
| ततः क्षणान्तरे तस्था    | २२.४०.क.    | ततः सा राधिका देवी     |                   |
| ततः परं किमभवव्         | २३.२६.क.    | ततः सा राधिका देवी     | पु २७.२.क.        |
| ततः परं तपोलोको         | २.१८३.क.    | ततः सा राधिका भी       | त्रं २३.२४.ख.     |
| ततः परं नीलसुभगे        | २३.११.ख.    | ततः सा राधिका सिद      | १३.२० क.          |
| ततः परमदुर्दशं          | १५.५५ ख.    | ननः सारूप्यमापन्ना     | २०.१४.ग.          |
| ततः पुननिजाकारं         | १५.६५.ख.    | ततः सा वशमापन्ना       | २५ ४३.क           |
| ततः पुनर्महादेवी        | १५.२.क.     | ततः सा सान्त्वया वाच   | बा २३.६८.क.       |
| ततः पुनर्महेशानी        | २३.५०.ख.    | ततः सुमुखि गन्धर्वा    | २ ६६.क.           |
| ततः पूर्वस्मृति प्राप्य | २६.२.क.     | ततः सोऽहं कृपासिन्धु   | १६.४.स.           |
| ततः पृष्टश्चादकारै      | २३.३०.क.    | तनः स्रवत्सु रत्नानि   | १५.३३.क.          |
| ततः प्रभृति तस्यैव      | ४,३५.क.     | ततः स्वदृष्टिसुधया     | २२.३३.ख.          |
| तनः प्रसन्नवदनो         | १४.७२.ख.    | ततः स्वयं मणिश्चाहं    | १३.११.क.          |
| ततः प्रसन्ना सा देवी    | ४.३६.ख.     | तत आज्ञापयामास         | २६.३०.क.          |
| ततः प्रादुर्वभूवुस्ते   | १५.१६.ख.    | तत बाह महेशानी         | २०.११.क.          |
| ततः श्रीकृष्णदेवोऽपि    | २३.२७.क.    | तत कर्वं महादेव्या     | ४.१.क.            |
| ततः श्रीवलरामासी        | २२.२३.ख.    | ततस्तं प्रेमवननै       | ६.२६.क.           |
|                         |             |                        |                   |

| ततस्तं भगवद्गाया          | ६.१.क.           | ततोऽधिकतरत्वं च                   | द.द.क.           |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                           | २८७.क.           | ततोऽध्वनिसलीलास्ता                | २१.४८.क.         |
| ततस्तद्वचनं श्रुत्वा      | २६.६६.क.         | ततोऽनङ्गमेखला सा 🕝                | १७.३३.क.         |
| ततस्तस्याः समुद्भूताः     | २२.६६.क.         | ततोऽनुगोत्रस्खलनं                 | २८.१५८.क.        |
| ततस्तस्याः स्मृतिजीता     | २६.३.ख.          | ततोऽन्याः शक्तयस्तस्याः           | २१.३.क.          |
| ततस्तस्या महादेव्या       | २२.५३.ख.         | ततोऽन्या विप्रवित्ताख्या          | २.१०७.क.         |
| ततस्तस्या विलोक्यैव       | १६.३०.क.         | ततोऽपरा महाशक्ती                  | २०.२०.ख.         |
| ततस्तां स्तोतुमारब्ध      | १४.१.ख.          | ततोऽपि कृष्णमाहात्म्यं            | द,११. <b>ख</b> . |
| ततस्ताः विस्मयाविष्टाः    | २१.५७.क.         | ततोऽपि देहजैदेंवैः                | १४.६.ख.          |
| ततस्ताः शक्तयः सर्वा गत्व | <b>१२१.११.क.</b> | ततोऽपि महीकृष्णस्य                | ड,१०.क.          |
| ततस्ताः शक्तयः सर्वा देवी | १७.२३.क.         | ततोऽपि वेदाश्चत्वारः              | १४.६.क.          |
| ततस्ताः शक्तयः सर्वा ययु  | १६.२०.क.         | ततोऽप्यङ्कुशमुद्रां च             | १७.४४.ख.         |
| ततस्तान् पुरुषान् दिव्य   | १५.२६.ख.         | ततोऽप्यन्तिह्ता देवी              | ४.३६.क.          |
| ततस्तान् भगवान् सोऽहं     | १५.४७.क.         | ततोऽरणदृशा दृष्ट्वा               | ११.६६.ख.         |
| ततस्ताभिः प्रकृतिभि       | २२.४६.ख.         | ततोऽरुणारुणदृशः                   | १७.२४.ख.         |
| ततस्तामाह भगवान्          | ४.५१.क.          | ततोऽलब्ध्वा वरारोहा               | २१.४६.क.         |
| ततस्तासां बाणवर्षा        | १७.२५.क.         | ततोऽहं कृपयाविष्ट                 | १५.२५.ख.         |
| ततस्तु शाल्मलीद्वीपो      | २.७६.ख.          | ततोऽहं च जगत्स्वामी               | १४.५७.क.         |
| ततस्तुष्टाव विकलो         | २४.५.क.          | ततोऽहं प्रकृति नित्या             | १४.२.क.          |
| ततस्तुष्टा वृषा गावः      | १५.६५.ख.         | ततोऽहं प्रहसद्वनत्रो बल           | १५.१५.ख.         |
| ततस्तु सर्वभूतानि         | १४.४३.क.         | ततोऽहं प्रहसद्दक्त्रो ली <b>ल</b> | २०.४६.क.         |
| ततस्तेऽमृतमानीय           | २६.५५.ख.         | ततोऽहं भगवानादी                   | १४.४६.ख.         |
| ततस्ते कुपिता वाणैः       | २६.४४.क.         | ततोऽहं विस्मयाविष्टो              | ११.११६.ख.        |
| ततस्ते गोपशिशवो           | २६.४४.क.         | ततोऽहमपि तां दृष्ट्वा             | १७.४.क.          |
| ततस्ते देवगान्धारं        | २५.५१.ख.         | ततोऽहमस्या वश्यार्थं              | १३.२२.ख.         |
| ततस्ते सायुधाः सर्वे      | २६.३३.क.         | ततो गन्धवती दिव्या                | २.१५५.ख.         |
| ततस्तैः 9ुरुषैदेंव्या     | २६.५६.ख.         | ततो गोपगणाः सर्वे                 | २६.३६.क.         |
| ततस्तैः पुरुषैनित्यं      | २२.६८.का.        | ततो गोपाः षडञ्जेभ्यो              | १२.३५.क.         |
| ततस्तैः पुरुषैस्ताभिः     | २६.२१.क.         | ततो गोपीश्च गाश्चैव               | 8. १६. 新.        |
| ततातिकरी तान              | २४.१०१.क.        | ततो गोलोकमागत्य                   | २५.७७.क.         |
| ततिनी तडिनी चैव           | २४.१०२.क.        | ततो जलात् समुत्याय                | ७.२२६.ख.         |

| ततो जहास सा बाला        | १३.२५.क.  | तत्कथ्यतां महाभागा      | ६,२५,ग     |
|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| ततो दिन्ये मणिमये       | ११.११२.ख. | तत्कामा विस्मयं प्राप्त | र २८.२१.स. |
| ततो धेनूः समानीय        | १५.४५.क.  | तत्कालसम्भवा किन्तु     | ६.२१.क.    |
| ततो नटांश्चारुक्पान्    | २६.१०४.क. | तत्कोटिकोटिगुणितं       | १.१३.ख     |
| ततो नभश्च महति          | ११.७.क.   | तत्क्षणादेव सा बाला     | २३.६०.क    |
| ततो भगवतीत्युक्तवा      | २३.७.क.   | तत्तत्ववेदिनः सिद्धाः   | ६,द.ख      |
| ततो भगवती देवी गा       |           | तत्तत्त्वं सैव जानाति   | €.३०.ख.    |
| ततो भगवती देवी विक      | ल २३.२.क. | तत्तत्सर्वं क्षणादेव    | २५.४१.ख.   |
| ततो भद्राश्ववषं तु      | २.३०.क.   | तत्तत्सुखिवहीनस्य       | १.१४.क.    |
| ततो मदद्विरदगति         | २३.३४.क.  | तत्त्वया रन्तुमिच्छामि  | ११.१०६.क.  |
| ततो मद्भनात् सर्वे      | २०.५०.क.  | तत्तद् भवतु ते नाय      | १५.५१.ख.   |
| ततो मम पादाम्भोजा       | १२.३७.ख.  | तत्तद्विलासमृदुहास      | ७.१४५.ख.   |
| ततो ममेच्छया काचि       | १५,४५.क.  | तत्तु वृन्दावनस्थानं    | १ २६.क.    |
| ततो महाईरत्नाढघो        | २८.५७.इ.  | तत्परं यत्कृतं तेन      | ६.२१.ख.    |
| ततो मुद्रां समुद्रां सा | २३.१३.क.  | तत्पादसेवासम्बन्धाद्    | १.४८.क.    |
| ततो मेरोर्वायुकोणे      | २.३६.क.   | तत्पुष्पमालासंस्पर्शात् | २८.११७.ख.  |
| ततो मे मुग्धिचत्तस्य    | १२.१२.ख.  | तत्त्रेमपाशसम्बद्ध .    | १२ ३६.ख.   |
| ततो मे विस्मयो जातः     | १२.२८.क.  | तत्त्रेम्णो रसमिश्राच्च | १२.३३.ख.   |
| ततो राधा महादेवी        | २२.५७.ख.  | तत्र चिन्तयतस्तस्य      | २४.१.ख.    |
| ततो लक्ष्यत्रयोध्वें च  | २.११०.क.  | तत्र तिष्ठति देवेशो     | २.६२.क.    |
| ततो लङ्का नाम पुरी      | २.१५६.ख.  | तत्र दुन्दुभयो नेदु     | २२.६७.ख.   |
| ततो वत्सतरीमचापि        | १५.४८.ख.  | तत्र प्रियन्नतसुतो      | २.७५.क.    |
| ततो विद्राविणी मुद्रा   | २३.१४.ख.  | तत्र प्रिये कुशद्वीपे   | २.७५.ख.    |
| ततो विरक्तास्ताः सर्वा  | २२.४७.ख.  | तत्र बह्या पृश्निगर्भ 🔧 | २,१८८.क.   |
| ततो बृन्दा भगवती        | २४,२४.क.  | तत्र भद्रश्रवा नाम      | २.३०.ख.    |
| ततो वृन्दारण्यभूमा      | १३.१७.क.  | तत्र वासो रक्षसां वै    | . २.१५३.क. |
| ततो बुन्दावनेश्वर्ये    | २८.११६.स. | तत्रस्यं पुरुषं साक्षा  | २.१७६.ख.   |
| ततो वृन्दा वराङ्गी च    | २५.६.क.   | तत्रस्थाः पुरुषा नित्यं | , २.५५.ख.  |
| ततो व्यक्तोऽव्यक्तरूपो  | . १४.२.ख. |                         | २५.१५१.ख.  |
| ततो हिरण्मयो मेरोः      | २.४४.ख.   | तत्रातिचित्रसुचरित्र    | ७.१४६.स.   |
| तुत्कटाश्ववाणि भन्न     | २४.२२.ख.  | तत्रातिदीप्तवान् देवो   | २५.१७०.क.  |
|                         |           |                         |            |

तथापि तव सौभाग्या २४.३०.क. २.१५६.क. तत्राधिपो जगत्प्राणः २२.१७.ख. तथापि न स्वयं नार्या २.१०४.क. तत्राध्व प्रथना जाता तथा राघाञ्जजन्मानः २६.३७.ख. तत्रापि चत्रोमासान् २.५२.ख. तथा विघेहि सविधे १८.१८.ख. ११.१४६.ख. तत्रैकवकता बत केह तथा शक्तीर्महादेव्याः २५.२.क. तत्रैव नृत्यं गीतं च २८.५२.ख. तथैव तन्यतां धीरे १८.२१.क. २.४५.ख. तत्रीव पुरुषीः सार्ध तथैव त्रिप्रेशानी २०.४६.ग. २.२०७.क. तत्रैव भगवान् साक्षात् तथैव पुरुषांस्तांश्च २६.३०.ख. तत्रैव भ्रमरा नित्यं ६.३६.ख. तथैव भामिनी चेतो २३.७५.ख. १५.१३.क. तत्रीव वसुमान श्रेष्ठः तथैव सा महादेवी २३.१५.क. तत्रव विपिने देव्यो २०.३२.ख. तथैवाद्य विधेयं मे २३.६.ख. तत्रैवाहं गमिष्यामि २७.३२.क. तथैवाप्सरसः सर्वाः २.१०६.ख. तत्समीपं समासाच २८.२४.क. तथ्या तथ्यवता चैव २४.१०३.क. ४.४२.क. तत्समीपे महादेवी तथ्यं कर्तुं वचस्तस्याः २.२०६.ख. तत्सवं चैव जानाति ११.१२४.क. तथ्यं पथ्यं भवद्वाक्या 3. 天. 部. तत्सर्वमोहनं नृत्यं २८.६३.ख. तदत्र कारणं देवि १.१७.क. तत्सुहासप्रकाशेन २८.११५.ख. तदप्राप्तिभयात् शुष्क 2.83.事. तत्स्वर्गस्तच्च मत्यौं वै ६.२२.क. तदर्घमेव लोकानां १८.१६.ख. ५.३५.ख. तथाऽऽचरचराणां च तदवधि विधिविष्णवी ७.१३०.ख. ४.५५.क. तथा कात्यायनीत्याद्या तदा कथं भगवती तथा कुरु महेशानि १८.१२.क. **そき.9**幺. 布. तदा कि मां वशीकर्त २१.३६.क. तथा क्रुडिव कल्याणि १८.१४.ख. २४.१०२.ख. तदा कुद्धा भगवती ४.४५.क. तथागतगताभिज्ञा तदागमनसंहष्टा २८.१०२.क. तथा चरध्वं भो गावो १५.३१.क. तदा जानाति कि सुक्मं ११.१७.क. तथा चरन्ते नियतं ते २.६५.ख. तदा तत्रैव भृङ्गार **द.३.ख.** तथा जलचरा खेव ६.३७.क. तथा तथा यथा योग्या तदा पश्यास्यस्य रूपं २८.१६२.ख. २८.५.क. तदा मम भवेत नृत्यं १.२३.新. तथा तालगणाश्चेव १४.४.ख. २४.१०३.ख. तदाराष्ट्रयतनुस्तन्बी तथा त्वन्मनसः साध्व २२.१३.क. तदा वामांशभागाऽस्ति १३.४.ख. तथा देव्यश्च सर्वाणि ११.१३.ख. तद्परि मम वासं २४.१७४.ख. ७.१४५.ख. तथा दैवविधानजा तदृष्ट्यं च महाक्मं: २.३.क. तथापि कथ्यते कान्ते २३.३२.ख.

|                           |                 |                         | 7-1-7         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| तदूढवें चोत्तरे पाववें    | २.१६१.क.        | तद्वास्यान्युग्धितता सा | २द.४२.क.      |
| तदूष्ट्वें वितलं यत्र     | २.५.क.          | तद्वामनयनप्रान्तात्     | २०.६.ख.       |
| तदूध्वें सार्धलक्षे च     | २.१०१.ख.        | 3                       | २८.११२.ख.     |
| तदूष्वें सुतलं नाम        | २.६. <b>ख</b> . | तद्वेणुश्रुङ्गमुरली     | ৬.৬৬.ক.       |
| तदेतत् पुरुषश्चायं        | ६.१६.क.         | तनुपादनखज्योतिः         | १०.१६.ख.      |
| तदेव द्विविधं साध्व       | १.३४.क.         | तनुप्रभाभिरत्यन्त       | १६.३०.ख.      |
| तदेव निष्कलं ब्रह्म       | ६.१७.क.         | तनी नखाघातजरक           | २८.१४८.क.     |
| तदेवाहं तत्प्रकृति        | १३.१४.ख.        | तन्नाम्ना द्वीपराजोऽयं  | २.७६.क.       |
| तदैव गतधैर्या सा          | १८.१६.क.        | तन्नामना द्वीपवयोंऽयं   | २.७६.ख.       |
| तदैव राधिका देवी          | १८.१४.क.        | तन्नामनीव सुविद्याता    | . ४.२७.ख.     |
| तदैव वशगा देवी            | १७.३४.क.        | तन्निस्यन्ददमन्दसा      | २६.११.ख.      |
| तदैव विष्णुना शीघं        | ५.२२.क.         | तन्मध्यपर्वं द्वितये    | ११.१२०.ख.     |
| तदैव सा महादेवी           | १७.३१.क.        | तन्मध्ये बिन्दुचके च    | ४.३.ख.        |
| तदंवेयं महादेवी तव        | १५.१६.ग.        | तन्ममाचक्ष भगवन्        | ११.१५३.ख.     |
| तदैवेयं महादेची स्वयं     | १४.७३.ख.        | तन्मायामोहिताः सर्वा    | १९.३४.क.      |
| तद्दक्षिणे पुरी चान्या    | २.१४६.क.        | तन्मूले भगवान् स्यामो   |               |
| तद्क्षणे महाभागे          | २.१६३.क.        | तन्मे कथय गोविन्द बि    |               |
| तद्दृष्ट्वा तित्रयसस्या   | : ৬.४०.ক.       | तन्मे कथय गोविन्द या    |               |
| तद्दृष्ट्वा महदाश्चयं     | १६.३६.क.        | तनमे कथय देवेश          | २०.१.ख.       |
| तद् घूलियुक्तोदरपाणि      | ११.६३.क.        | तन्मे कथय धर्मज्ञ       | १६.१.ख.       |
| तद्वेतोरेव भगवान्         | २७.२४.ख.        | तन्मे कथय प्राणेश       | <b>६.३.ख.</b> |
| तद्बुद्ध्वा त्रिपुरा देवी | २८.१०८.ख.       | तपश्चरति वै ध्यायन्     | ३.१३.ख.       |
| तद्बह्य परमं सूक्ष्मं     | ५.१३.ख.         | तपसा तोषमापन्न          | ७.४६.क.       |
| तद्बह्या तच्च रुद्रश्च    | ६.२०.क.         | तपस्विनां तपोगम्ये      | १४.२६.ख.      |
| तद्भवद्देशं पृच्छामि      | ११.१०४.क.       | तपस्विनी तापहीना        | २४.१०४.ख.     |
| तद्भवद्ष्टिमात्रेण        | १६.३३.ख.        | तप्तकोटिकोटीभिरन्त      | १५.५३.क.      |
| तद्रपबद्धचित्तस्य         | - १३.२.क.       | तमातमः सन्दलयन्         | २८.१३८.ख.     |
| तद्र्पमुग्धचित्तस्य       | ・ १३.७.新.       | तमालमालां विदलद्भि      | ११.६१.क.      |
| तद्र्पाः कृष्णनयना        | 8.38.3          | तमोगुणमयः श्रीमान्      | २.१६०.क.      |
| तद्वंशीमधुराराव           | <b>६.३६</b> ,क. | तया देव्यानन्दमय्या     | १५.६.क.       |
| तद्वशीकरणाद् यस्मा        | २७.२७.ख.        | तया विरचिता माया        | २४.१५.क.      |
| Marie Con S. C. C.        |                 |                         |               |

| तया हि मोहिता एता        | २०.४७.ख.                                | तस्मादहं सूक्ममयो         | ११.२०.क.        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| तयेत्युक्तः स सुबल       | २६.५५.ख.                                | तस्मादेतत् परं जातं       | १०.३०.क.        |
|                          | २७.१०.ख.                                | तस्मादेषाऽखर्वगर्वा       | १३,१०.ख.        |
| तयेत्युक्तेन तेनीव       |                                         | तस्माद् द्विगुणविस्तारः   | २.५४.ख.         |
| तयैवारोपितं नित्यं       | १०.३६.क.                                | तस्माद् बहुदलं यहद्       | द,२५,क.         |
| तयोईयो हेमतमाल           | २८.१४२.क.                               | तस्माद् यन्त्रविधानेन     | २१.३०.ख.        |
| तरणिदुहितृनीरै           | ११.६४.क.                                |                           |                 |
| तरन्ति भवपाथोधि          | १.५५.क.                                 | तस्माद् वचो मे भृणु       | २८.२०.क.        |
| तरस्तरणिसन्तुष्टा        | २४.१०६.ख.                               | तस्मान् मानुष्यधर्मा स    | द.२२.क.         |
| तरणतरुभिरुच्चै स्त्वां   | ११.द३.ख.                                | तस्मान्यतोऽस्मन्मान्योऽसि | ह.१७.ख.         |
| तरुणानन्दिनी तीर         | २४.१०७.क.                               | तस्मिन् काले च मन्दार     | २८.८४.क.        |
| तरुणास्ते भविष्यन्ति     | १४.५५.क.                                | तस्मिन् काले जले भूमि     | ११.६.क.         |
| तरुणीः कुरुते वशेन       | ११.६५.ख.                                | तस्मिन् दिव्यतरोम् ले     | १२.५.ख.         |
| तरुणी तरुणानन्द          | १४.२६.क.                                | तस्मै प्रष्टुं प्रयुज्येत | <b>६.२</b> ६.ख. |
| तलातलं तदूध्वें च        | २.५.ख.                                  | तस्य कर्माणि मनुजाः       | २८.६३.क.        |
| तला तल्लयमापन्ना         | २४.१०७.ख.                               | तस्य दन्ते स्थिता पृथ्वी  | २.१२.क.         |
| तल्लिङ्गं पञ्चधा तस्य    | प्र.७.ख.                                | तस्य दर्शनमात्रेण         | १४.७६.ख.        |
| तल्लिङ्गमध्ये यो बिन्दु  | ५.१७.ख.                                 | तस्य नाभिगतः श्रीमान्     | ४.१४.ख.         |
| तव प्रसादाद यद्येषा      | १४.७१.क.                                | तस्य मध्यफणा चके          | ४.१६.क.         |
| तव भवति चरित्रं          | ७.१४४.क.                                | तस्य वने वा गहने          | २४.३४३.         |
| तव वक्त्रोदितां श्रुत्वा | १४.६१.क.                                | तस्य बाक्सिद्धिरतुला      | १४.८३.क.        |
| तव वदनमुदीस्य            | ११.६५.ख.                                | तस्य विश्वेश्वरस्यै       | १.३६.ख.         |
| तवाश्रिता ये पदपक्कुजं   | ११.१४२.ख.                               | तस्यां त्वं भ्रमरी भूत्वा | २८.८४.ख.        |
| तबास्यश्चियं लिप्सु पाय  | ोज २६.१८.क.                             | तस्याः सारूप्यमापन्नाः    | २१.४१.ग.        |
| तवैव चरणाम्भोजे          | २४.११.ख.                                | तस्या अङ्गात् समुत्पन्ना  | १७.७.क.         |
| तवैव पादाम्बुजधूलि       | ११.१४१.ख.                               | तस्या आकर्षणे त्वं हि     | १८.१०.क.        |
| तवैव पादाम्बुजमा         | ११.१४७.क.                               | तस्या एकांशतः पुंस्त्वा   | ७.४६.ख.         |
| तवैव प्रभावं हरिवा       | २६.१४.क.                                | तस्या देव्याः समुत्पन्नाः | १६.१४.क.        |
| तवैव मोहनं रूप           | २५.२६.क.                                | तस्याधानस्वरूपेयं         | १४.४१.ख.        |
| तवैव वदनाम्भोज           | ११.१७३.ख.                               | तस्यापि शक्तिरूपाहं       | २१.३५.क.        |
| तस्मात् स्वाङ्गजया       | ११.१८३.क.                               | तस्या बुद्धि समाकृष्य     | १५.३.ख.         |
| तस्मादस्माद् वनाद्       | २२.१४.ख.                                | तस्या महत्वं कि वक्तुं    | १७.१६.क.        |
| विस्तायत्याच् नवाच् ।    | ((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           |                 |

तस्या वाचः समुत्पन्ना २०.७.क. तस्या विनिर्गतायास्त् १२.२७.क. तस्या विमोहनायैव १६.६.क. तस्या हास्यात् प्रकाश्याऽभूत २०.५.ख. तस्यैव जीवनं रक्ष २०.२६.ख. तस्योपरि सहस्रांश २.११८.ख. तस्योध्वं च प्रदेशे न् ४.१८.ख. तस्योपरिष्टात् कौमारो २.२१४.ख. तस्योपरि हयग्रीवो २.१५१.क. तां दिद्क्षोर्मदोन्मतां १२.३०.新. तां दृष्ट्वा रूपिणीं देवीं २४.४.ख. तां दृष्ट्वा रोषताम्राक्षः २७.१८.क. तां विद्यां कथयिष्यामि २३.१६.क. तां शब्यां कल्पयित्व। त ३.६.क. ताः क्षणाद उद्गता देव्यो २२.३८.ख. ताः पुरस्तान् महादेव्या २१.५.क. ता आलक्ष्य महादेवी २२.४६.क. ता बाहानाहसा देवी २२,३४.क. ताण्डवा ताण्डवप्रीता २४.१००.क. तादशै रूपलावण्यैः २३.४५.ख. तानहं कथयिष्यामि ११.२३.क. तानहं पूजयामास १५.६५.क. तान प्यायध्वमत्यन्त १५.३०.क. तानि ते कथयिष्यामि ७.१६४.ख. तानिनी तान रसिका २४.१०४.क. तान् दृष्ट्वा कीडिता देवी ७.३१.क. तान् दृष्ट्वा त्रिपुरादेह २२-५६.ख. तान् प्रत्यध्वमिदं १४.६७.क. तापिनी तारिणी तारा २४.१०५.ख. तापी रेवा सुषोमा च २.६६ क. तानिर्नक्षत्रमालामि २८.१६७.ख.

ताभिवंजस्त्रीभिच्दार २८.१६६.क. ताभिस्तेषां नत्यतां वै २५.१.क. ताभ्यो गुणाधिका युव २१.५.क. तामन्वेषयताद्यैव २१.६.ख. तामसानां च भूतानां २,११.क. तामाकषित्मिच्छामि १३.१६.ख. तामानय वरारोहां २०.२७.क. तामानीय रसमयीं १६.१६.क. तामाह सान्त्वयन्ती च २४.६.ख. तामेव देवीं त्रिपूरां २०.४२.ख. तामेव नीलराजीव २४.५.ख. तामेव राधिकां देवीं २४.२४.ख. ताम्बलं विमलं चार ७.२२३.ख. ताराचाश्च त्रयश्चीव 28.4. 新。 तारार्श्वनदिभेदै एच 88.0.强. तारावली गुणवती ७.६०.क. तारा विवित्रा गोपाली ७.५७.ख. तालाक्ट्रसिका ताल २४.१०५ क. तावतं तु समानीय २५.११४.क. तावन्ममानन्दयोग्यो २१.३७.क. तासां नामगुणाख्याने 9.40.布. तासां विडम्बनां श्रत्वा २०.२०.क. तासां सामीप्यमागत्य २२.४५.क. तास्ततो निकटे स्थित्वा २०.४३.क. तिका चैव तथा तका २४,६७.क. तिग्मा तकारसन्त्रष्टा २४.६७.ख. तिरस्करोति गोविन्द २२.२०.ख. तिर्य ग्रीवत्वमगम १२.३३.क. तिर्यं ग्गीवमुदा रश्री १२.४० क. तिलं तिलं समाहृत्य २.१०५.ख. तिलकं समरयन्त्राख्यं ७.२१३.ख.

| तिलपुष्पसमाकार            | १६,२४,क.    | तेनैव गीतं गोविन्द             | २.११४.ख.  |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| तिसप्रसूनविलस             | २८.१२३.ख.   | तेनैव त्वनमुखे नित्यं          | १.१६.क.   |
| तिलोत्तमा तुलाहीना        | २४.१०५.ख.   | तेनैव प्रथिता लोके             | १६.२०.क.  |
| तिष्ठस्यखिलभूतानां        | · Y.Yo.研.   | तेनैव मोहिता देवी              | १३.२४.क.  |
| तिष्ठत्यमरसङ्काशः         | २.७.ख.      | तेनैव व्याप्तं सकलं            | १६.११.ख.  |
| तिष्ठन्ति मन आश्रित्य     | ११.३५.ख     | तेनैव सकलं सृष्ट               | ५.१५.ख.   |
| तिष्ठन्ति मम वामांशे      | ११.४६.क.    | तेनैवाहं सदा भ्रान्तः          | १.४६.क.   |
| तीक्ष्णा तीक्ष्णप्रभा पाक | ा २४.११०.ख. | तेभ्यः सदाऽद्यप्रभृतिः         | ४.५३.क.   |
| तीणैः कन्दर्पजलिधः        | २८.१६३.ख.   | ते वै सम्मुखमागत्य             | १५.२५.ख.  |
| तुङ्गविद्येन्दुलेखा च     | ७.६३.क.     | ते वै सामर्ग्यं जुर्वेदान्     | १४.२२.ख.  |
| तुच्छहीना तेजिता च        | २४.६५.ख.    | ते स्रवन्ति महादेवि            | २.१३५.क.  |
| तुरीयां तां ज्ञानशक्ति    | २८.११.ख.    | तेषां देहेभ्य उत्पन्ना         | १५.२५.क.  |
| तुलसीत्वं गता शापात्      | २.२१३.ख.    | तेषां मध्ये रूपवन्त            | २६.४५.ख.  |
| तुषिनी तुषहीना च          | २४.१०६.क.   | तेषामेवास्मि नियतं             | ११.१७४.ख. |
| तुष्टाव मधुराभिश्च        | ११.१२६.ग.   | नैरेव सेवितं निरयं             | १०.५३.ख.  |
| तुष्टाववाग्भिरिष्टा       | ४.४६.ख.     | तोत्रा तोत्रकरा चैव            | २४.१०१.ख. |
| तुष्ट्दुः प्रेमवचसा       | १२.३५.क.    | तोरणोदातपत्रादि                | ४.२१.ख.   |
| तुष्ट्वमधुराभिग्च         | ₹₹.११.₩.    | त्रयी त्राणकरी त्रेता          | २४.१०६.क. |
| तूणीरा तूणकुशला           | २४.१००.ख.   | त्रासयामासु <b>रु</b> त्त्रासा | २६.४८.ख.  |
| तूर्णं पूर्णसुधांशुचार    | १५.२६.ख.    | त्रिकोणा पृथिवी कान्ते         | २.१३.क.   |
| तृणराजस्य महिषी           | ११.११४.क.   | त्रिखण्डाचा मुद्रिकाश्च        | २४.१५.ख.  |
| तृष्ता ते मनसुप्रीता      | २४.१०५.क.   | त्रिखण्डायां ततो देवि          | २३.५१.क.  |
| तृष्णा तृष्णाविजता च      | २४.१०६.स.   | त्रिजगन्मोहनायालं              | २४.३२.ख.  |
| ते च कृत्वा तपो घोरं      | २.१५०.क.    | त्रिपुरा च ततः स्थाना          | २७.३६.ख.  |
| तेजोभिः प्रतिब्रह्माण्डं  | ११.३५.क.    | त्रिपुरा तत्प्रतिकृति          | २४.३३.ख.  |
| तेजोभिस्तै रहं नारी       | १६.१२.क.    | त्रिपुरात्त्रिपुरा जाता        | २७.२२ ख.  |
| ते तु प्रवेशमात्रेण       | ७.४२.ख.     | त्रिपुरा त्रिजगदात्री          | २४.१७.ख.  |
| तेन क्लिष्टमतिश्चासि      | म १.१४.ख.   | त्रिपुरा त्रिजगन्माता          | १६,१७.ख.  |
| तेन दोषंण सा देवी         | ७.५६.क.     | तिषुराद्यां समासाद्य           | २१.३९.क.  |
| तेन वृन्दावनं नाम प्री    |             | त्रिपुरा प्रियता तेन           | १६.१५.ख.  |
| तेन बृन्दावनं नाम वर      |             | त्रिभङ्गं ललिता चार            | २.३६.ख.   |

| त्रिभक्कत्वं कामिनीनां   | १२.३.ख.        | त्वसम्बासि सञ्च।रिण        | ी २६.१६.क.          |
|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| त्रिभङ्गपुरतो यस्मा      | १६.१३.क.       | त्वमर्यमा त्वं क्षणदाहि    |                     |
| त्रिभङ्गस्थानतो राम      | १६.१०.ख.       | त्वमसि कठिनकर्मा           | ७.१४३.क.            |
| त्रिभुवनजननीयं           | ४.५५.ख.        | त्वमिस कठिनमूर्ति          | ·७.१४२.क.           |
| त्रिभुवनजनबन्धो          | ११.५८.क.       | त्वमेव पाशी पवन            | ११.१३६.स.           |
| त्रिभुवनजयलक्ष्मीं       | २६.७.क.        | त्वत्तो भूतं भविष्यं भ     | ११.१०७.क.           |
| त्रिवलीवलयाकार           | १६.२७.ख.       | त्वदर्थं प्रेषिता देग्या   | २२.१२.क.            |
| त्रिवृत्ते षोडशदले       | ४.४.क.         | त्वमेव भूमिः सलिलं         | ११.१३०.क.           |
| त्रिमल्लक्षयोजनोध्वी     | २.५४.ख.        | त्वमेव योग्या तस्यैव       | २२.११.क.            |
| त्रैपुरं रूपमास्थाय      | २७.६.ख.        | त्वमेव राधिका या श्री      |                     |
| त्रैलोक्यमण्डनं नाम      | ७.२०७.क.       | त्वमेव विष्णुः स्थितवे     | ११.१४३.ख.           |
| त्रैलोक्यमोहनं रूपं मो   | हे २५.३.ख.     | त्वमेव शक्तिः परमा         | ११.१३५.क.           |
| त्रैलोक्यमोहनं रूपं याह  | २३.४४.क.       | त्वमेव शीतांशुसहस्र        | ११.१४७.ख.           |
| त्रैलोक्यमोहनी कान्ता    | १२.१७.क.       | त्वमेव शुक्रो मिहिरात्म    | ११.१३१.ख.           |
| भैलोक्यमोहनेनैव          | २२.५१.क.       | त्वमेव सम्मोहमहौ .         | ११.१४६.ख.           |
| त्रैलोक्यमोहिनी हंसी     | २३.३२.क.       | त्वमेव सर्वभूतात्मा -      | ११.१०年. 新.          |
| भैलोक्यविजया नित्या      | १६.१२.ख.       | त्वमेव सर्वं सकलाधि        | ११.१३३.क.           |
| त्रैलोक्यविजया राधा      | १६.१८.ख.       | त्वमेवास्य प्रिया देवि     | २८.४४.क             |
| त्रैलोक्यसुन्दरी राधा    | १४. ५२.ख.      | त्वयाऽहं रतिमिच्छामि       | ११.४७.ख.            |
| त्वं चात्र कृत आयातः     | <b>६.१३.क.</b> | त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं | १४.७५.क.            |
| त्वं मोहिनी मोहनः स      | २०.२५.ख.       | त्विय हुष्टे वयं हुष्टाः   | ६.१५ ख.             |
| त्वं हि कृष्णस्वरूपासि   | २८.७५.क.       | त्वय्येव दृष्टमात्रायां    | २३.४६.ख.            |
| त्वं हि गुह्यस्योपदेष्टा | १२.२.ख.        | त्वस्यैव अलयं यान्ति       | ११.१८४.क.           |
| त्वचं मम समाश्रित्य      | ११.४०.ख.       | त्वरितं गच्छ सुभगे         | १७.१६.स.            |
| त्वत्तो वै पुरुषा जाताः  | २४.२६.ख.       | त्वां प्राप्य पूर्णकामः    | · २८.७०. <b>क</b> . |
| त्वदङ्गप्रभवा मातः       | २६.११.ख.       | त्वां विना रतन भवनं        | २४.१५.ख.            |
| त्वदङ्गसम्भवा देवी       | २४.२४.ख.       | त्वामृते नान्यवस्तुभयः     | २८.७०.ख.            |
| त्वदीयसङ्गमे यादृक्      | १.१३.क.        | 21000                      | ११.१=५.ख.           |
| त्वद्ऋते नान्नमश्नाति    | २५.८.क.        |                            |                     |
| त्वन्मायया भ्राम्यति     | ११.१५०.क.      | दंष्ट्राकरालवदना           | २२,३०.ख.            |
| त्वमहं च तथा दुर्गा      | ११.२१.ख.       | दक्षशाखाः समाश्रित्य       | १४.४६.ख.            |
|                          |                |                            |                     |

| दक्षा दक्षिणदिग्जाता    | २४.१८२.ख.        | दातुं शक्नोति नान्यो       | २८.४८.ख.    |
|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| दक्षिणांशाद् बाह्यणा भे | १५.२०.क.         | दात्यूहश्च मदोन्मत्ता      | १०.४४.क.    |
| दण्डपाशादिभिः सर्वा     | २६.४३.ख.         | दात्री दूती दूत्यसक्ता     | २४.१७१.ख.   |
| दण्डा दण्डधरा चैव       | २४.१७१.क.        | दानसञ्चारसन्तुष्टा         | २४.१७२.क.   |
| दण्डिनी दण्डधवला        | २४.१७२.ख.        | दामसन्धानकुचर              | ७.११०.ख.    |
| दत्तं वृन्दावने याभि    | ७.१३३.क.         | दायाढ्या दायरूपा च         | २४.१७६.क.   |
| दत्ता भक्ताय मित्राय    | २.१६०.क.         | दारिणी दूरलभ्या च          | २४.१७७.क.   |
| दत्ता भगवता पूर्वं      | २.१४१.क.         | दावस्थिता दविष्ठा च        | २४.१७३.ख.   |
| दत्त्वा कन्यां विश्ववसे | २.१४५.क.         | दासदासीवृन्दिमदं           | ७.१८४.स.    |
| ददर्श मोहितं तेन        | २५.६७.ख.,        | दासी तवाहं देव्यस          | २५.३०.क.    |
| ददश नाहित तन            | २८.ह.ख.          | दासीप्रिया दास्यकरी        | २४.१५०.ख.   |
| ददर्ज विश्वरूपं मां     | १५.५०.क.         | दिग्विदक्षु वरारोहे        | २.२३.क.     |
| ददुर्वासांसि रत्नानि    | २८.१३.क.         | दिद्धूणां च मध्ये          | ७.४६.କ.     |
| ददृशुस्तत्र ताः कृष्णं  | २०.४२.क.         | दिनमनु दिननायः             | ११.६२.क.    |
| दधानं सगुणधानं          | <b>१५.6</b> €.带. | दिनानि गमयामासु            | १६.३.ख.     |
| दधी कराध्यां निविद्यां  | २८.१४५.क.        | दिवीव चक्षु राततम्         | २.१६७.ख.    |
| दन्दश्कसमाकारा          | २४.१७३.क.        | दिव्यं वृन्दावनं ध्यात्व   | र १.५३.क.   |
| दमरूपा दामिनी च         | २४.१७४.क.        | दिव्यं वृन्दावनं नाम       | 8.3.布.      |
| दम्भा दम्भवती चैव       | २४.१७५.ख.        | दिव्यपुष्पधनुर्वाण         | २२.४५.क.    |
| दयामयि दकाराख्ये        | १४.३१.ख.         | दिन्यमाल्याम्बरधरा         | २२.५५.ख.    |
| दयानाय परा राज्य        | २८.६४.ख.         | दिव्य रत्न स्फु रन्मु व्टि | ७.२०३.ख.    |
| दर्शनं न प्रपन्नानां    | १६.२५.ख.         | दिव्य रत्नस्फु रन्मुष्टि   | ७.२४५.ख.    |
| दर्जयन्तीं मतेमी        | ७.१८३.ख.         | दिन्यरूपधरा सुष्ठु         | ११.५६.ख.    |
| दर्शयन्ती जमुनति        | २६.५०.क.         | दिव्यवृन्दावनकथा           | ७.१६१.क.    |
| दल्लेश्च पुष्पेश्च फलेश |                  | दिव्यवृत्दावनं नान         | १.३०.ख.     |
| दशदिग्ज्योतिनी चैव      | २४.१७५.ख.        | दिव्यवृन्दावनस्पर्शाद्     | 2.33.4.     |
|                         | २४.१७६.क.        | दिव्या दिविविहारा          | व २४.१७५.क. |
| दशादशकलादेश             | ₹9.8             | दिव्या भित्तीविरचित        |             |
| दहत्येव मनस्ते कि       | २४.१८१.क.        |                            |             |
| दहना दहनेशा च           | २४.१६१.ख.        | दिव्ये सिंहासने तं वै      | २६.५६.क.    |
| दहनी दीहमाना च          |                  |                            | २६.२३.क.    |
| दाक्षिण्यनिरता दीक्षा   | (0.74-6.         | 3                          |             |

| 6- 0                               |                 |                              |                          |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| दिशन्ती दाशरूपा च                  | २४.१७६.ख.       | देववेशया नृत्यगीत            | २.१०४.ख.                 |
| दिशो वभुविमलाः सु                  | २८.१४०.क.       | देवान् नियोजयामास            | १५.२७.क.                 |
| दीक्षितप्रणयाविष्टा                | २४.१८३.ख.       | देवि किंते व्यवसितं          | २२.६.क.                  |
| <ul><li>दीनेश भूमिधर भूम</li></ul> | ११.१३८.क.       | देवि त्वच्चरणारविन्द         | २६.६.क.                  |
| <b>बीव्यन्ति गुक्रसहिताः</b>       | ११.४४.क.        | देवि यस्ते वरो दत्त          | १५.२.ख.                  |
| दु:खमारूढवृक्षस्य                  | १.२४.क.         | देवि राधा वरारोहा            | २२.२०.क.                 |
| दुःसाध्यां सर्वदा राधा             | १७.५.ज.         | देवी देवसुस्निग्धा           | २४.१७४.क.                |
| <b>हु</b> रदृष्टवशान्नष्टं         | २७.२३.ख.        | देवन्नजाः सपत्नीका           | २.२०४.ख.                 |
| दुर्भाक्या या पराशक्तिः            | ४.११.क.         | देवाः प्रतिष्ठिता यज्ञे      | १४.४२.ख.                 |
| दुर्गादिसर्वशक्तीभि                | ४.२०.क.         | देवा अपि मनुष्यत्व           | द.२०.ख.                  |
| दुर्गाद्याः दुर्गतारिण्यो          | ११.४८.ख.        | देवाधिदेवतामौली              | १४.३१.क.                 |
| दुर्दशं दुर्लभं दिव्यं             | ६.३.क.          | देवोद्यानानि चत्वारि         | २.२५.क.                  |
| दुर्दशं दुर्लभं योगि               | ४.१४.ख.         | देव्यै निकटमासाद्य           | २१.४६.ख.                 |
| दुर्भागधेयमवधेय                    | ७.१४६.क.        | देव्यं निवेदयामासू           | २२.१६.ख.                 |
| दुर्लभं दुर्गमं तद्वद्             | १०.२२.ख.        | देव्यो विसुग्धहृदया          | २८.६२.ख.                 |
| दूतीभूयाऽपि यास्यामि               | २५.३०.ख.        | देशे गोगोपगोपीभिः            | ४.३०.क.                  |
| दूतीविशारदो तुङ्गो                 | <b>৩.</b> ५७.ख. | देह उन्मत्तवद् भाति          | १.५०.क.                  |
| दूत्यस्ताः कामरूपिण्यो             | २२.३.क.         | देहधात्री दौहिकी च           | २४.१५२.क.                |
|                                    | २८.१५३.स.       | देहादाविर्बभूवाऽसी           | २४.१०.क.                 |
| दृश्यादृश्यपरं नित्यं              | ११.१५.क.        | देहादुत्पादयामास कोटि        | <b>२</b> न.६. <b>ख</b> . |
| दृष्टस्त्वं गुणवान् कृष्ण          | १४.१३.ख.        | वेहादुत्पादयामास योगि        |                          |
| दृष्टा त्वया राधिका कि             | २५.२०.क.        | देहादुत्पादयामास सा          | २२.३७.ख.                 |
| दृष्ट्वा तान् सूर्यसङ्काशा         | २६.३८.ख.        | देहाब्रिनिगंता पूर्व         | २४.४.क.                  |
|                                    | १६.१३१.क.       | देहान्तस्थानतं होमै:         | २५.१३५.क.                |
| दृष्ट्वा तां हृष्टवदनां            | २८.७८.क.        | देहि त्वं राधिकैश्वर्यं      | २०.२३.खा.                |
| दृष्ट्वा त्वां मदिरालसा            | २६.घ.ख.         | देहि भद्रे वरं भद्रं         | २५.४०.क.                 |
| दृष्ट्वा राधिकां सर्वा             | १६.५.ख.         | दैत्यमध्येऽपि ये नित्यं      | ४.२३.क.                  |
| दृष्ट्वतद् हिषता देवि              | २८.११.क.        | दैवादहं गता दूरे             | २४.२३.ख.                 |
|                                    | ४.१७६.ख.        | दैवादेवाद्य मिच्यामि         | २७.२३.क.                 |
| देवप्रतारिता लोका                  | ५.३६.क.         | दैवादेवावयोस्तस्मात <u>्</u> | ৬.१०४.ক.                 |
| देनिषिसिद्धगन्धर्व                 | ११.३०.क.        | दोलायमानसर्वाङ्गी            | २४.१७७.ख.                |
|                                    |                 |                              |                          |

| दोलायमाना हिन्दोलैः      | ७.२२४.ख.         | धर्मार्थंकाममोक्षाद्या 🥤                | ₹७.७€.新。       |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| दोलेव चञ्चला देवी        | <b>२</b> ३.२४.क. | धातनं चात्र परमस्ति                     | ७.१४५.क.       |
| दोषक्षयकरी दुष्ट         | २४.१८०.क.        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २४.१८८.ख.      |
| द्रावणं द्राविणीनां च    | १६.३७.ख.         | धाराभिस्तिसृभिः पूर्णं                  | ७.२३६.क.       |
| द्रावणं रवमात्रेण        | ११.१६०.ख.        | धाराभी रसयुक्ताभी                       | १०.४३.क.       |
| द्वात्रिशद्वदनाः केचि    | ११.२७.क.         | घावन्तो द्रवतो गोपान्                   | २६.४७.ख.       |
| द्वादशाङ्गुलमानस्तु      | ११.१२१.ख.        | धावन्तो धावतः केचित्                    | ७.१६.ख.        |
| व्रिजराजवाजिराज          | १५.५२.ख.         | धावमानाऽतिवेगेन                         | २८.३३.क.       |
| दितीया मे तनुर्वेयं      | १२.२६.क.         | धावमानेन न प्राप्या                     | १३.५.क.        |
| विधा भूतः किम्पुरुषे     | २.११२.क.         | धिक्कारिणी च धटिनी                      | २४.१५४.क.      |
| विभ्जं वेण्मुद्राढ्यं    | १२.६.ख.          | धिया प्राप्या ध्यमाना                   | २४.१८७.ख.      |
| द्विभुजः कथितः कृष्णः    | <b>५.६.</b> ख.   | धिषणावत्सेविता च                        | २४.१६०.क.      |
| हिभुजात् सकलं विश्व      | द.२३. <b>ख</b> . | धुरन्धरा घोरणी च                        | २४.१८६.क.      |
| दिलक्षे तु बुधात् काव्यः | २.१७०.क.         | ध्रुवलोके महाभागे                       | २.१७५.क.       |
| द्वीपवर्ष समुद्रान्तं    | ६.२२.ख.          | धूक्षन्ती नाकनिलया                      | २४.१६०.ख.      |
|                          |                  | धूपिनी धूमसम्मोदा                       | २४.१५५.ख.      |
| धनिष्ठाचन्दनकला          | ७.५४.ख.          | धूमयोनिकृतप्रीति                        | २४.१८६.ख.      |
| धन्या धनदसन्तुष्टा       | २४.१८५.क.        | धूमला पिङ्गला गङ्गा                     | ७. <b>६.ख.</b> |
| धन्ये धर्मप्रिये धीरे    | १४.३२.क.         | धूमा धौम्या धौम्यरता                    | २४.१८७.क.      |
| धिमनी धामिनी धूमा        | २४.१८६.क.        | धूलिधूसरगात्रा च                        | २४.१८६.ख.      |
| धरणी धरणीशानी            | २४.१८८.क.        | धूलिधूसरदेहस्य                          | २१.५६.क.       |
| धरणीधारनार्थं तु         | २.१८०.क.         | धृतबहुरूपे स्मर <b>मख</b>               | २१.१२.ख.       |
| धरणीसुप्रभाक्षोभा        | ७.८४.क.          | धृत्वा पादद्वये काञ्चि                  | र् २२.३१.ख.    |
| धराधरघरो <b>ढार</b>      | १४.३२.ख.         | धृत्वा वै वामनं रूपं                    | २.१५४.ख.       |
| धर्मं बिन्दुशोभितास्ये   | १४.२०.क.         | घेटिनी घेटरूपा व                        | २४.१५४.ख.      |
| धर्ममेके ज्ञानमेके       | ५.१७.क.          | धैर्यमालम्ब्य धीरा सा                   | १८.१७.क.       |
| धर्म लिप्सु भे वेद्ध में | २४.३४०.क.        | धैर्याकर्षणरूपे त्वं                    | १८.१५.ख.       |
| धर्मलोपप्रवर्तेव         | ५.२५.क.          | ध्यात्वा तद्रूपममलं                     | १३.२३.क.       |
| धर्मादस्मात् परिभ्रष्टे  | ৬.হ৬.জ           |                                         | १२.४४.ख.       |
| धर्माधर्म परिज्ञान       | २.६६.ख           |                                         | १४.७७.क.       |
| धर्माधर्मविचारज्ञो -     | २.२१२.ख          | . व्यात्वा हंसी परवहा                   | २८.४२.ख.       |
|                          |                  |                                         |                |

ध्यायनित योगिनः सर्वे २.१२१.ख. ध्यायमानस्य गोविन्दं ३.१५.ख. ध्वजवज्याङ्कशाम्भोजराज १६.२६.ख. ध्वजवज्याङ्कशाम्भोजे ७.१८८.ख. ध्वजवज्याङ्कशाम्भोजे ७.१८८.क. ध्वजस्तस्योपरिष्टात्त २.२१५.ग. ध्वजाश्चन्द्रातपथ्यूहं १५.४२.क.

न किञ्चिद विद्यते तस्य २०.३१.क. न कुरु मनसि तापं ७.१६४.ख. न कुहं कोकिलाश्चीव ११.११८.ख. न कृतं कृष्णसाहाय्यं २३.३.क. न क्वापि कापि में दृष्टा २४.१६.ख. नक्षत्रमण्डलं सोमा २.१६८.ख. नक्षत्रस्योपरि ततो २.१०३.ख. नखरा नखचन्द्रा च २४.१६२.क. नखैहंरि पीनपयो २८.१४७.क. नगगानगजा चैव २४.१६२.ख. नगरान्ते राजवेश्या ₹.१0€.新. न जातू विरहो भावी २८.४४.ख. न जानामि कुतो जाता २४.११.क. न जानीम एतदर्थं ६.३३.ख. न जानीमः केन जातं .80.雨. न जाने कासि देवि त्वं २४.१५.ख. न जाने किमपि भ्राम्य २४.४.क. न जाने कीद्शी तासां २४.१७.क. न जाने नाथ म्रली २७.१६.क. न जाने महेशानि देव २६.१४.क. नटवेशधरं कृष्णं २८.१०३.ख. नटवेशधरैः सर्वे २८.६१.ख.

नटिनी नटरूपा च २४.१६६.क. नतचेतोऽम्बूजस्था च २४.१६७.ख. न तस्य जायते कश्चि २७.४२.ख. न तस्य त्रिषु लोकेषु २८.१८.क. नतास्ति मे देव देव १६.४.क. न ते गुणोक्ती चतुर ११.१४८.ख. न ते विद्वेदिवदः ११.१५०.ख. न त्वया सद्शी रूप २३.३६.ख. नदस्वरा चैव तथा २४.१६६.ब. नदा अन्धश्च शोणश्च २.७१.क. नदा नद्यः पर्वताश्च बहवः २.५५.क. नदा नद्यः पर्वताश्च बहवो २.८०.ख. नदा नद्यः पर्वताश्च सन्त्य २.५३.क. नदा नद्यो बहविधा २.२६.क. नदीभिरमृतोदाभि ७.६.क. नद्यो नदाः पर्वताश्च २.७४.ख. ननर्त स तया साध २८.७.ख. न नाशो वैष्णवस्येति ५.२२.ख. नन्दनाच्यं वनं पूर्वे २.२८.ख. नन्दिनी नन्दिता चैव २४.२००.ख. न बह्या शक्तरश्वापि ६.४.ख. नभस्त्वमेवासि रथाञ्क ११.१३०.ख. न मलोऽप्यधिका काचित २१.२६.ख. न मयाऽपहता देव २७.२४.क. न मस्तस्मै भगवते ७.१३८.क. न मस्तेऽरुणस्रोतपाणि ११.१७१.ख. नमस्तेऽरुणावासपादा ११.१७२.क. न मस्तेऽरुणौष्ठाय ११.१६६.ख. नमस्तेऽस्तु कर्णे मणि ११.१६८.ख. नमस्तेऽस्तु मुक्ताफला ११.१७०.ख. नमस्ते कदम्बस्रजा 22.2€७.8.

| नमस्ते कपोलोल्लस        | ११.१६६.क.   | न शक्यते तु तत् सोढु    | २२.२१.क.    |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| नमस्ते किरीटे मयूर      | ११.१६८.क.   | न शेते रमते नैव         | २५.इ.ख.     |
| नमस्ते त्रिरेखाढ्यकण्ठो | ११.१७०.क.   | न सिद्धिवद्यते तासु     | १३.१६.ख.    |
| नमस्ते नमस्ते नमस्ते    | ११.१७२.ग.   | नागवाहनसन्तुष्टा        | २४.१९३.क.   |
| नमस्ते नर्तने नील       | १४.३३.ख.    | नाटचलीलाविनोदा च        | २४.१६६.ख.   |
| नमस्ते भुजादण्ड         | ११.१७१.क.   | नादविन्दुकलायुक्तं      | १४.५०.ख.    |
| नमस्ते मनोभूशत          | ११.१७२.ख.   | नादरूपा निदधती          | २४.१६६.क.   |
| नमस्ते समस्तेश्वर       | ११.१६६.क.   | नादितं पक्षिभिभृं ङ्गैः | १०.२५.ख.    |
| न मात्सयं न लोभश्च      | २४.३४५ ख.   | नादिता भ्रमरीवृन्दै     | १०.५०.क.    |
| न मुक्तिः कलिकाले तु    | ५.३५ क.     | नादिनं मध्यो न च ते     | ११.१४५.ख.   |
| न मेऽर्थस्तत्र गमने     | २२.१८.क.    | नानाकारं निराकारं       | प.२४.क.     |
| नमो देवि राधे हरी       | १६.२४.क.    | नानापहारै रत्नीश्च      | २६.२३.ग.    |
| नमो नमस्ते पुरुषः       | ११.१२८.क.   | नानापुष्पैर्लताभिष्य    | २६.२४.ख.    |
| नमो नमोऽस्तु चन्द्राय   | २७.४०.ख.    | नानाभावैविभावैश्च       | १७.४७.ख.    |
| नयधीरा नायिका च         | २४.२०६.क.   | नानायन्त्रकलाभिज्ञाः व  | नाम २.६६.ख. |
| नयनेन्दीवरमिद           | २३.३८.क.    | नानायन्त्रकलाभिज्ञाः र  |             |
| नरकाय तदा काशी          | ४.३३.ख.     | नानायन्त्रकलाभिक्रो     | ७.६३.ख.     |
| न रकोऽपि भवत्येवं       | ५.३४.ख.     | नानारत्नमयीं दिव्यां    | १४.६१.ख.    |
| नरनारायणं देवं          | २.५४.ख.     | नानारसकलाभिक्रो         | २८.१८०.स.   |
| नराकृतिनित्यरूपी        | १०.६.क.     | नानारूपधराः सर्वा       | २४.१२.ख.    |
| नरा नार्थी दिव्यरूपा    | २६.२८.ख.    | नानारूपधरा नित्याः      | १५.५३.क.    |
| नरान्तर्यामिनी चैव      | २४.२०७.क.   | नानारूपान् पक्षिणश्च    | १५.७०.क.    |
| नर्तकाः स्वर्गनिकटे     | २.१०१.क.    | नानारूपेविचित्राणि      | १५.४१.क.    |
| न लभ्यते दुर्लभः सः     | ७.१३६.क.    | नानालङ्कारयुक्ताभ्यां   | १२.२२.ख.    |
| नलसेव्या च नानाढ्य      | १ २४.२०८.क. | नानावर्णानि वस्त्राणि   |             |
| नवपल्लवशय्याभि          | ७.१८८.ख.    | नानाविधा वेदिकाश्च      | १५.३७.क.    |
| नवभागं पृथिव्या वै      | २.१५.ख.     | नानाविद्यै रसैभवि       | १४.४४.क.    |
| तवला नाचला चैव          | २४.१६३.ख.   | नानाविभवसंयुक्तान्      | १५.७.क.     |
| नवलावण्यवश्याभिः        | २४.१६.क.    | नाना बुक्षलता की ण      | १०.२५.क.    |
| नवसङ्गमसंत्रस्ता        | १७.३६.क.    | नानावेषितमुक्ता च       | २४.२१०.क.   |
| न वेदवित्वामपि वेद      | ११.१४६.क.   | नानृतं ममेदं राम        | १५.५२.क.    |
|                         |             |                         |             |

ना नेत्युक्ते मया पश्चा २५.२१.क. नानीषधिप्रयोगेण १३.१६.क. ना-दीमुखीबिन्दुमती ७.१२४.ख. नान्यस्मै कथित्ं शक्ताः ६.२५ ख. नापमृत्यूर्न च ज्वरो २४.३४५.क. नापश्यंश्चक्ष्षा तस्या १६.५.क. नात्राप सा यदा तां तू २८.३३.ग. नाभिष्ठदयगभीरा च २४.२०३.ख. नाभ्याः प्रादुरभूद्देव्यः २०.५.ख. नामाकर्षणरूपे त्वं १८.१६.ख. ७.२३१.ख. नाम्ना गोवर्धनो यत्र ७.२३३.ख. नाम्ना नदीश्वर: शैलो नाग्राति राधा यदि चे २७.१०.क. नारदस्य महर्षेस्त् ¥.3¥.. नारदाद्यैः परिवृतो २.१६६.ख. नारायणी नीरवासा .B.00.8.85 नावनीतरसस्निग्धा २४.२०२.ख. नालां करोति लोकानां प्र.३७.ख. १६.४.व. नाशकन वशमानेतुं नामक्तृवन् महादेव्या १७.४५.ख. नामनी नामरहिता २४.२०६.क. नाशाय मुक्तिमार्गाणां ¥.₹€.ख. नाशाय राधिकायास्ता २२.२६.क. नासिकायां राधिकायाः १५.११.ख. नि:शब्द्वां कुरुतां रावां २०.२६.क. नि:शब्दा: सदाला लोका ११.११८.क. नि:सीमं निमंसं नित्यं ६.४.ख. निकटस्था च नौका च २४.१६१.क. निक्ञजा अत्र शो भन्ते 8.38.0§ निकुञ्जे स्थापितं सर्वं ११.१२५.ख. निक्षिप्य मुरलीं भूमौ १४.५७.ख.

निचोलाञ्चल**मं**वीता 78.888.带。 निजकुण्डेचरीं तृष्डि ७.१=3.平. निजदेहसमृदभूता きな.89.可. निजलोकभोकहरा २४.१६५.क. निजेश्वरं वशं कृत्वा २६.४२.ग. नितम्बदेशात् सुन्दर्यो २१.४०.ख. नितम्बनी कामदेव २४.३५.ख. २५.१.ख. नित्यं जजाप सा नाम्ना नित्यं तद्गुणसुश्रुषा ७.१७३.ख., ७.१७५.ख. नित्यं तर्वव वशगो २८.५३.ख. नित्यं पापरता लोकः ५.३६.क. ५.२५.ख. नित्यं पापरतास्तत्र नित्यं विलास रसिका २४.३६.क. नित्यं सत्यं चित्स्वरूप १२.४२.ख. नित्यत्रिभ**ञ्जललित** 15.99.09 नित्यरूपा नित्यरसा २४.२०५.ख. नित्यानन्दं नित्यश्रद्धं ६.४.क. नित्यानित्ये निरालम्बे 88.33.新. नित्या रसमयी शक्तिः ७.42.新. नित्या रसमयी गुढ़ा २४.३१.ख. निदेशं कृष कि कुर्यो २१.४२.ख. निदेशय महेशानि २०.१०.क. निन्दाहीना तथा नन्दा २४.२०१.क. निपारय तणं भवला ७.१४५.ख. निमीलितवती नेव १५.८६.क. निम्ननाभिस्शोना व २४.२०४.ख. २४.२०६.ख. नियमाचा रसञ्चा रा निरस्ता विमुखा याता १६.६.क. निरस्तासु ततस्तासु १६.६.ख. निरस्तासु समस्तासु १८.१.स.

| निरस्तास्वय सर्वीसु        | २२.२.क.   | 6, 6                          | २४.१६८.क.        |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| निरीक्षन्त्यो मुखाम्भोज    | २१.५.ख.   | 6                             | २८.१४५.ख.        |
| निर्गत्य रभसा चक्रु        | २०.३२.क.  | नृकपालमालकण्ठा                | २४.१६१.ख.        |
| निर्णेजकास्तु सुमुखो       | 1年.309.0  | नृक्षयकरी तथा चैव             | २४.२११.ख.        |
| निर्माय सुन्दरतरं          | ७.६६.क.   | नृजनार्चनसन्तुष्टा            | २४.१९४.ख.        |
| निर्लाज्जतः प्रकथने        | १.४३.क.   | नृणामप्रीतिह्दया              | २४.२००.क.        |
| निवसन्ति भवन्तोऽपि         | द.४.क.    | नृत्यगीतकलाभिज्ञा             | ७.१०१.ख.         |
| निवसन्ति महात्मानी         | २.१११.क.  | नृत्यगीतान्त रत्वं वै         | <b>9.80き.</b> ず. |
| निवसन्ति महाभागे           | ७.४५.年.   | नृत्यन्तं रभसा द्वारि         | ७.११६.क.         |
| निवार्य तन्मुखाम्भोजा      | २७.१२.क.  | नृत्यमानेषु सर्वेषु           | ७.२१.क.          |
| निविकारं निराकारं          | ५.१४.क.   | नृपतित्वप्रदा चैव             | २४.२०१.ख.        |
| निर्विकारं निरालम्बं       | ६.३.ख.    | नृफलैकप्रदात्री च             | २४.२०२.क.        |
| निवेदय रहस्य तन्ना         | 色.83.图。   | नृलम्बनकरी चैव                | २४.२०८.ख.        |
| निवेदय श्रीकृष्णाय         | १७.१७.ख.  | नेत्री नेत्रशोभिताङ्गी        | २४.१६५.ख.        |
| निवेदितं समाकण्यं          | २१.३६.ख.  | नेत्रे मम समाधित्य            | ११.३४.क.         |
| निवेश्य वंशीं हृत्पये      | २८.२२.क.  | नै:श्रेयसाद्विना श्रेयः       | ७.१५६.ख.         |
| निश्चयं नाधिगच्छामि        | १४.१०६.ख. | नैऋतीं विदिशं गच्छ            | १७.२०.क.         |
| नि <b>वादर्व</b> भगान्धार  | १४.३.क.   | नैमिनै मिवती चैव              | २४.२०५.क.        |
| निक्कलकुचन्द्रकोटि         | २८.१२१.क. | नैवेशं च फलानि यस्य           |                  |
| नीजजारतकत्रीं च            | २४.१६७.क. | नैषा युक्तिमंग शुभे           | २५.३५.क.         |
| नीतिशास्त्रविदां काम       | २३.७०.ख.  | नो चचाल च नोवाज               | ११.७४.ख.         |
| नीतिसारादयः केलि           | ७.८८.क.   | नौचला नोच्छलकरी               | २४.१६४.ख.        |
| नीरावाः सम्बभूवुस्ते       | ११.११६.क. | नौशान्धकारदलनी                | २४.२०६.ख.        |
| नीलः श्वेतः श्रुक्तवां स्व | २.२१.क.   | न्यग्रोधजम्बुपनसार्क <b>ः</b> | २३.६२.ख.         |
| नीलजीभूतसङ्काशं            | १५.६४.ख.  | न्यग्रोधराजो भाण्डीर          | : ७.२३६.क.       |
| नीलमण्डपिकाघट्टः           | ७.२३२.क.  |                               |                  |
| नीलरत्नादिभिनित्यं         | ् ४.६.ख.  | . पक्षद्वयविधात्री च          | २४.१२६.क.        |
| नीलेन्दीवरसुन्दरा          | ११.५६.क   |                               | २४.१११.ख         |
| नीविबन्धानुबन्धा व         | २४.२०३.क  | , पक्षिणः कल्पलतिका           |                  |
| नीहारांशुसमाकारा           | २४.२११.क  |                               | ६.२३.क           |
| नीहारालयपुत्री व           | २४.२१०.ख. | पक्षिणो बुक्षशोभार्यं         | . इ.३५.ख         |
|                            |           |                               |                  |

पक्षिणो हंसचकाह्व 8.३७.ख. पक्षी महर्ताः करणाः ११.१३२.ख. विनी पाविनी पुच्छा रे४.११२.ख. प्रक्रचत्वहा प्रक्रचपाप २४.११४.क. पञ्चद्या तन्महादेवी ४.१०.ख. पञ्चबाणेन सहिता १७.३६.क. पञ्चमञ्चेति तैनदिः १४.३.ख. पञ्चमस्वरसन्तृष्टा २४.११४ ख. २४.११३.ख. पञ्चवक्त्रा पञ्चवाण पञ्चवर्णपृष्पचा र ११.५४.ख. पञ्चाशदयोजनोध्वे च २.६४.क. पञ्चाशदबदनाः केचित् ११.३१.खः पञ्चैव देवतरवो २.१३०.ख. २४.११५.ख. पञ्जरा पञ्जरस्था च पटी सिन्द्ररतिलका २४.११६.क. २४.११७.क. पठनासक्तद्वया पठन्त्यी चित्रया वाचा ७.१५२.ख. बणकर्शी पाणिपदा २४.११७.ख. पतत्यत्तिष्ठति क्वापि २४.१४.ख. पतितोद्धारकशी च २४.१८५.ख. पत्रपृष्यमयीं मालां ७.२०१.ख. पथिपुज्या पथिप्रज्ञा २४.१२०.ख. पथिविध्नाः पलायन्तां २१.४६.ख. पथि वृन्दाऽत्रवीत् कृष्ण २३.३५.ख. पथ्यं समस्तलोकानां ५.२.स. २४.१२१.ख. पदा पादपतद्भक्ता ७.११.क. पद्मगन्धपिशङ्गास्यौ -२.१३८.ख. पराभानत्या निरीक्षन्ते प्रायुग्माभयवरान् २.१२१.क. ११.88.新. पशानि सद्यानि मराल २४.१२३.क. पन्धाः पान्धस्वरूपा च

पपात् दण्डवद् भूमी चरणा ६.४४.ख. पपात दण्डवद भूमी मम १५.१११.ख. पप्रच्छ कुशलं तस्याः २८.७८.स. पप्रच्छ ब्राह्मणी कान्तं ₹.४0.年。 पयस्विनी पयोजाढचा २४.१२५.क. पयोदवारिदाद्या इच ७.७६.ख. परं ज्योतिमंगं स्थान ६.२.क. परं ब्रह्मणि गोविन्दे ६.११.ख. परं हि दीनान् दयसे ११.१३३.ख. परब्रह्मस्वरूपस्य २४.३.ख. परब्रह्मस्वरूपाऽसि १४.३४.क. परमं हर्षमापन्ना २८.ह.स. परमञ्योमनाथस्य २,१६६.क. परमानन्दलोभेन १२.३२.क. परमानन्दसम्मुग्ध १२.३१.ख. परमानन्दहृदया २६.२.ख. पराययवंनं त्यक्तवा २६.५०.व. परिविलग्नधियः सर्वा २०.४६.स. परिखाभिरनन्ताभी ७.火.缸. परिषंस्तोमरै: खड़ी २२.४०.ख. परे के वराका वराङ्गि २६.१५.ख. परेङ्गितज्ञः सर्वेधा २३.२७.ग. पर्वतानां चतुर्दिश् २.२६.ख. पलायनपराः सर्वी २२.४७.क. पलायमाना मदनं ₹७.३७.क. पल्लवो मञ्जलः फुल्लः 19.05.两. पवित्रां परमां पुण्यां २४.२६.क. पश्चाच्च दु:खजलधौ ४.२४.स. पश्चिमानिमुखाः शाखाः १५.५८.ख. पश्यतीतान् सुप्रधान् २२.६२.क. पश्यन्तस्तां बरारोहां १२.३६.क.

| पश्यन्ति स्म च तद्रूपं        | २०.३४.ख.        |                              | २०.१४.ख.         |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| पश्यन्तु महदाश्चर्य           | . 平. むま. 39     | पाजाङ्कु जधनुर्वाणरक्ताः     | १६.१४.ख.         |
| पश्यन्तु मां महादेव्यो        | १६.२६.क.        | पाशा द्भुशधनुर्वाणान्        | <b>४.</b> ٤.本.   |
| पश्यन्तोऽन्यं न पश्यामो       | €.७.乖.          | पाशा क्रुशशरांश्चापं         | २८.४४.क.         |
| पश्य मां त्वं महादेवि         | १५.६२.ख.        | पाशी पशुवशीकारी              | ७.२०८.ख.         |
| पश्य मां दिव्यया दृष्टच       | १५.७५.ख.        | पास्यामि कर्णकुहरेण          | ७.१६०.क.         |
| पाञ्चालिक। पाञ्चजन्य          |                 | प्राह प्रहसितमुखी            | १७.१०.क.         |
| पाटला पुटिनी चैव              | २४.११६.ख.       | पिकस्वरा पक्षिरता            | २४.१११.क.        |
| पाणि रथाङ्गपाणिः स            | २८.५०.ख.        | पितास्य च जगच्चक्षुः         | २.१४५.क.         |
| पाण्डित्यदायिनी चैव           | २४.११८.क.       | पितुरपि निजकीति              | ७.१४७.क.         |
| पातालानां च सर्वेषां          | २. <b>१०.ख.</b> | पितृभक्तिरता चैव             | २४.११६.क.        |
| पाताले च भुवलोंके             | २.१५४.ख.        | पिवन्ति कूजन्ति च दीर्घ      | ११.६०.ख.         |
| पाथोजपुलिनप्रीते              | १४.३४.स.        | पिवन्ति देवतास्तवा           | २.१३३.ख.         |
| पाथोरुहनिवासा च               | २४.१२१.क.       | पिशङ्गाक्षी च कपिला          | ৬,দ.ব্র.         |
| पादं विन्ध्यस्य पापस्य        | २.११६.क.        | पीतवर्णा चतुःचित्रा          | २.१३.ख.          |
| पादपद्मं भगवतो                | ६.४५.क.         | पीतवर्णा च या देवी           | ¥.¥७. <b></b> क. |
| <b>बादाक्षिञ्जितन्</b> षुरं   | २८.१५७.स.       | पीतवासाः सुन्दराङ्गो         | २३.५७.क.         |
| षानीयजसम <del>ुख्ये</del> ताः | २४.१२२.क.       | पीलाम्बरं घनश्या <b>मं</b>   | ११/४१ ख          |
| वावनाशी पुरुपरता              | २४.१२३.ख.       | पीताम्बरधरं चार              | २०.३७.क.         |
| पापानुतापविकला                | ७.१७४.क.        | पीत्वा श्रुतिपुटे कान्त      | ₹.२.■.           |
| पापिनस्तं च पश्यन्ति          | २.११३.ख.        | पीना वत्सतरी तुङ्गी          | ৬.१५०.জ.         |
| पायुं सम समाश्रित्य           | ११.४३.क.        | पीवरा पामरा प्राप्या         | २४.१२४.ख.        |
| पारप्रदा पुराणाच्या           | २४ १२६.क.       | पुंत्रकृत्यात्मकं लिङ्गं त   | ६.१८.ख.          |
| पारावताः सारसाश्च             | २.२०५.ख.        | पुंप्रकृत्यात्मकं लिङ्गं भ   | π ५.१३.क.        |
| पार्वत्या सहितो यत्र          | २.१६३.ख.        | पुंत्रकृत्यात्मकं लिङ्गं स   | इ.२६.ग.          |
| पालनं कुरुते विडणु            | ६.१६.ख.         | पुंत्रकृत्यात्मके दिव्ये     | ११.११.क.         |
| पालनी पुलकाङ्गी च             | २४.१२७.क.       | पुण्डरीकदलाकार               | १०.१०.ख.         |
| पालिगन्धी च सैरिन्ध           | पो ७.१२६.ख.     | पुण्डरीकविक द्भारूय          | ७.२६.ख.          |
| पावकोज्ज्वलतेजाश्व            | २४.१२४.क.       | <b>पुण्यपुञ्जपुण्यग्</b> न्ध | ७.११२.ख          |
| पावनाख्यं सरःकीडा             | ७.२३५.क.        | पुण्यात्मनां यथा मुक्ति      | भू.३४.क          |
| पाशाकुशधनुर्वाणधरा            | १७.५.क.,        | पुनः पश्यन्ति विष्वक्        | ता १६.३१.क.      |
| _                             |                 |                              |                  |

| पुनः पुनरुदीक्षंस्त्वा   | २५.१८.ख.  | पुरीमपूर्वी सिद्धशाः        | १५.३६.क.  |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| पुन: पुन स्दीक्षन्ती     | १५.८७.ख.  | पुरुषः पुरुषैनित्य          | ३.१२.क.   |
| पुनः पत्रच्छ सा राधा     | २८.३६.ख.  | पुरुषाः परिखारम्याः         | २६.३२.ख.  |
| पुनः पुनारसावेशा         | २४.१२२.ख. | पुरुवाश्च तथा कृष्ण         | ११.१८४.ख. |
| पुनः पूर्वकृतां माला     | १३.२१.ख.  | पुरुषैयोजयामास              | २२.६५.ख.  |
| पुनत्य प्रविशन्तीव       | ३.१८.ख.   | पुरैवासन् महाविष्णो         | ३.४.ख.    |
| पुनन्ति भारतं वर्षं      | २.६५.ख.   | पुलका ज्क्रितसर्वाङ्गः      | २५.१६.ख.  |
| पुनरङ्गे प्रविविशु       | १२.३५.ख.  | पुलको द्भिन्न सर्वाङ्ग      | १.४.क.    |
| पुनरन्या महाशक्तीः       | १६.७.क.   | पुलोमजां भाजीं देवीं        | २.१३६.ख.  |
| पुनरपि न विधात           | ७.१४३.ख.  | पुष्टदेहा पुष्टरूपा         | २४.१२८.क. |
| पुनराकाषता देवी          | २३.७६.ख.  | पुष्पं यस्य समन्ततो         | ११.८०.ख.  |
| पुनराह प्रिये कान्ते     | २५.११.क.  | <u> पुष्पदामणिमालाया</u>    | २८.१०७.क. |
| पुनरुनमील्य नयने द्      | १५.१०२.क. | पुष्पभय्यागता देवी          | ७.२२३.क.  |
| पुनरुन्मील्य नयने स      | २६.३५.ख.  | पुष्पान्तः कुहरे पुरो       | ११.७८.ख.  |
| पुनर्गच्छत तत्रैव        | २१.३८.क.  | पुष्पे राधां फले राधां      | १६.३२.क.  |
| पुनर्जन्मान्तरे तेन      | २.१५५.क.  | पुष्यत्कदम्बविपिने          | ४.२३.ख.   |
| <b>पुनर्मान्धातृतनयः</b> | ७.६५.ख.   | पूग पूगरता पङ्का            | २४.११२.क. |
| पुनश्चाकविषीं मुद्रां    | २३.१६.ख.  | पूजितः परया भक्तया          | २६.५७.ख.  |
| पुनस्तं प्राप्तुकामस्य   | १.४५.ख.   | वूज्यते सर्वलोकेशः          | ५.२३.क.   |
| पुनस्तद्वत् समुद्धृत्य   | 乂. 妄. 奪.  | पूज्या पूजनशक्ता च          | २४.११३.क. |
| पुनस्ताभिः प्रच्युतास्ता | ७.२४०.क.  | पूतना पूतनाशत्रुः           | २४.११६ ख. |
| पुनीहि मे श्रुतिपुटी     | २६.१.ख.   | पूरयामास रत्नीर्घ           | २६.२४.ख.  |
| पुरतस्त्रियुरेश्वर्याः   | ₹०.₹.ख.   | पूरितानि पद्मराग            | १५.६२.ख.  |
| पुरत्रयं यतस्तस्मात्     | १६.१५.ख.  | पूरी संयमनी तत्र            | २.११०.ख.  |
| पुरा गौरीति या कन्य      | ा ४.३३.ख. | पूर्णाक्का क्रितचन्द्रतुल्य | २८.१८३.ख. |
| पूरा तिभक्तपुरतः         | ४.७.क.    | पूर्णेन्दुकोटिवदनो          | १०.१०.क.  |
| पुरा ब्रह्मतनोर्जाता     | २.१४७.क.  | पूर्णेन्दुकोटिसङ्काश        | १६.२१.क.  |
| पुरा ब्रह्मवपुः पुत्रः   | २.१६१.ख.  | पूर्णोद्धुराज इव तैः        | ७.१३७.ख.  |
| पुरा यमस्य सदनं          | २.१४३.क.  | पूर्वी माखाः समाश्रित्य     |           |
| पुरा यो दानवेन्द्रस्य    | २.१८४.क.  | पृच्छस्य स्वाशयं देवि       | २६.३०.क   |
| पुरा राघां समाराध्य      | ७.१७५.क.  | ्रथम् पृथम् नामधेयाः        | २८.६७.क   |
|                          |           |                             |           |

| पृथिव्यां जातस्य भवने       | ४.३७.ख.         | प्रतिपक्षतया ख्वाति      | ७.१२५.ख.        |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| पृथिक्यापोविह्न रूप         | १०.२०.क.        | प्रतिलोमिन च ब्रह्माण्डं | ७.११.ख.         |
| पृथ्काः पार्श्वगा केलि      | ৬.৬০.ব.         | प्रतिलोम्न्य भवंस्तत्र   | ३.१६.क.         |
| पृथ्वीनाभिगतं वर्षं         | २.२०.क.         | प्रतिवक्त्रं जगद्योने    | ३.१६.ख.         |
| पृथ्वीमयं जलमयं             | १०.२६.क.        | प्रतिवारिषटे यद्वत्      | १०.३३.ख.        |
| पृथ्व्याऽद्भिस्तेजसा वायु   | १५.व४.क.        | प्रत्यजाण्डं नरस्थानि    | ११.४५.क.        |
| पृश्विनगर्भावतारा च         | २४.१२७.ख.       | प्रत्येकदिशि प्रत्येकां  | १७.१२.ग.        |
| पोताधान।धानकशी              | २४.१२०.क.       | प्रत्येकसंसारजयो         | २८.१४२.ख.       |
| पौर्वापर्यकरी चैव           | २४.१२६.ख.       | प्रथमा विशिति चैव        | २१.३.ख.         |
| पौषमासनिदाचा च              | २४.१२८.ख.       | प्रदीप्ततेजसाधिके        | १६.२६.ख.        |
| प्रकाशते सर्वभूते           | १.२०.ख.         | प्रदोषे दोष रहिते तव     | २५.५२.क.        |
| प्रकाशरूपमाकाश              | १०.३२.क.        | प्रबालबर्ह स्तबक         | ७.२२.क.         |
| प्रकृति स्वयमात्मानं        | १६.५.ख.         | प्रभविष्णुर्महाविष्णु    | ·B.08.55        |
| प्रकृतिः सा परा सूक्ष्म     | व्य ६.१२.क.     | प्रभोः पादाम्बुजादेत     | द.१४.क.         |
| प्रकृतिः सा परा सूक्ष्मा    |                 | प्रभो त्वत्प्रसादाञ्च    | ११.१६७.क.       |
| प्रकृतेः पुरुषस्त्वं च      | १५.१०५.क.       | प्रभोश्चरित्रामृतमत्र    | <b>७.१६७.ख.</b> |
| प्रकृतिस्त्वं पुमांश्च त्वं | १४.६५.क.        | प्रमथानां मातृकाणां      | ४.२.स.          |
| प्रच्छन्नो भक्तरूपेण        | २८.६२.क.        | प्रमाद्यतो हुङ्कृतिवाव   | ११.६४.ख.        |
| प्रजपेच्च त्रिवारं तत्      | २७.४२.क.        | प्रयच्छन्ति सदाधिभयो     | २.१३२.ख.        |
| प्रजानां पतयः सर्वे         | ११.४२.क.        | प्रयात विपिनं घोरं       | २१.१०.क.        |
| प्रणमेत् परया भक्तया        | १४.७५.ख.        | प्रलोभिता त्वयाहं तु     | २८.११०.क.       |
| प्रणयाविष्टचित्तेन          | ५.१.ख.          | प्रलोभिता मोहिता च       | २५.४१.ख.        |
| प्रणयाविष्टहृदया दिश        |                 | प्रविशन्ति परंब्रह्मतेजो | ६.१३.ख.         |
| प्रणयाविष्टहृदया हृदया      | _               | ा. प्रविश्वन्ति यतो जीवा | ११.१५.क.        |
| प्रणयाविष्टहृदया हृदय       |                 | प्रविष्य सहसा देवि       | २०.२६.ख.        |
| नन्द                        | ११.१५५.क.       | प्रविष्टाः षट् तदन्ये ये | 9.80.d.         |
| प्रणिपत्य च ते सर्वे        | <b>६.२६.ख</b> . | प्रविष्टान्तःपुरं तस्थौ  | ष.६६.ख.         |
| प्रतिकल्पद्रुमतले राज       | १०.४६.क.        | त्रविष्टायां पुष्पचये    | १७.३१.ख.        |
| प्रतिकल्पद्रुमतले वेदि      | २६.२५.क.        | प्रविष्टा विपिनं घोरं    | ७.३६.ख.         |
| प्रतिक्षणं कृष्णनाम         | १८.२१.ख.        | प्रविष्टो वृन्दया साधं   | २८.१०७.ख        |
| प्रतिचक्ष्रहं तहत           | . १०.३४.क.      | प्रवेशयामास नित्या       | ४.१४.क.         |
|                             |                 |                          |                 |

| प्रशंसन्ति वादयन्तो      | ७.२०.ख.         | प्रापुर्वेलाद् विनिजित्य        | २१५१.क.                    |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>प्रश्नमेतन्महाभाग</b> | <b>१.४२.क</b> . | प्राप्तवान् बसरामात्र           | ११.१८.स.                   |
| प्रब्दुमिच्छाम्यहं त्वां | २८.३४.ख.        | प्राप्ता बृन्दावनं दिव्यं       | ७.१७६.本.                   |
| प्रसम्भवदनं मान्तं       | २६.५३.ख.        | प्राप्य तस्यैव पत्नीत्वं        | 29.20E.T.                  |
| प्रसन्ना यदि मे देवी     | १४.७०.क.        | प्राप्स्यसीदं परं धामे          | ७.१००.क.                   |
| प्रसरति रसरूपं           | ७.१६५.ख.        | प्रायः स्त्रियः कामनि           | २८.१५५.ख.                  |
| प्रसवध्वं पृथून् गावो    | १५.६५.क.        | प्रायः स्त्रियो विपत्काले       |                            |
| प्रसब्ध्वं प्रसूतीस्ता   | १५.६७ ख.        | प्राथिता निजभक्तस्प             | १.३७.क.                    |
| प्रससाद रसमयी            | १४.५४.ख.        | प्राह तामीश्वरीं भद्र           | २८.११३.क.                  |
| प्रसादनार्थं तस्या वै    | १४.द.ख.         | प्राह मातः करिष्यामि            | २६.५६.क.                   |
| प्रसीद देव पदाक्ष        | १०.४.ख.         | प्राह कृत्दावनचरां              | २७.३६.ग.                   |
| प्रसीद देवि राधिके       | १६.२६.क.        | प्राहुः प्रेमरसोन्मिश्रं        | २०.४३.ख.                   |
| प्रसीद देवि सर्वेशे      | १६.२५.क.        | प्रि <b>यव</b> तसुतस्तत्र       | २.६७.क.                    |
| प्रसीदस्यये चेत् किमस्स् | १ २६.१६.ख.      | प्रियद्गतात्मजो यज्ञ            | २.६०.ख.                    |
| प्रसीदावसीदामि गाड       | ११.१६६.ख.       | प्रियस्थानं मया प्रोक्तं        | ७.२४३.क.                   |
| प्रसुप्तो भगवांस्तत्र    | ३.६.ख.          | प्रियालकुसुमासक्ता              | २४.१२५.ख.                  |
| प्रसूते सकलं विश्वं      | ४.१६.क.         | त्रिये कि कथपिष्यामि            | १.२३.ख.                    |
| त्रसृमर <b>चिविब</b> ु   | २८.१८१.क.       | प्रियेण हीना बरयो               | ११.८५.स.                   |
| त्रहसद्भवा देवी          | २७.द.ख.         | त्रिये यद् दुर्लं मं लोके       | १.४४.स.                    |
| प्रहसद्भदनाम्भोज         | २०.११.ख.        | त्रीतिसुस्निग्धवाग् <b>बाणा</b> | : <b>२</b> २,७. <b>ब</b> . |
| प्रहसद्भदनो सीला         | १२.४.ख.         | प्रेतभूतिपशाचाद्या              | २.६४.ब.                    |
| प्रहसन्ती कटाक्षेण       | २८.११.म.        | प्रेमकन्दो महागन्ध              | ৬.ব০.ব.                    |
| प्रहृष्टबदने तस्मिन्     | २५.२०.ख.        | प्रेमभक्तिपु <u>ष</u> ्यमय      | १०.३.ख.                    |
| प्रहृष्टहृदयश्च।स्मि     | १.४६.क.         | प्रेमभङ्गभयात् साऽपि            | २४.७.ख.                    |
| प्राञ्चः पराञ्च इह       | ११.१३४.ख.       | प्रेमस्वरूपा सा देवी            | २१.२९.क.                   |
| प्राणनाथो मम प्राणा      | २८.११३.ख.       | प्रेमानन्दो रसम्बैव             | २१.३०.क.                   |
| प्राणान् गृहीत्वा रसिके  | न्द्र ११.६६.ख.  | प्रेमाभिलाची कृष्णस्य           | ७.११६ क.                   |
| प्राणान् ग्रहीतुं विरहा  | ११.६३.ख.        | प्रमणा ता वशायव्यान             |                            |
| प्राणायौजसे सहसे         | २.४१.ख.         | प्रम्णातिमधुरं कान्ता           | ११.५६.ग.                   |
| प्रादुवर्भूव तद्देहात्   | २४.३३.क.        | प्रेषयामास गोविन्दो             | २५.४.क.                    |
| म्राद्रवच्च ततः स्थाना   | २३.१४.ख         | प्रोत्फुल्न रोमस्तोमा           | ब २२.३६.ख.                 |
|                          |                 |                                 |                            |

| प्रोवाच लज्जा पायोधि     | ११.१७६.ख.       | बहिर्मुखा नमस्यन्ते        | २८.६३.ख.                  |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |                 | बहुमूर्तिकया कान्तो        | २८.१६३.क.                 |
| फटावती फणिपति            | २४.२१२.क.       | बहुरूपा च सा देवी          | २४.११.ख.                  |
| फलत्कपालफलके             | १४.३५.ख.        | बाणोऽभवच्छुभा वंशी         | १६.६.ख.                   |
| फलदात्री फुल्लरूपा       | २४.२१३.क.       | बाधा बाधानाणिनी च          | २४.२२२.ख.                 |
| फले फले निजां मूर्ति     | १६.२८.क.        | बालरूपधराः केचिद्          | २७.३४.क.                  |
| फलगुरूपा फलगुवाक्या      | २४.२१३ ख.       | बाला अपि भविष्यन्ति        | १५.५६.क.                  |
| फुल्लाम्भोजातवदने        | १४.३५.क.        | बाला बिलप्रविष्टा च        | २४.२३१.क.                 |
| फेनगुभा च फूस्कारा       | १४.२१२.ख.       | बालार्ककोटिकिरणा           | १६.२०.ख.                  |
| वकलीला बाकला च           | २४.२१४.क.       | बाहुक्यां परमेश्वर्या      | १६.११.ख.                  |
| बद्धराधाप्रतिकृति        | ७.१६५.क.        | बाहुयुद्धैः पार्श्वयुद्धैः | २२.४४.ख.                  |
| बढासु तासु मुग्धासु      | २१.१.क.         | बाह्यं वृन्दावनप्रान्ते    | ७.३४.क.                   |
| बद्धवा श्रीमन्दिरे देवीः | २०.४०.ख.        | बिन्दुरूपे निरालम्बे       | १४.१६.क.                  |
| बढ्वैतास्तत्र रक्षन्तु   | २०.४५.ख.        | विभिदुर्गोपतनयान्          | २६.४४.व.                  |
| बन्धनापन्नाशिनी ज        | २४.२२५.स.       | बिश्रतं मामपश्यत्सा        | १६,७.स.                   |
| बन्धयन्ती प्रेमदाम्ना    | १४.६३.क.        | बिभ्रती वेशलीलाभि          | १६.२७.क.                  |
| वभ्रमुर्भ्रमकर्माणः      | <b>የ</b> ይ.ሄ.ቚ. | विम्बाघराम्बुजाधः          | ११.१८८.क.                 |
| बलमेतत् कृतो जातं        | १०,२४.क.        | विम्बाधरा व्ययादचा         | व २४.२२८.ख.               |
| बलराम पुरस्कृत्य         | ६.११.ग.         | बिम्बाधरेण मुरली           | ७.१४८.क.                  |
| बलराम महाबाहो            | १२४५.ख.         | बीजं तु द्विदलं प्रोक्तं   | ८.२४.ख.                   |
| बलराम महाभाग भूयं        | रे ११.१५४.क.    | बीजभूता हि सा देवी         | <b>१</b> ५.२२. <b>ख</b> . |
| बलराम महाभाग श्री        | <b>६.१२.क.</b>  | बीजाकर्षणरूपे त्वं         | १८.२२.क.                  |
| बसरामस्तु भगवांस्त       | २.१५८.क.        | बुद्धिप्रदा बुद्धिरता      | २४.२५१.स.                 |
| वसरामाभिरामा व           | २४.२३०.स.       | बुद्ध्वा वाचरितं तस        |                           |
| बलरामेण चरितं            | २३,२८.ख.        | बृहद्बने च केषाञ्चि        |                           |
| बलरामेण सर्वेषाम         | ११.४.ख.         |                            | ७.१२१.क.                  |
| बलरामेत्युक्तवीत मधि     | र ११.१७६.क.     |                            | ११.२३.ख.                  |
| बलरामी महाभागः           | १.४३.ख.         |                            |                           |
| बलेरप्यध्वरं गत्वा       | २.१८५.क.        |                            | २.१६०.ख.                  |
| बहिबईकृतोत्तंसः          | १०,१३.क.        |                            |                           |
| वहिंबईकृतोत्तंसाः        | ७.१३.क          | . ब्रह्मज्योतिर्वते बाले   | <b>१४.३६.क.</b>           |
|                          |                 |                            |                           |

| ब्रह्मज्योतिर्मयं कृष्णं            | ६.१०.क.          | बाह्यण्यः किमतो बूम       | ७.१७२.ब.  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| <b>ब्रह्म</b> ज्योतिर्मयन <b>वं</b> | १.४५.ख.          | बाह्यण्यो गार्गीमुख्याश्च | ७.१३२.ख.  |
| ब्रह्मतेजोमयं ज्योति                | १०.३१.क.         | बाह्ये वरमंनि सर्वभीम     | २१.२४.ख.  |
| ब्रह्मदत्तां पुरी यक्षे             | २.१५२.क.         | बुवन्नेवं महाभागे         | २५.१०.क.  |
| ब्रह्मन् यस्काचतं मह्यं             | <b>६.२.क.</b>    |                           |           |
| <b>ब्रह्मपादाम्बुज</b> न्योति       | १०.२.萬.          | भक्षिणी चैव निक्षुण्च     | २४.२४५.ख. |
| बह्मभूतं कामगमं                     | <b>८.१३.ख</b> .  | भक्ष्यभिज्येश्च पानैश्च   | १५.६३.ख.  |
| बह्मलोक इति क्यातो                  | २.१६७.ख.         | भक्तः कृष्णपदं साक्षात्   | ष.२ष.क.   |
| बह्मलोकान् महादेवी                  | २.२३.ख.          | भक्ता मम प्रिया नित्यं    | १२.४१.ख.  |
| बह्मविष्णुमहेशाचा इन्द्र            | ३.११.क.          | भक्ति रिक्त विदधते        | ७.१७३.क.  |
| बह्मविष्णुमहेशाखा रजः               | ११.५.ख.          | भक्तया विभित्त शिरसि      | द.१४.ख.   |
| ब्रह्मविष्णु महेशानां               | १६.१५.क.         | भगमाल।लङ्कृता च           | २४.२३४.ख. |
| बहाविष्णु महेशेन्द्र                | १४.८०.ख.         | भगमाला लिङ्गमाला          | १७.४६.क.  |
| ब्रह्मविष्णु शिवादीनां जन           | २०.३.ख.          | भगमासिनी महादेवी          | २१.४१.ख.  |
| बहाविष्युशिवादीनां दुर्ल            | ₹.その.等。          | भगवञ्छ्णु भवद्वानयं       | १४.६.ख.   |
| ब्रह्मविष्णु शिवादीना               | २२.२४.क.         | भगवन् परमश्रेष्ठ          | १२.१.क.   |
| ब्रह्महत्यादिपापेण्यो               | २४.३३६.ख.        | भगवन् वक्तुकामाऽस्मि      | ११.१८१.क. |
| ब्रह्माक्षरं जपन् मन्त्रं           | २.४४.ख.          | भगवन् सर्वभूतेश           | ११.१.क.   |
| ब्रह्माणं परमैश्वर्यं               | २.१५०.ख.         | भगवन्त्यं मत्स्थरूप       | २.३६.ख.   |
| बह्याण्डं कोटिकोटीषु                | १३.२८.क.         | भगवन्तमनन्ता              | २.१८.क.   |
| ब्रह्माण्डं पालयन्त्येते            | ११.२५.क.         | भजतः किकुरी भूरवा         | ७.११७.क.  |
| ब्रह्माण्डकोटिकोटीवु मस             | १०.२१.क.         | भजन्त्यनन्यया भक्तवा      | ७.११४.क.  |
| ब्रह्माण्डकोटिकोटीवु व्या           | द.द.ख.           | भजस्य कुष्णं रसवा         | २८.२०.ख.  |
| ब्रह्माण्डभाण्डोदरवर्ति             | २.२१६.क.         | भयहीना भवोद्भान्ता        | २४.२४२.ख. |
| ब्रह्मा त्वमेवाऽहि वरस्त्व          | ११.१३७.新.        | भर्ता भाता पिता त्वं      | ११.१०६.ख. |
| ब्रह्मानन्दो भवेद् देवि             | १.१५.क.          | भद्रे त्वं हि वृषस्यन्ती  | २३.६६.क.  |
| ब्रह्मांशमेकतां नीतं                | १३.१४.क.         | भवतामस्ति शक्तिश्वेद्     | २६.४२.ख.  |
| बहांवेदं हृदि ध्यात्वा              | १२.४३.ख.         | भवति रतिरतीव              | ११.५८.ख.  |
| ब्राह्मणत्वं पुनः प्राप्य           | ७.१इ.ख.          | भवतो वचनादेव              | ११.१०६.ख. |
| बाह्मणाः क्षिया वैश्या              | : ११.४६.ख.       | भवत्या दर्शनाकाङ्क्षी     | २६.५१.ख.  |
| बाह्मणीं तामुवाचेदं                 | द.१२. <b>ख</b> . | भव देवि महेशानि           | ४.५३.ख    |
|                                     |                  |                           |           |

भवत्या यदि शक्तिः स्यात् २२.२१.ख. भवत्या वाक्सुद्यासारैः १५.१७.ख. भवत्योऽप्यथवा देवी २२.१८.ख. भवद्भिः कथितं कान्त २३.२८.क. **६.१६.ग.** भवन्त एव जानन्ति भवन्त् तरवः स्वच्छ १५.५२.ख. भवन्त्यत्र न सन्देह १३.२८.ग. भवभाविनि भावानां १४.३७.ख. भवान् महान् नटस्तत्र २७.३०.ख. भविता तत्र गोविन्दं २८.५६.ख. २५.५६.क. भविताऽसि मुक्रन्दस्य भविष्यन्ति च तुर्णं स २८.४२.ख. २६.६६.ख. भविष्यति तव प्रीति भविष्यति महाबाहो ११.१६४.व. भविष्यति न सन्देहो १४.५३.ख. १५.६०.ख. भविष्यन्ति महात्मानी २४.२३६.क. भाग्यवती तथा चैव भाग्यात पथि मया द्व्टा २५.२२.क. भाजनश्रीवृद्धिकरी २४.२३७.ख. भाग्डबत्यपि भाण्डाङ्गी २४.२२६.क. ७.३५.**ब**. भाण्डीरकवटस्याधः भाद्रे चतुथ्या तु दृष्टः २७.२४.क. भानुमत्यमरप्रे**ष**ठा ७.१२३.ख. भारतः शारदो विचा ७.१०७.व. भावानन्दे भवानन्दे १४.३७.क. भाविता तब बश्येयं १४.७२.ख. भाविनी भ्वनप्रीता २४.२४१.क. भासन्ते भाभिरिष्टाभिः १०.४६.ख. भासयन्तो दशदिशो १५.३५.ख. भासयन्तो वनं सर्व 20.84.布. भासितं सम्मितं दिव्ये ११.५५.खा.

भित्तिवद् राजते भूमेः ₹. € ₹. 軒. शिदाकत्री भेदहीना २४.२४०.क. भीमवीर्यपोषणी च २४.२४१.ख. भीरुभूरिगुणोपेत २४.२४३.क. भीवणा च भुगुण्डधस्त्रा २४.२४४.ख. भ्जकुमागर्त मुपासते ११.६७.क. भवं प्राप्ते तु गोविन्द २८.६२.ख. भवं प्राप्य तुगोविन्द २८.६६.क. भूवनासक्तवदना २४.२३८.ख. भ्वनेशीं निजगणै २७.२.ख. भ्वनेशीबीजयुक्तं २३.११.क. भवनेशी मोहिता त १७.३.ख. भ्वनेश्वरी महामाया १६.१६.ख. भ्वलोंकस्य सीमान्ते २.११६.क. भ्वलोंके पितुः पाव २.१४४.ख. भूक्षयकलालोला च २४.२४६.क. भूतानां सृष्टितः पूर्वं ११.१७६.क. भूता भविष्या भगव ११.१४५.क. भूत्वा तस्या वशोपायं १३.१७.ख. भूत्वा त्वं षटपदाकारः २७.३५.ख. भूमने नमी नमोऽवस्था २.४६.क. भूयः कवय मुद्धात्मन् ७.१६३.क. भूयः पप्रच्छ कुलला **५.१.ख.** १५.७१.क. भूयः सम्भूय संसूज् भयः स्वयं च नेत्राणि १५ ५६.ख. भूलोंक: कर्मभूमिश्च २.६२.ख. भूलोंकात परिसंख्यातः २.१६३.ख. भूषयन्ती गृहीत्वंकां २८.१०५.क. भूषा श्रीजंगतां गतिगीति २६.१६.ख. भृङ्गरङ्गसङ्गमा च २४.२३७.क. भूजी मल्ली मतल्ली च ७.१३१.ख.

|                             |                            | भुवोमंध्यान्महेशान्या                   | २२.२८.क.                 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| भृता भृत्यप्रिया चैव        | २४.२३६.ख.                  |                                         | १६.१४.क.                 |
| भृशदुरितहन्त्री व           | २४.२४४.क.                  | भूमध्यान्मम देवस्य                      | 1411014.                 |
| भेरण्डा भैरवी चापि          | २४.२४३.ख.                  |                                         |                          |
| भेषजाशननीरोगा               | २४.२४५.क.                  | मकरन्दादयश्चामी                         | ७.5१.क.                  |
| <b>भैक्षाचारसुसन्तुष्टा</b> | २४.२४६.ख.                  | All of other party and a second         | २४.२५०.क.                |
| भैरवाणां भैरवीणां           | ४.२.क.                     | मङ्गलानि सुरम्याणि                      | २.२०५.क.                 |
| भैरवैभैरवीश्च मिलि          | २०.३६.ख.                   | मङ्गला विमला वीणा                       | <b>७.</b> ५८.क.          |
| भोक्तमिच्छोरन्यतमा          | २.१४७.ख.                   | मच्छ्वासान्निर्गतो वायु                 | १०,४३.ख.                 |
| भोगवती च पाताले             | २.२४.ख.                    |                                         | २४.२४१.ख.                |
| भोगाल्लोभाद् रागतो          | वा ५.३३.क.                 | मञ्जुमेधा शशिकला                        | ७.६४.ख.                  |
| भोगिनी भोगदा भोग्य          |                            | मञ्जुला चन्द्रतिसका                     | <b>9.</b> 長 <b>४.</b> 帯. |
| भोज्यभोजनसन्तुष्टा          | २४.२३८.क.                  | मञ्जुलाविदुलामन्दा                      | ७.१७५.च.                 |
| भी: श्रीकदम्बनवजूत          | २३.६२.क.                   | मणिन्पुरयुग्मेन                         | <b>१२.३७ 年.</b>          |
| भी बासन्तितसाधिपे           | २३.६३.क.                   | मणिपत्रस्थिता चैव                       | २४.२५२.व.                |
| श्रीतं च बहाणा ज्यो         |                            | मणिपुरवासिनी च                          | २४.३३४.क.                |
| श्रीतं वृत्दावनं भ्यात्व    |                            | मणिमण्डपमध्यस्था                        | २४.२५२.क.                |
|                             |                            | मणिमण्डपसम्बद्धी                        | 13.389.6                 |
| भीमं वनं च सञ्चिन           | १.३१.क.                    | मणिमन्त्रीषधे रेन                       | १३.१०.₹.                 |
| भीमं वृन्दावनत्वं           | २४.२४०.ख.                  | मणिमाणिक्यरिवत                          | १६.२१.ख.                 |
| भीमपदप्रदात्री च            | २४.२४२.क.                  | 6                                       | २८.६५.क.                 |
| भौमस्यानप्रदात्री व         | २.१७१.स.                   |                                         | ७.२४६.ख.                 |
| भीनेज्यवोगंध्यभागे          |                            |                                         | २४.२५३.स.                |
| भीमे जुन्दावने देवि         | २८.४४.व.                   | मण्डलीभद्रयसेन्द्र                      | ७,३०.ख.                  |
| भीमे बृत्दावने होता         |                            |                                         | २४.२५४.क.                |
| भ्रमन्तं विषिने दृष्ट्      | वा ११.५१.क.                |                                         | ७.१६€. <b>व</b> .        |
| भ्रमन्ति मधुपानार्थं        | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |                                         | 20.10.0.                 |
| भ्रमरैः कोकिलैः पुष         | वै ११.६८.क                 |                                         |                          |
| भ्रमरैनिदितं सुष्ठु         | ७.४.ख                      | `                                       |                          |
| भातर्गतिष्ठ मा से           |                            |                                         | १०,५२.ख.                 |
| भ्रातृकल्पास्तु राधा        |                            | C - 2                                   |                          |
| भातृत्वे कल्पयित्वा         | तं २६.५४.                  | 09 77                                   | ता. १०, <b>६</b> ०,थाः   |
| भामजो <b>लह्</b> ष्यनोत्थे  |                            | <ol> <li>मत्पूर्वं देवतादेहे</li> </ol> | १३.१३.क.                 |
|                             |                            |                                         |                          |

| मत्वा त्वन्मयमात्मानं  | २८.६५.क.        | मनसो मे समभव            | ४४.ख.,४६.क.    |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| मस्मिक्तिनोऽन्ये सुभगे | ७.१०५.क.        | मनस्विनो महात्मानो      |                |
| मस्स्यावतारो द्विविधः  | २.४२.क.         | मनुं त्रिभुवनाकषं       | २.३७.ख.        |
| मथनी सदपूर्णा च        | ₹४.₹४५.₩.       | मनुना तेन जप्तेन        | १३.२३.ख.       |
| मचने जलघेः पूर्व       | ४.२७ ख.         | मनुमेतं जपन्तो वै       | २.५५.ग.        |
| मधुरायां स्वयं साक्षा  | १.३५.क.         | मनुमेतं स जपति          | २.१=.ख.        |
| मदनातुरां च तां कृत्वा | \$9.88.45.      | मनुष्यरूपैः स्वाकारै    | <b>५.२२.ख.</b> |
| मदनातुरा च या देवी     | १७.३४.ख.        | मनो गृहीतं भवता         | ११.१०८.क.      |
| मदर्षं निर्मिता देव्या | ७.१०२.क.        | मनोहरं गुणग्रीवं        | २८.१२६.ख.      |
| मदालसा मन्दगति         | ७ ६.क.          | मनोहृतं मानसमो          | ११.६९.क.       |
| मदीयनयनप्रान्त         | १०.५१ क.        | मन्त्रं जानाति येनैवा   | २८,३८.क.       |
| मदोन्मत्ता मादिनी च    | २४.४०.क.        | मन्त्ररूपा स्वयं भूत्वा | २३.७.ख.        |
| मदोन्मदा मधुमती        | ७.६५.क.         | मन्त्रस्य शक्तया सम्मु  | धा १३.२४.ख.    |
| मद्गीतरागश्रवणे        | <b>15.</b> ₹3 € | मन्त्रेणानेन कृष्णांशं  | े २.३१.ख.      |
| मद्देहादुद्गतं ज्योतिः | ' १०.२५.ख.      | मन्त्रेणानेन धर्मज्ञे   | २.१२१.ख.       |
| मद्वाञ्छितो भवत्सङ्गो  | ११.१५२.स.       | मन्यस्य परिकर्तारौ      | ७.१११.ख.       |
| मधुपि ङ्गलपुष्पा ङ्ग   | 9.98.種。         | मन्दमन्दिसते मुग्धे     | १४.३५.क.       |
| मधुमत्तालिसं मृष्ट     | २८.१२०.ख.       | मन्दरार्जुनगन्धर्व      | ७.२७.क.        |
| मधुमधुरियमत्तैः 🙏      | ११.६०.क.        | मन्दश्चन्दनमारुत        | ११.७७.क.       |
| मधुमाध्वीकमत्ता व      | २४.२५६.क.       | मन्दाकिनी गोमती च       | २,६५.ख.        |
| मधुररुतविधात्र्या      | ११.६४.ख.        | मन्दारकुसुमार्च्या व    | २४.२५५.कं.     |
| मधुरिपुमपि सब्बू       | ११.५३.क.        | मन्दारकुसुमैदिब्यां     | २८.११७.क.      |
| मधुस्रवद्भिः कुसुनै    | ११.७६.क.        | मन्दारकुन्दपुत्राम 🐪    | '२.२०३.ख.      |
| मधूकमाजनमद्युपाणि      | ११.५४.क.        | मन्दारश्चन्दनं कुन्दः   | ७.२१.ख.        |
| मध्ये सर्वजगज्जेता     | १६.१६.ख.        | मन्दारमाला विभाज        | १२.१८.ख.       |
| मनःप्रीतिकरं सुष्ठु    | २२.६०.क.        | मन्दुरा अधितिष्ठन्ति    | २.१२८.क.       |
| मनसाऽऽराध्य गोविन्दं   | ७.१३२.क.        | मन्द्रघोषविषाणं च       | ७.२०४.क.       |
| मनसाऽचिन्तयमिदं        | १७.४.ख.         | मन्द्रघोषो विषाणोऽस्य   |                |
| मनसा चिन्तयन् यश्च     | २३.१७.ख.        | मनमतं श्रुणु गोविन्द    | २७.२७.क.       |
| मनसा चिन्तयामास        | १४.१०३.क.       | मन्मनोहारिणः सर्वे      | १०.५६.क.       |
| मनसैर्व च कृतवान्      | ४.२९.ख.         | मन्ये तया राधिकया       | २७.२४.ख.       |

|                       |           | मया यदुक्तं तत्सवे 👉 🤻             | द.१००.च.              |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| मम कालस्वरूपस्य       | くの。以3.布.  | मिय दियत कुरुष्व                   | ११.६६.ख.              |
| मम तालुं समाश्रित्य   | ११.३७.ख-  | मयूरिननदाप्रीता                    | २४.२५६.क.             |
| Alakard               | १.१६१.क.  | मयूरिपच्छं समिष                    | १३,२१.क.              |
| मम देहस्थितैः सर्वे 🧀 | १४.४४.क.  | मयूरी सुन्दरी नाम्नी               | ७.१८१.ख.              |
| मम नाभि समाश्रित्य    | ११.४४.ख.  | मरकतमुकूरामं                       | √७.१५६.क.             |
| मम पादाम्बुजाज्जाता   | १०,३५.ख.  | मरकत्तुरूरान                       | २४.२५६.ख.             |
| मम प्रियतरः शक्वत्    | १०.३१.क.  | मरण मुक्तिदा काशी                  | ५.३१.क.               |
| मम बाहुद्वयोडवें च    | १५.१०२.ख. |                                    | १०,२६.स.              |
| मम बुद्धि समाश्रित्य  | ११.४३ ख.  | मरुन्मयं व्योगमयं                  | २८.१६७.क.             |
| मम स्थामशरीरे तत्त्र  | ११.१२.धा  | मलयोद्भवलिग्ताङ्गः                 | २.६१ ख-               |
| मम सत्त्वं समाधित्य   | ११.२५.ख.  | मल्लयो मङ्गलप्रस्थो                | . इ. ७३. ४९           |
| मम सप्तस्वराज्जाताः   | १०.५४.क.  | मल्लारनाम्ना रागेण                 | ७.२२०.ख.              |
| ममाज्ञयाऽचिरं राम     | १५.३४.क.  | मल्लारस्य धनाश्रीस्य               | १०,३४.ख.              |
| ममाञ्चापालनं नित्यं   | ७.६७.क.   | मल्लोमवृन्दतो जातं                 | ह.३.क.                |
| ममारमारामचित्तस्य     | १३.५.ख    | मस्तकोपरि तत्रान्यं                |                       |
| ममानेन न भेदोऽस्ति    | १०.१६.ख   | महतः सुभगे भाग्याद्                | १. इ.द.क.<br>२.१७६.क. |
| ममापि पूज्या भवती     | .१४.७१.ब  | -A                                 |                       |
| ममास्विरावाः स्विर    | 84.836.88 | ह. महाङ्कुशां नाम मुद्रा           |                       |
| ममेदं वाक्यमाकण्यं    | B.\$9.08  | . महातलं तद्गुष्वे 🔻               | . २.५.क.              |
| ममैव गमनं तत्र        | २३.४.ख    | ा. महानन्ततदेवेदं                  | ६.१६.ख.               |
| ममैव चरणाम्भोजे       | ११.११४.व  | . महानन्तप्रस्तानि                 | ृ ३,३.स.              |
| ममैव जठरे नित्यं .    | ११.४७.व   | त. महानन्दाभिधां वंशीं             | १२.४.क.               |
| ममैव प्रतिमृतिः सा    | १५.७२.व   | . महानरकयात्रार्थं                 | ४.२६.क.               |
| ममैद ममंस्यानानि      | ११.३८.स   | त. महाप्रकृतिरूपोऽपि               | १३.२६.स.              |
| ममैव बसतां याति       | २८.२७.स   | <ol> <li>महाप्रलयकालावी</li> </ol> | ११.१२३.ख.             |
| ममैव शक्तयः सर्वान्   | 23.8.     |                                    | ११.२.ख.               |
| ममैव सिन्निधि प्राप्त | ₹0.¥₹.    | ख. महाप्रलयकाले च                  | ११.२२.ख               |
| ममैबात्रंति सा देवी   | 24.202.   | ख. महाप्रलयकालोऽसौ                 |                       |
| ममैवाधर विम्बस्था     | ११.२      | क. महामरकतेनैव                     | ३२.१०.ख.              |
| मयदानवससे ब्या        | २४.२५८    | ख. महामायास्मि देवेश               | १४.६८.ख.              |
| भया त्वं कृत्ययावि    | *~        |                                    | ७.१३.ख.               |
| 1,41 41 41.11         |           |                                    |                       |

| महालक्ष्मी रत्नदण्डं        | ३.१४.ख.          | मामेव परितुष्टाव        | ११.१५४.ख.   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| महालक्ष्मी समानैता          | ७.७१.ख.          | मामेव मनसा नित्यं       | २३.१६.क.    |
| महालक्ष्म्याः श्रियश्चैव    | १०.३३.क.         | मायया मोहिता याश्च      | २४.१६.ख.    |
| महालिङ्ग गुज्जहार           | ५.५.क.           | मायाभ्रमीभ्रमितमानस     | ११.१३४.क.   |
| महाविद्येश्वरी दूता         | २२.४.क.          | मायामद्रूपद्यारिण्या    | . २७.२६.क.  |
| महाविष्णु शिरोदेशे          | <b>५.</b> २.ख.   | मायासि विकृतैर्ज्ञाता   | १५.७६.क.    |
| महाविष्णुश्च जानाति         | ११.११५.क.        | मायूरदलसंशोभि           | २८.१२०.क.   |
| महाविष्णोर्महाभागे          | ३.४.क.           | माला आनीय बृन्दापि      | २५.५४.ख.    |
| महासङ्कर्षणश्च।पि           | ३.५.ख.           | मालाभिरवशिष्टा          | २८.१०४.ख.   |
| महोग्रा भीमननदा .           | २२.३८.क.         | मालाशोभितसर्वाङ्गा      | २४.२६०.ख.   |
| महोत्साहो महावीयौं          | २३.५६.ख.         | मिषन्ती मूषिकाकारा      | २४.२६१.ख.   |
| मह्यं दत्त्वा गता दूरं      | <b>१</b> ३.२२.क. | मुक्तानां च गतिः सैव    | .६.१२.ख.    |
| मां दृष्ट्वा परमेशानं       | १६.२.क.          | मुक्ता मुक्तनिषेव्या च  | २४.२४७.क.   |
| मां दृष्ट्वा प्रेयसीं दासीं | २४.१६.क.         | मृंका वैद्यंपुष्पाढचा   | १०.४२.ख.    |
| माकन्दकुसुमापीड             | ७.२१.क.          | मुक्ताहार लतोपेतपीनव    |             |
| माणिक्यमुकुराकार            | २८.१२४.क.        | मुक्ताहारलतोपेतपीनवक्ष  |             |
| माक्यिमुकुरोद्दण्ड          | ७.१५.क.          | मुक्ताहा रलतोपेतपीनस्त  | ान १६.२५.क. |
| मातर्मातः क्षमस्वाद्य       | २१.६१.क.         | मुक्तो ब्रह्मपदं याति . | न.२७.ख.     |
| मातर्मातः प्रसीद त्वं       | ४.५१.ख.          | मुखबाहुरूपादेषु 🏸       | ११.४६.क.    |
| मातापित्रीर्वधे येषां       | २१.५५.क.         | मुखात् प्रादुर्वभूवाशु  | १६.६.ख.     |
| माद्यद्भिरनुनृत्यद्भि       | ७.१८६.क.         | मुखेन्दुपीयूसरसँ 🕺      | ११.७३.ख.    |
| माद्यन्ति भृङ्गा कुसुमा     | ११.६०.新.         | मुग्धवत्यो वयं सख्यो    | २०.१५.क.    |
| माद्यन्ती मकरन्देन          | १४.३५.ख.         | मुखस्यात्मप्रदानायं     | १२.३२.ख.    |
| माधुरी चन्द्रिका चन्द्रा    | ् ७.६४.ख.        | मुग्धास्मि विस्मिता कृष | म १५.५१.ख.  |
| मानिनी मीननेत्रा च          | २४.२५७.क.        | मुचुकुन्दाभिधः सूर्यं   | ७.६६.क.     |
| मानिन्यो नर्मदाप्रेम        | ७.१२८.क.         | मुद्राभी रचिताभिश्च ं   | े २३.५.क.   |
| मानुष्यं दुर्लभं लोके       | न.१द.ख.          | मुद्रारत्नमुखीं दिव्यां | ७.१६७.क.    |
| मानुष्यलोकमप्राप्य.         | <b>५.२१.क.</b>   | मुनयः साधुसन्धानां      | ् ४ ४६.ख.   |
| मान्त्रिकी तान्त्रिकी चैव   | ७१३०.क.          | मुनयो देवगन्धर्वा       | २.१११.ख.    |
| मा भयं कुरु सर्वेश          | १४.६३.ख.         | मुनिवीयात्तत्र जातान्   | २,१४६.क.    |
| मामिच्छेति जगत्कान्त        | ११.५७.क.         | मुनिबीयत्तिया लब्धः     | २.१६२.ख.    |
|                             |                  |                         |             |

| -                                     |                             |                          |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                       | २३.४१.क.                    | मेघगम्भीरया वाचा         | १६.१७.ख.              |
| मुनेमंनी मोहयति                       |                             | मेघश्यामशरीरधीर          | ११.६३.क.              |
| मुनेमोंहनेनापि रूपेण                  | १६.२४.ख.                    | मेढ्ं मम समाश्रित्य      | ११.४१.ख.              |
| मुमुह रूपलावण्य                       | २२.५७.क.                    | मेनिरे धरणी देवी         | २२.४६.क.              |
| 4416                                  | २८.१३१.ख.                   |                          | २.३३.क.               |
| म्रली च ददी भानत्या                   | २४.६४.ख.                    | मेरोरीशानभागे तु         | २.५६.कः               |
| मुरली स्वं मुसे तस्य                  | २८.२६.क.                    | मेरोर्दक्षिणदिग्भागे     | २.४८.ख.               |
| मुग्ली प्राह सुश्रीण                  | २८.३७.ख.                    | मेरोस्तु नैऋंते भागे     | २.५२.क.               |
| मुरली रूपमापन्नां                     | २८.१२.क.                    | मेरोस्तु पूर्वंदिग्भागे  | २४.२६२.क.             |
| मुण्मीरूपिणी देवी                     | २६.२४.ख.                    | मेषादिनी मोषहीना         | ११.१६५.क.             |
| मुरलीवाद्यनिरताः                      | ७.१८.ख.                     | मोक्षार्थी लभते मोक्षं   | २६.४७.क.              |
| मुरागन्धप्रिया चैव                    | २४.२६०.क.                   | मोचियत्वा स्तम्भनं च     |                       |
| मुसलेन हलेनापि                        | २२.४४.क.                    | मोटिनी मठमध्यस्था        | २४.२४१.ख.             |
| मुस्ता खननतो लग्ना                    | २.१२.ख                      | मोहनस्तम्भनाकर्ष         | १३.२८.ख.              |
| मुद्धान्त सम मुनीश्वरा                | <b>२१</b> ,२३ ख             | मोहनाक्यो महामन्त्रः     | १३ १२.ख.              |
| मुह्यान्त स्य पुरारंप                 | হন্দ্ৰ দেৱা<br>হিন্দুৰ দেৱা | . मोहनाय राधिकायाः       | २२.७.क.               |
| म् चर्णना शिरपूर्वाभि                 | १६.२.ख                      | . 0                      | २८.१८०.ख.             |
| मूच्छिता दण्डवद्भूमी                  | २४.२६१.क                    |                          | २.१०५.क.              |
| मूलकृषा मौलिका च                      | ७.१५६.ख                     |                          | २२.४६.क.              |
| म्ले नीपमहीरहः                        | २४.२४७.ख                    |                          | २२.४६.ख.              |
| मृकण्डुतनयाच्यां च                    | २४.२४६.ख                    |                          | २७.४.ख.               |
| मृगपत्नीलोचनी च                       |                             | 10 C 757                 | ते २७.२८.क.           |
| मृगिशिरसि जाता च                      | 28.386.8                    | मोहिता मायया महा         | <b>የሂ.ሂየ.</b> ጥ.      |
| मृगान् सिहान् रुक्त्                  |                             |                          | ता २१.४८.ख.           |
| व्याघान                               | 18.46                       | - 6 -                    |                       |
| मृणालणलिताभ्यां च                     | १२.२१                       | 0 -                      | १ २४.२६२. <b>धा</b> . |
| मुणालाभभुवायुग्मा                     | २४.५५३.                     |                          | २४.२४६.क.             |
| मृहसत्कारकर्त्री च                    | २४.२५४                      |                          |                       |
| मृदिता मेदुरा चैव                     | २४.२५५                      |                          |                       |
| मृधनिजंयिनी चैव                       | २४.२४६                      |                          |                       |
| मृषाभिष्यस्ता कृष्णे                  | न २७.३६                     |                          | 41 /4./4.4.           |
| मेखना कटिबन्धा                        | व २४.२४न                    | .ख.                      | 2 45 %                |
| मेचकेशी मञ्जली                        |                             | .ख. यं यज्ञपुरुषं स्तौधि | २.४६.क.               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                             |                          |                       |

| यं सिद्धाः परमं ज्योति     | ४.१४.क.                 | यत्र कुण्डद्वयं राधा      | ७ २२६.क.  |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| यः पञ्चहाय बालः            | २.१७३.क.                | यत्र कुत्रापि संस्थाय     | ५ ३२.क.   |
| यः पठेत्तस्य तुष्टाऽसौ     | १४.७४.ख.                | यत्र ऋरैयंक्षगणै          | २.१६१.क.  |
| यः पठेत् श्रयतो विद्वान्   | २४.३३६.क.               | यत्र कृष्णाङ्गसम्भूतः     | ७.१६४.क.  |
| यक्षराक्षसगन्धर्वा         | ४.२५.क.                 | यत्र तत्र चञ्चलाक्षः      | २५:१८.क.  |
| यच्चेत् गैतान्यनुचिन्ति    | २.१६.ख.                 | यत्र तत्रैव जन्मास्तु     | ११.१५२.क. |
| यच्छन्ती निजकान्ताय        | ७.२२४.क.                | यत्र तिष्ठति यज्ञेशो      | २.१७६.ख.  |
| यजन्ति ज्ञानयज्ञेन तत      | २.१८६.ख.                | यत्र तिष्ठति विष्णवंशो    | २.६.क.    |
| यजन्ति ज्ञानयज्ञेन हय      | २.१६२.ख.                | यत्र दैत्यपतिः श्रीमान्   | २.७.क.    |
| यजन्ति मन्त्रतन्त्राभ्यां  | २.१६५.क.                | यत्र नैःश्रेयसं नाम       | २.२०२.क.  |
| यज्ञालये यज्ञरूपा          | १४.३६.क.                | यत्र बैकुण्ठलोके तद्      | २.२१४.क.  |
| यतस्तत् कथयिष्यामि         | ७.१०४.ख.                | यत्र वै नृहरि देवं        | २.३३.ख.   |
| यतस्तद्भावसारं स           | २८,६९.ख.                | यत्र श्रीनन्दनोद्यानं     | २.१३५.ख.  |
| यतस्त्व प्राकृतैर्वाक्यै   | १४.७५.ख.                | यत्र स्फटिककुडचां         | २.१३न.क.  |
| यतिनां यत्तपो लभ्या        | १४.३६.ख.                | यत्राग्निप्रतिमः श्रीमान् | २.७६.क.   |
| यतो जातानि भूतानि          | १०.१५.क.                | यथा कृष्णादृतेऽन्यत्र     | १८.१५.क.  |
| यतो बाचो निवर्तन्तेऽप्रा   | १०.१५.ख.                | यथा कृष्णे न भेदोऽस्ति    | २४.११.क.  |
| यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्र | ा ६.२१.व.               | यथा तद्वशगा निस्मा        | २६.१४ ख.  |
| मत्कृतं भवता तन्न          | ११.१५१.ख.               | यथा धनो लब्धधने           | १.४६.ख.   |
| यसत्वं त्वं जानासि तरि     |                         | यथा नवश्यामतमा            | २८.१६६.ख. |
| यत्तु दिव्यं तथा भीमं      | <b>१.</b> ३२. <b>ख.</b> | यथा पुरस्य निकटे          | २.१००.ख.  |
| यत्तु दुःखं धावतः स्यात्   | १.१५.क.                 | यथा भवेयुर्मल्लोका        | १५.३०.ख.  |
| यत्तु दृश्यं तद् विनाशि    | ११.१७.ख.                | यथा मुखसरोजान्ता          | २७.२६ ख.  |
| यत्तु भीम वनं तत्तु        | १.५१.ख.                 | यथा लता कुमुमिति          | २७.२५.ख.  |
| यत्ते प्रवर्ति यिष्यामि    | २४.३०.ख.                | यथा वराङ्गि ग्रामान्ते    | २ ६५.क.   |
| यत्ते ब्रह्मपुरस्योध्वे    | इ.२.क.                  | यथा विधुन्तुदक्रोड        | २८.१२२.ख. |
| यत्त्वया पृष्टमाश्चर्यं    | €.⊏.ख.                  | यथा सा विह्वलमतिः         | २३.६.क.   |
| यत्ने कृते न सिद्धिश्चेन्न | २१.१०.ख.                | यथाहं भगवान् कृष्णः       | १६.६.क.   |
| यत्पाद्यानि मधूनि चूत      | ११.५०.क.                | यथा हरिर्मत्तमत्तङ्ग      | २८.१४७.ख. |
| यत्पुङ्खा भ्रमराः सुवि     | ११.५१.ख.                | यथोक्तं त्रिपुरेश्वया     | १६.३.क.   |
| यत्र कीडति विश्वात्मां .   | १.३५.ख.                 | यदिखलकृतसेवः              | २६.७.ख.   |
|                            |                         |                           |           |

यदर्थं वा जपति सा २३.१५.क. यदश्रतं शावयति **そ3.83.**क。 यदा कुसूमसौरभ्यं १७.३०.ख. यदा कृपावलोकेन १.२२.ख. यदाङ्कुशं दर्शयामि 20.88.年 यदा त्वं सकलैश्वर्य १५.१६.ख. १४.७३.क. यदा त्वया वर्णमाला यदा सा पूरुषो भूत्वा ७.२२५.ख. यदा सा प्रकृतिभूत्वा ७.२२७.ख. यदि कश्चिज्जनस्तस्मिन् ११.१६.ख. यदि कृष्षे करुणामरुणा २१.२२.ख. यदि कुर्वन्ति ते सत्यं २३.७३.ख. यदि दूरस्थितां मत्वा १३.४.年. यदि नायाति कृष्णोऽस २५ ११०.ख. यदि नैवं विनश्यन्ति २७.२६.खा. यदि पंसञ्जमो नास्ति २२.६४.क. २७.३८.ख. यदि प्रमादादवलो यदि मत्तोऽधिकः कृष्णो २१.३५.ख. यदि याति वशं याति २७.३१.ख. यदि योग्यो भवेत कान्तः २२.२७ क. यदि वाऽऽपतितं दुःखं १.१६.ख. यदि स्यात् करुणासिन्धो १६.१.ख. यदीच्छस्यनया रन्तुं १५.१६.क. १५.१७.क. यद्च्यते महेशानि यद्वंशक्षयकरी २४.२६५.क. यदुष्ट्वें सिख पातालं २.३.ख. यद्दूताः किल कोकिलाः ११.७५.क. ११.१०३.ख. यद्देहात्त्वं समुत्पन्ना यदब्रह्म परमं सुक्ष्मं ५.२६.क. १०.१७.क. यद्भयाद् वान्ति वाताः यद्भयाद् वान्ति वाताश्च ६.१४.ख.

यद्यद प्रार्थयते सुभ २८.७४.ख. यद्यपि कुच्ठी कूनरवी २४.३३८. यद्यस्ति कृष चेतस्त्वं २४.२७.ख. यद रहस्यं भवज्जनम ६.४१.क. यद्वेधाश्चतुराननोऽपि २६.१२.ख. यस्र गच्छन्ति पापिष्ठाः २.२०६.ख. यन्नामस्मृतिमात्रेण २.१२०.क. यन्मले सूचरित्ररत्न ७.२१०.क. यमभीतिक्षयकरी २४.२६६.क. यमुनायां महातीयं ७.२४१.ख. यमुना वामतो जाता ३.१७.ख. ययुः सर्वे राधिकानु २६.५६.ख. ययोः कतायां यात्रायां १.३४.ख. यशांसि ललितादेव्याः ७.१८२.क. यशोदा मोहिनी चैव २४.२६७.क. यस्त नित्यं समाहितः 28.382. ११.१६.क. यस्मात क्षरमतीतोऽह यस्मिन जाते देवगणा २.१६६.ख. यस्य दर्शनमात्रेण २३.५४.क. यस्य मले सदैवाऽहं १०.३६.ख. यस्य वंशीनिनादेन २३.५४.ख. यस्यां भक्तिध्वो मनोऽपि २१.२४.क. यस्यां भाभता विधिविष्णु ११.१२६.क. यस्यांशां नमस्तस्मै १.१.ख. यस्याः कलरवं श्रत्वा ११.१८६.क. यस्याः पादपयोग्ह २६.१३.ख. यस्या एव पदाम्भोज ४. ५६.क. यस्याचार्यवरो विचार ११.५२.क. यस्या मे द्ष्टिमात्रेण १७.१५.ख. यस्य कश्वासनिश्वास ३.१०.क. वस्यैव जपमात्रेण २.४६.ख.

यां जप्त्वा परया देव्या २३,१६ ख. यां तं त्वामनूगच्छामः ः १.१८.क. याः प्रेषिता मया पूर्व २१.७.सः या कन्दर्पकलाकलाप . २१.२३.क. यागप्रिया युगकरी २४.२६३.क. याजयन्ती तथा चैव २४.२६४.क. या दिग्गतोज्ज्वला मेरो: २.१५२.ख. या दुर्गा साऽपि लोकेऽस्मिन ४.१७.क. या दुर्गा सैव गोविन्दो ४.१२.ख. या धारा नासिकामध्याद ७.२३८.ख. या धारा निर्गता दक्ष ७.२३८.क. या धारा निगंता सैव ७.२३७.ख. याप्युच्चाटननाटिनी ११.१६२.ख. याभिवरचितामिश्च २४.१६.क. यामहं तस्वतो जाने ११.११४.ख. यावत् प्रेमरसैः शुद्धः रश.३६.खः यावदेतद् वनं जातं . . ६.३१.ख. माबदगुणसुसम्पन्ना २४.२६६.ख. बाबद ब्रह्माण्डब्रह्माण्ड ११.१७८.ख. यावन्तो जन्तवो भद्रे ८.१८.क. या विद्या ये तथा मन्त्रा १३.१६.क. या विशाखा कृतं गीतं ७.१२७.क. या सम्मोहनकारिणी ११.१६२.क. यासां कटाक्षमात्रेण ७.७३.क. यासां स्वकीयसुहदा ७.१३६.क. या सा घोरस्वरेणैव · २२.३६.क. यास्यामि कव च कि गाढं २५.४.ख. याहि स्थावरतां भद्रे ११.११२.क. युनामुरोदारुणरक्त ११.६६.ख. यूयं पूर्वंभवा वृक्षा 🐔 ६.२४.क. युयं मत्पूर्वजन्मान 8.24.新.

यूयमे भिविहरत २२.६३.क युवतीनां यौवनैः कि २३.४७.ख. युवयोरधिकं किञ्चिद २५.२६.ख. युष्माकं विल्कवं दृष्ट्वा १६.२६.ख. युष्माद्शां दृशा दृष्ट २२.३५.ख. ये कृष्णचन्द्रविमुखा ७. 2 40. 年。 ये कृष्णचन्द्रविरसा ७,१५०.ख. ये गतास्तद्वनं ते च 9.88.d. ये गावो मम देहाद वै १५.२७.ख. ये च दासास्तथा गोपाः ७.१२०.ख. ये चेन्द्रपदिमच्छन्ति २.१०४.ख. ये तेभ्यस्त्वमतीवचारु २६.१०.ख. ये त्वदीयपदामभोज ४.५२.ख. ये देवलोका धृतदीर्घ 28.23€.88. येनाऽदृश्योऽहममिते २५.१२.क. ये बाह्मणाः समुद्भूता १४.२२.क. येषां जलावगाहेन १५.६३.क. येषां स्मरणमात्रेण २.१६४.ख. ये सर्वे मम देवस्य १४.२४.ख. योगमाया महादेवी 🕝 २६.४.क. योगेन पृथव्यामगमद् ४.३१.ख. योगेश्वरो भक्तिविनम्र ११.१४२.क. योग्यकार्ये विरक्ताऽसि २२.६.ख. योग्या त्वं देवि कृष्णस्य २२.१०.क. योग्याया योग्यसम्बन्धो २२.११.ख. योऽजितो नाम भगवान ₹.१७७.क. योऽत्रिनेत्रसमृद्भूतः २.१६७.ख. योजनानन्तविस्तारं ७.३.ख. योजनानां च सुभगे २.१८३.ख. योजयामास सूभगे . २४.द.ख. योटनी यतमाना च ं २४.२६४.ख.

| बोनिभूता पराशक्ति      | ५.११ ख.   |
|------------------------|-----------|
| योनिरन्ध्राद् राकिनी च | २२.२७.क.  |
|                        | २४.२६५.ख. |
| यो बच्नाति मणि कण्ठे   | १३.१२.क.  |
| योषिनमनोहरलसिम         | २८.१२८.ख. |
| यौगिकी याचमाना च       | २४.२६३.ख. |
|                        | २२.६१.क.  |

७.७६.क. रक्तकः पत्रकः पत्री १२.८.क. रक्तपद्यदलाकारनयन १२.२२.क. रक्तपग्रदलाकाररका १६.१३.ख. रक्तपादतलाज्जाता रक्तवर्णा त्रिनेत्रा च १४.६०.क. ४.१०.क. रक्तवर्णा यदा देवी रक्तबस्त्रपरीधाना १६.२५.ख. रक्ताभरणमालाड्या १४.६०.ख. रङ्गदा रिङ्गणकरी २४.२६५.ख. रचनामृतविषणी व २४.३०६.क. रचय त्वं महादेवि २६.२२.क. रचयसि वचनं चेत् ११.६६.क. रिचतायां च मुद्रायां ज २३.७१.क. २३.५२.ख. रिचतायां च मुद्रायां वृ रजोगुणमयास्ते वै ११.२६.क. २४.२७०.क. रणदुर्भदमत्ता च ७.३२.क. रणस्थिरः सुस्थिरण्च २४.३४१.ख. रणे वा राजसदने ११.६१.क. रतिरतिजरतीना 6.883.雨. रत्नकुट्टिमसञ्चेन \$4. Yo. . . रस्नकुम्भसहस्राणि 24.2.年. रत्नकूटैर्महाहर्म्य रत्नछत्राण्यनेकानि १५.३६.ख.

| रस्नदण्डधरायनार               | ″ மு.१७.स.  |
|-------------------------------|-------------|
| रत्ननूपुरसंशोभिचरणा           | २०.३७.च.    |
| रत्ननूपुरसंशोभिश्रीम          | २६.१३०.क.   |
| रत्ननूषुरसंपद्भ्यां           | १४.६१.क.    |
| रत्नप्राकारपरिखा              | ४.२३.क.     |
| रत्नभित्तिसमावीतां            | २६.२३.ख.    |
| रत्निभत्तीरनेकाश्च            | १५३७.ख.     |
| रस्नभीत्यावृतां बाटीं         | १४.इ.व.     |
| रत्नमस्यां च शस्यायां         | २८.१३२.ख.   |
| रत्नवेणी मणिमती               | ७.६८ ख.     |
| रत्नविम्बविडम्बं              | . ७.२००.क.  |
| रत्नालक्कारसंशोगि             | ७.१५ ख.     |
| रत्नैनिर्मितपात्राणि          | १५.४०.क.    |
| रतनैपरिमेयैश्च                | २६.३४.क.    |
| रदद्वयस्मेरयुता               | २४.२७१.क    |
| रमणीयमणिवद्धमूले              | ७.१६३.ख.    |
| रमा च रमणी चंब                | २४.२७३.क.   |
| रम्भाद्याप्त्व वरारोहे        | २.१०५.ख     |
| रयकर्त्री रोषकरी              | २४.२७४.क.   |
| रराज राधिका देवी              | २६.२६.ख.    |
| रसनान्पुरालोल                 | २७-११.ख.    |
| रसान्धयोः कौतुककेरि           | ल २८.१५८.ख. |
| रसावेशस्य समये                | ७.६५.क.     |
| . रम्यं श्रीकृष्णचन्द्रस्य    |             |
| रम्ये रक्तेक्षणे राधे         | १४.४०.क.    |
| . रसस्वरूपिणी चाहं            | १२.१६.क.    |
| . रसस्वरूपिणी सापि            |             |
| . रसाकर्षणरूपे त्वं           | १५.६.क.     |
| . रसादानन्द आनन्दा            | १२.१४.क.    |
| . रसेश्वरीं सकलकला            |             |
| ा. रसैनीनाप्रका <b>रै</b> श्च | २८.१७७.स.   |
|                               |             |

| रसैर्नानाविधैद्रंव्ये  | १४.२६.क.        | रधाज्ञसम्भवाः कोटि      | ७.६१.ख.   |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| रसैनीनाविष्यैभीन्ति    | ११.३८.क.        | राधाज्ञावशवातिन्यः      | ७.७२.ख.   |
| रसोन्मत्ता जडात्मानी   | १.४.ख.          | राधा तप्तसुवर्ण         | २८.१८३.क. |
| रहस्यं कथयिष्यामि      | २४.३१.क.        | राधादेव्याः सर्वसेव्या  | २२.२६.क.  |
| रहस्यं तस्य बक्यामि    | ४.२७.क.         | राधिकामतिसंशुद्धा       | २१.४३.ख.  |
| रहस्यज्ञा वयं तस्य     | <b>६.२</b> ५.क. | राधा भगवती देवी         | २२.३४.क.  |
| राकानायकरोचिषा         | ११.६५.ख.        | राधामाकषितुं यत्नं      | २३.५.ख.   |
| राक्षसाधिपतिः श्रीमान् | २.१५५.ख.        | राधायां त्विय गोविन्दे  | ह.२६.क.   |
| राक्षसेश्वरसेव्या च    | २४.२७५.क.       | राधाया गतराधाया         | १७.४७.क.  |
| रागलेखाकलाकेलि         | ७.१२४.क.        | राधायात्रच प्रियाः सस्य | ७.६२.क.   |
| रागवल्लीं च गुञ्जाली   | ७.२०१.क.        | राधाविरहजं तापं         | २३.४०.ख.  |
| राघवी राघवप्रीता       | २४.२६५.क.       | राधाविरहदावाग्नि        | २७.१५.क.  |
| राजतारक्टकृट           | १५.८.स.         | राधाविरहदुःखातें        | २७.२१.क.  |
| राजते सम पुरी देव्या   | २६.२७.क.        | राधाविरहदुस्स्यस्य      | ७.२३७.क.  |
| राजन्ते बहवो यत्र      | ७.१२.क.         | राधाविरहदूनोऽसौ         | マミ、४६.赤.  |
| राजा मेधातिवियंत्र     | २.५५.क.         | राधाविरहबाधानि          | ७.४२.क.   |
| राधमा चापि ताः सर्वा   | २४.१३.ख         | राधाविरहविक्षिप्त       | २६.७७.च.  |
| राधमा निर्मितानेता     | ४,१३.क.         | राधाविरहसन्तप्त         | २८.१३.स.  |
| राधां त्रैलोक्यविजयां  | १४.७७.व.        | राधासापरमा मक्तिः       | १८.२३.ख.  |
| राधां निरीक्ष्य सप्रेम | १४.५५.क.        | राधिकान्वेषणं कर्त्तुं  | २०.२१.क.  |
| राधां बृन्दा वनेशानीं  | २३.३४.क.        | राधिकान्वेषणं त्यक्तवा  | २०.४०.ख.  |
| राधां सिख ज्ञापयस्व    | २०.४५.क.        | राधिका प्रार्थयामास     | २८.४१.ग.  |
| राधाऽसाधारणक्लेशात्    | २८,३३.ख.        | राधिकारक्षकाः सर्वे     | २७.३३.क.  |
| राघाऽसाधारणरसा         | २८.१६१.ख.       | राधिकार्थं च यां मालां  | २८.८४.क.  |
| राधाकान्त जगन्नाव      | १०.१.क.         | राधिकावशमापन्ना ः       | २२.६१.क.  |
| राधाकुण्डविहारी स्वा   | त् ७.२२८.क.     | राघे तस्य महाबाहो       | २८.१६.ख.  |
| राधाकुष्णप्रियतरं      | ७.२४२.क.        | राधेति प्राणनाथेति      | २५.६.ख.   |
| राधाकुष्णरसकीडा        | ७.३८.ख.         | राधे देवि परेशानि       | २८.४०.क.  |
| राधाकुरणविनोदास्यं     |                 | राधे पराशक्तिरसी        | २८.१६.ख.  |
| नाटकं जन               | २६.६१.ख.        | राघे त्वन्महिमानमान     | २६.१२.क.  |
| राधाकुष्णविनोदाद्यं    |                 | रामे मनोरमे रतन         | १४.४०.ख.  |
| नाटकं सु               | २८.५.ब.         | रावणं कुम्भकणं च        | २.१४६.व   |
|                        |                 |                         |           |

रावण: क्रम्भकणंश्च २.१५४.क. राविणी रेवती रेवा २४.२७२.ख. रासमण्डलिकामध्ये २८.१६६.ख. २४.२७४.ख. रासावेशविलासा च रिरंसामि तया साध १३.२.ख. रिरंसुरिप तं दूरे २४.२३.क. रिरंसुभंगवान कृष्णो 6. 火火. 雨. रीतिज्ञा रुतघोरा च २४.२७०.ख. रुक्मिण रागरसिका २४.२६७.ख. रुचिरा रीचिकी चैव २४.२६६.क. रजासञ्चारकत्री च २४.२६६.ख. १७.३८.क. रुदन्तीं कम्पमानाञ्ज \$2.20×.0. रुदन्ती गद्गदिगरा रुदन्ती सुदती भीता १७.३६.ख. रुद्धाऽऽस्ते सा वञ्चयित् २८.८०.ख. रुद्दोऽपीदं चित्स्वरूपं १२.४३.ग. क्यं कि तब वर्णयान २६.१३.क. रूपं दृष्ट्वा मोहितावी २४.२५.ख. रूपमीदृग् नाम कीद्क् २४.२६.क. १२.४३.क. रूपमेतत् सवा ध्यायन् रूपयोवनसम्पन्ना दिव्या . १.२.ख. 3.208.年. रूपयौवनसम्पन्ना लक्ष्मी रूपवान् श्यामदेहोऽसि १५.१४.क. रूपाकर्षणरूपे त्वं १५.७.ख. हृत्यभाण्डा रूपवती २४.२७२.क. रेतो भूताश्च नियतं ११.४२.ख. रेफस्तु विह्नराख्यातो १४.४२.क. १४.४१.क. रेफस्तु सर्वमन्त्राणा २८.१७८.स. रेमे च भगवांस्ताभिः .७.२१४.क. रोचनी रत्नताटकी 2.83.新. रोदिषि ववचिदुदाह

रोधोविनाशिनी चैव २४.२७१.ख. रोमराजीराजिता च २४.२७३.ख.

लक्षत्रये गुरोः सौरिः २.१७२.क. ११.७१.ग. लक्षयन्ती पुनर्वाणी २४.२८१.क. लक्षसेव्या च लक्षाभा लक्ष्मीः समानरूपाभिः ₹.३७.क. लक्ष्मी लक्षलिते खं .88.85.新. लक्ष्मी लक्ष्मीस्तथा वृत्दा ११.२४.ख. लक्ष्मीसहायः सततं २.५८.ख. लक्ष्म्या सेवितपादाब्जः २.११८.क. लगिता लग्नसञ्चारा २४.२७४.ख. लघुबुद्धिप्रदा चैव २४.२७६.क. लक्षा भावविरोधने , २.१६०.ख. लक्दामधिवसद् राजा .२.१५१.ख. लक्कामिति विजानीहि २.७३.क. लक्कनी च तथा लज्जा २४.२७७.क. लज्जयाऽधोमुखी देवी ः २३.२२. ब. लज्जया कार्यहानिः स्याद् २८.४६.क. लज्जाभयं फूलभयं २३.५१.ख. ७ १३४.व. लज्जां विहाय पतिपुत्र लिजतं मिज्जतं सर्वे २३.४२.क. लतागुरुमादिकं सर्वं २३.६१.क. लतानां कि प्रस्नेस्तै २२.५६.ख. लतानां मधुभिः कि स्यास २३.४८.क. लब्धं सुधादानकरः ११.८७.ख. लम्पटासु कामकेली २१.४६.ख. लम्बोधरीष्ठाः पुष्टाङ्गा २.६७.ख. लयं यातेष्वर्यतेषु ११.१२.क. २४.२८० क. लयहीना लयगता 🐣 १४.४६.ख. ललामललिते लास्य

| लितास्या परा देवी     | ७.५४.ख.     | वंशी तवाधारे केयं           | ११.१.ख.           |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| सलितेति च विख्याता    | १५.७७.क.    | वंशीमाहातम्यमेतद्           | ११.१६३.क.         |
| लवङ्गमञ्जरीराग        | ७.१२३.क.    | वंशीवदनं कृष्णस्य           | २५.३.क.           |
| <b>स</b> सितहसितभासा  | ११.६०.ख.    | वंशी हता राधिकया            | २७.४०.क.          |
| साघवं गौरवं वापि      | २६.५२.क.    | वंश्यादिकं च सुषिरं         | २६.३.ख.           |
| लाजविक्षेपणी चैव      | २४ २७७.ख.   | वकुलैः पारिजातैश्च          | २.२०४.क.          |
| लाता लोडनकर्जी च      | २४,२७८.क.   | वक्त्रालकालिसंशाली          | १२.१८.क.          |
| लालामयी ललजिह्ना      | २४.२५० ख.   | वक्षःस्थलस्यां मुरलीं       | २८.३७.क.          |
| लावण्यकदलीतुल्य       | १२.२६.क.    | वक्षोरुहयुगोत्तुङ्गा        | २४.२३४.ख.         |
| सावण्यपुञ्जमनु रञ्जन  | ७.१५३.क.    | वक्षोरुहस्वर्णपयो           | ११.७३.क.          |
| लावण्यवश्या स्नाता    | २४.४१.ख.    | वचना रचनादक्षा              | २४.२१५.ख.         |
| लावण्यसरिदावर्त       | १२.२४.ख.,   | विजपृष्ठसमारूढा             | २४.२१७.क.         |
|                       | १६.२८.क.    | वज्रप्रवालमाणिभिः           | २६.३४.क.          |
| लावण्येन निकामकाम     | ७.२०६.क.    | वज्रभ्या वज्रपाणि           | २४.२१६.ख.         |
| लिङ्गद्वारा भुकरूपो   | २.१७०.ख.    | वञ्चकारुतसन्धात्री          | २४.२१७.ख.         |
| लिङ्गरूपी कुरणलिङ्गा  |             | वञ्चियत्वा परं सर्वान्      | २७.३४.क.          |
| लीलया सर्वधर्माश्च    | १५.२१.ख.    | वञ्चितोऽसि महाभाग           | ₹.२५.क.,          |
| लीलापचं सदा स्मेरं प  | था ७.२०२.ख. |                             | १.२७.क.           |
| नीलापचं सदा स्मेरं    |             | वाञ्चितोऽस्मीति मत्य        | T <b>१.१</b> २.क. |
| लीलाभी रसकृद्देव      | २८.१३६.ग.   | वटमूलनिवासा च               | २४.२१८.क.         |
| ल्नामित्रा च लपनी     | २४.२७८.ख.   | वत्सवत्सतरीणां च            | १५.३६.ख.          |
| लेङ्गवत्मं प्रकाशा च  | २४.२७६.ख.   | वदनमनुदिनं श्रीकृष्ण        | ७.१६६.क.          |
| लोकपालाः स्पर्शगुणाः  | ११.३६.क.    | वदनासक्तद्भदया              | २४.२२०.क.         |
| लोकादस्मात् ज्युतो वि |             | वदन्ति देवताः सर्वाः        | ४.ሂ७.क.           |
| लोकालोकस्तत्परस्ताव   |             | वदन्ति वेदविच्छ्रेष्ठा      | ६.६.ख.            |
| लोकेऽस्मिन्निखले यस   | मा १७.२६.ख. | . वदन्त्यन्ये ज्ञानविदः     | ६.म.क.            |
| लोपामुद्रा लाभकर्शी   | २४.२७६.क.   | . वदन्त्यन्योन्यमुद्भ्रान्त | २०.१७.क.          |
| लोमशाराध्यचरणा        | २४.२७६.ख.   | . वदावदिप्रया चैव 📩         | २४.२२१.ख.         |
| लोष्ठैश्च लोहलगुडैः   | २२.४३.ख     | . वनं चैत्ररथं नाम          | ं २.२६.क.         |
|                       |             | वनमाला वैजयन्ती             | ७.१६.ख.           |
| दंशी तदहसम्भूता :     | ११.१७७.ख.   |                             | े १०.१२.ख.        |
| - 1                   |             |                             |                   |

|                        | 5 V a 20         | वरे चरय मां बीरे            | १४.३६.ख.         |
|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| बनमेतत् कल्पितं        | <b>१.४०.ख.</b>   | वर्धमानं तुतद् दृष्ट्वा     | ५.११.क.          |
| वनस्थिता बानप्रस्था    | २४.२२४.क.        | वर्धमानो विश्वकर्मा         | ७.१०६.स.         |
| वनाद् वहिगंता भूयः     | ७.४३.क.          | वर्षतीन्द्रो दहरयग्नि       | ६.१४.क.,         |
| वनेस्मिन् कीडतां गोप   | <b>是</b> , 是, 年. | विविधान्त्रा प्रत्याः       | १०.१७.ख.         |
| बन्दनप्रीतिचता व       | २४.२२४.ख.        |                             | ७.२२१.ख.         |
| वन्दितां सकलैदेवैः     | १४.६४.क.         | वल्लभ्यां चैव संग्ह्य       | २४.२३१.ख.        |
| वन्दिता वन्दिनः श्रीम  | २.१०२.ख.         | वसंवदा विशासेशा             | १४.१.क.          |
| वन्ध्यापत्यप्रदा चैव   | २४.२२६.क.        | वशगापि महादेवी              |                  |
| वपनोत्सवसंसर्पा        | २४.२२६.ख.        | विशान्याद्याः श्रृणुध्वं मे | २१.७.क.          |
| वपुराकर्षिणी त्वं मे   | १८.२८.क.         | वश्यामुद्रामनु महा          | २३.२५.क.         |
| वयं कि कि करिष्याम     | १५ २६.क.         | वसति तत्र वसति              | ४.३.क.           |
| वयं गोविन्दनयन         | ६.३८.क.          | वसन्तसुन्दरीनाम             | २३.६.क.          |
| वयं गोविन्दपादाब्ज     | ६.६.ख.           | वसन्तसुन्दरीनाम्नी          | २३.१२.ख.         |
| वयं च निर्मितास्तेन    | ८.१६.ख.          | वसन्ति तत्र ये नित्या       | द.१ <b>६.क</b> . |
| वयं चानुगता राम        | ६.१६.क.          | वसन्ति तत्र ये लोकाः        | द.१७.क.          |
| वयं तत्त्वं चिकीर्षामः | १५.६६.ख.         | वसन्ति यत्र पुरुषाः         | २.१६५.क.         |
| वयं तत्र पक्षिणस्तु    | ६,३४.ख∙          | वसन्ति यत्र वै देव्यो       | २.२०१.ख.         |
| वयं तद्वशगा निरमं      | १४.७६.क.         | वसुमान् पशुमान् श्रीम       |                  |
| वसं तल्लोमजा देव       | <b>६</b> .३०.क.  | वसेत् कोटिइयोष्वे           | २.१६१.ख.         |
| वयं तु पूर्वजन्मानो    | ह.२७.क.          | वस्त्ररङ्गं करे तस्या       | ७.१२६.क.         |
| वयं न शक्ता जगतां      | २२.२२.ख.         | वस्त्रसंस्कारनिपूणाः        | ७.५०.क.          |
| वयं राधे रसमयी         | २२.१३.ख.         | विह्नजायाविधिविद्या         | २३.२१.ख.         |
| वयमिह विहरामः          | १६.३६.ब.         | विह्नर्यमश्च रक्षश्च        | ६.२०.ख.          |
| वयमेतन्न जानीमो        | ६.४.क.           | वह्नेः शैत्यं जलस्तम्भं     | ११.१६०.क.        |
| वरं दास्यामि ते कृष्ण  |                  | 2 2                         | ११.७६.ख.         |
| वरं वृणीष्व सुभगे      | २८.४४.ख          |                             | न २२.५≤.ख.       |
| वरदे वसनावीते          | १४.४७.ख,         |                             |                  |
| वरलोभाच्च दैतेया       | ५.२१.ख           |                             | २४.२०.ख.         |
| वरवरस्रवद्रका          | २४.२२७.क         |                             | २४.२२०.ख.        |
| वरारोहा वारिणी च       |                  |                             | ७.१२७.ख.         |
| वराहस्य वधार्थाय       | २.४३.क           |                             | २ <b>द.२.ख</b> . |
| वराहस्य प्रवासाय       | (, 4 /, ,        |                             |                  |

| वाद्यसम्मार्जनकरा      | ७.१३१.क.                   |
|------------------------|----------------------------|
| वामनास्यो वसेद् विष्णु | २.११७.ख.                   |
| बामपार्श्वगता तस्य     | ३.१४.क.                    |
| वामांशाच्च प्रशंसाढघा  | १५.२०.ख.                   |
| वामाङ्गतः समुत्पन्नाः  | २२.५०.ख.                   |
| वामा च वामदेवाच्यां    | २४.२२८.क.                  |
| वामेन पाणिपद्मेन       | १४.५६.क.                   |
| वाराधन्ते च नियतं      | २१.५५.क.                   |
| बारास्त्वं तिथयो लग्नं | ११.१३२.क.                  |
| वारिधारः जुक्तिमांश्च  | २.६३.क.                    |
| बारुणीति च विख्याता    | २.१५७.क.                   |
| वारुणैर्वायवै राम      | २२.४२.ख.                   |
| वाल्मीकिरपि विप्रत्वं  | २४.३३७.ख.                  |
| बासन्त्वा निजकान्तवा   | ११.5२.ख.                   |
| वासुदेवार्चिते विसे    | १४.४७.क.                   |
| वासो मेघाम्बर नाम      | ७ २१८.क.                   |
| वास्तुयागं ततः % ।     | ्१५.२३.क.                  |
| वाहनानि विचित्रारि     | १५.११.क.                   |
| विशदास्यास्त्रिशदास्य। | ११.३१.क.                   |
| विकलितसाम्येऽखिलजन     | a - १. <b>१३.</b> ■.       |
| विकसत्युष्पनिचया ्     | २१३१.क.                    |
| विकारकारजेनापि         | ११.५ २.ब.                  |
| विकृतास्या दुराधर्वा   | २२ <b>.</b> २५. <b>ख</b> . |
| विनता वैगिनी चैव       | २४.२१५.क.                  |
| विचरति तम मित्ते       | ७.१६५.क.                   |
| विचरन्ति वनं सर्वे     | १७.६.क.                    |
| विचारचतुरा वीचि        | २४.२१६.क.                  |
| विचित्र रत्न बतुरान्   | १५.७.ख.                    |
| विचित्रवसनं चार        | २६.५४.क.                   |
| विचित्रवारमधुरा        | <b>७.</b> €०. <b>उ</b> .€  |
| विकेर्राविपनं सर्वं ना | B.38.08 Pa                 |
|                        |                            |

विचेर्ह्यिपनं सर्वे राधा २१.५७.ख. विच्चे स्वाहा पदयुता २३.१२.क. विजयाचा रसालाचाः ७.१७६.**ख**. विजया भामिनी देवी २४.३६.ख. विजहार हारवक्षा २४.१५०.ग. विजहार हारशोभि १७.४२.क. विटजल्पितसुप्रीता २४.२१८.स. विट्पूजिता च वडवा २४.२१६.क. वितनुक्टिलचाप ७.१४६.ख. विदह्याद् व्याधिरहितं ११.३७.क. विद्याधरा महाभागे . २.१०२.क. विद्याधरा वयं कान्ते り.62.南. विद्याधरी विभालाक्षी ७.१०३.ख. विद्यत्पृञ्जसमा गौरी १२.१६.ख. विद्यदद्यतिविदम्बाङ्गी ७.२११.ख. विद्युद्विद्युति चारुपीत ११.४६.ख. विधास्यामी विधानं तद् १७.२५.ख. विधिशीला वधा बोध्या २४.२२३.क. विधः कि विधुद्देषिदण्ड २६.१७.ख. विधुन्तुदोऽसौ कवली २८.१४२.ख. विधूय तत्सकल २४.३४६.स. विनयनयमनोज्ञां १०.५७.ख. बिना पुरुषसङ्गत्या २२.६०.ख. बिना प्रेमरसी नास्ति २१.२६.क. विना मां च बनं सर्वे २३.१४.क. विना राधा सङ्गमं च १.२२.क. विनाशहेतूर्जगतां ११.१४४.क. विनिजितेषु गोपेषु २७.१.क. विनोदय डकाराख्ये .. १४.२७.ख. विपरीतरती राधा . ४.११.ख. विपिनेऽस्ति कृष्णनामा २३.४६.क.

| विभाति स महाविष्णु ४.१५.ख. विष्णुवेहोद्भवेदि २.२०३.क. विभावि सवसपूर्णा ४.२०.क. विष्णुवा को ब्रह्मणे २.१४.क. विष्णुवा को सम्भू ता २.२४.क. विष्णुवा को सम्भू ता २.२४.क. विष्णुवा को सम्भू ता १.१८.क. विष्णुवा को सम्भू ता ता ता  | विपुलपुलकपूर्णी      | ७.१४०.क.            | विष्णुत्रासाच्च्युतास्त-  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| विश्विष् भवसम्पूर्णा १२.२०.ख. विष्णुवेहोद्भवैदि २.२०३.क. विष्णुता को हरूपेण २.१४.क. विष्णुता को हरूपेण २.१४.ख. विष्णुता निर्णितः पूर्व २.१४.ख. विष्णुता निर्णितः सर्व ११.३५.ख. विष्णुग्राहांस्स्व विधिव्युष्ण निर्णितः पूर्व ११.१३५.ख. विष्णुग्राहांस्स्व विधिव्युष्ण निर्णितः पूर्व ११.१३५.ख. विष्णुग्राहांस्स्व विधिव्युष्ण निर्णितः पूर्व ११.१३५.ख. विष्णुग्राहांस्स्व विधिव्युष्ण निर्णितः पूर्व ११.१०.क. विष्णुग्राहां सत्त्वगुणः ११.१०.क. विष्णुग्राहां सत्त्वगुणः ११.१०.क. विष्णुग्राहां सत्त्वगुणः ११.१०.क. विष्णुग्राहां सत्त्वगुणः ११.१०.क. विष्णुग्राह्या सत्त्वगुणः ११.१०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा ११.१०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा ११.१०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा ११.१०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा विष्णा ११.४०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा विष्णा ११.४०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा विष्णा ११.४०.क. विष्णुग्राह्या निर्णा विष्णा ११.२४.ख. विह्रस्त नेत्र सर्णा ११.२७.क. विष्णुग्राह्या निर्णा विष्णा ११.३४.ख. विह्रस्त नेत्र सर्णा ११.२७.क. विद्रस्त नेत्र सर्ण ११.२७.क. विद्रस्त नेत्र सर्णा ११.२७.क. विद्रस्त नेत्र सर्णा विष्णा प्राती ११.३४.क. विद्रस्त नेत्र सर्णा ११.२७.क. विद्रस्त नेत्रस्त विद्रस्त नेत्रस्त ११.९७.क. विद्रस्त नेत्रस्त ११.९७.क. विद्रस्त नेत्रस्त विद्रस्त नेत्रस्त ११.९७.क. विद्रस्त नेत्रस्त विद्रस्त विद् | 4 4 4 4 4            |                     |                           | २.१५३.ख.                 |
| विभूतिधृग् जटाधारी विभूति। करपद्माध्या विभूति। करपद्माध्य विभूति। करपद्माध्य विभूति। करपद्माध्य विभूति। करपद्माध्य विभूति। करपद्माध्य विभूत्य। कर्ष्यक्रती विभूति। करपद्माध्य विभूत्य। करपद्माध्य विभ्या विभ्य विभ्या विभ्यव विभ्या विभ्या विभ्या विभ्यव विभ्यव्य विभ्य |                      |                     | विष्ण्येहो द्वर्वेदि      | २.२०३.क.                 |
| विश्वती करपबाध्यां ७.११२.क. विष्णुना निर्णितः पूर्वं २.१४८.क. विश्वति विभानतम्तस्तत्र २०.३६.क. विष्णुना रामरूपेण २.१४४.ख. विष्णुना रामरूपेण २.१४.क. विष्णुना रामरूपेण २.१४.क. विष्णुना रामरूपेण २.१४.क. विष्णुना रामरूपेण २.१४.ख. विष्णुना रामरूपेण २.१४.ख. विष्णुना रामरूपेण १.१९.क. विष्णुना रामरूपेण १.१९.इ.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, -                 |                     |                           | २.१४.क.                  |
| विभान्तमनसस्तत्र विभान्तमनसस्तत्र विभान्तमनसस्तत्र विभान्तमनसस्तत्र विभान्तमनसस्तत्र विभान्तमनसस्तत्र विभान्यमम्प्रांभ्रमरा विमुग्धन्नतसः सर्वा विमुग्धन्नतसः सर्वा विमुग्धन्नतसः सर्वा विमुग्धन्नतसः सर्वा विमुग्धन्मता विश्वम्य कार्यकर्ता यः विरुण्यक्षमहानन्नाः विरहानस्तत्ताङ्ग ७.५२.खः विरुण्यक्षमहानन्नाः विरहानसस्त्रम्या वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमहानन्नाः वर्षाक्षमस्त्रम्यक्षा वर्षाक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षा वर्षाक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रम्यक्षम्यक्षमस्त्रमस्त्रम्यक्षमस् | " " "                |                     |                           | २.१४८.क.                 |
| विभाग्तमनसस्तत्र  विभाग्तमनसस्तत्र  विभाग्व मृधंभ्रमरा  विभाग्व चेत्रतः सर्वा  विमुग्ध चेततः सर्वा  विमुग्ध चेततः सर्वा  विमुग्ध चेततः सर्वा  विमुग्ध चेततः सर्वा  विभाग्व चेत्रता विष्ठ स्थान्त स्थान्य स्थान्त स्थान्य स्थान्त स्थान स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान् |                      |                     |                           | २.१५४.ख.                 |
| विश्वास्य मृशंभ्रमरा विमुग्धचेतसः सर्वा विश्वाच्यमहानद्याः विरक्षाच्यमहानद्याः विष्णुभ्ववेत महाविष्णुः प्र.१८.क. विष्णुभ्ववेत्वाः प्र.१८.क. विद्याच्यामाणुण्लुः विद्याच्याण्लुः विद्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     | विष्णुपादार्धसम्भूता      | २.२४.क.                  |
| विमुग्धचेतासः सर्वा १६.३०.ख. विष्णुर्महास्त्वं विधि- विमुग्धामु निबद्धामु २१.२.ख. विष्णुर्महास्त्वं विधि- विमुग्धममहानद्धाः १२.७५.क. विष्णुष्यं भगवान् तत्र ४.२६.क. विष्णुष्यं भगवान् तत्र ४.२६.क. विष्णुष्यं भगवान् तत्र ४.२६.क. विष्णुष्यं भगवान् तत्र ११.२२.क. विष्णुष्यं महाविष्णुः ११.२२.क. विष्णुष्यं महाविष्णुः ११.२२.क. विष्णुष्यं महाविष्णुः ११.२२.क. विष्णुष्यं महाविष्णुः ११.१०.क. विष्णुष्यं महावेष्णुः भावेष्णुः स्थणुः ११.१०.क. विष्णुष्यं महावेष्णुः भावेष्णुः ११.१०.०.क. विष्णुष्यं महावेष्णुः भावेष्णुः ११.१०.०.क. विष्णुष्यं महावेष्णुः भावेष्णुः ११.१०.क. वि |                      |                     | विष्णुमायां ततो ध्यात्वा  | ¥.3 €. 新.                |
| विष्णुश्वासु निवद्धासु २१.२.ख. विष्णुलोको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुलोको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुलोको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुलोको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुल्वे भगवान् तत्र ४.२६.क. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले ११.२०.क. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले प्रश्चानं कली गुप्तं ५.२६.ख. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले ११.५०.क. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले प्रश्चानं कली गुप्तं ५.२६.ख. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले ११.५०.क. विष्णुल्वे महाविष्णुणेले महाविष्णुणेलेले महाविष्णुणेलेले महाविष्णुणेलेलेले ११.२०.क. विष्णुल्यो महाविष्णुणेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेलेले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     | विष्णुर्महांस्त्वं विधि-  |                          |
| विस्तृषय कार्यकर्ता यः २३.७४.क. विष्णुक्तिको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुक्तिको महान् प्रोक्तः २.५७.ख. विष्णुक्तिको महान् प्रोक्तः ५.२८.क. विष्णुक्तिको महाविष्णुः ११.२२.क. विष्णुक्तिको महाविष्णुः ११.२२.क. विष्णुक्तिको महाविष्णुः ११.१८.क. विष्णुक्तिको महाविष्णुः ११.२८.ख. विष्णुक्तिको महाविष्णुः ११.२८.क. विष्णुक्तिको महाविष्णुः  | -                    |                     | विष्णु                    | ११.१३५.ख.                |
| विरजाख्यमहानवाः ६.१.ख. विष्णुश्च भगवान् तत्र ४.२६.क. विरहानलतन्ताङ्क ७.५३.ख. विष्णुश्च महाविष्णाः ११.२०.क. विष्णुश्च महाविष्णाः ११.२०.क. विष्णुश्च महाविष्णाः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्तोः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्ययं शान्तोः ११.२३.ख. विष्णुश्च मन्तोः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्त्राः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्त्यः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्त्राः ११.१०.क. विष्णुश्च मन्त्राः ११.१०. |                      | २३.७४.क.            | विष्णुलोको महान् प्रोक्तः | २.५७.ख.                  |
| विरहानलसन्दर्गा रद.१११.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ ११.१०.क. विराजित महोरस्कं २६.१२६.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १.२६.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २.१७६.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २.१७६.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २.१७६.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २.१७६.ख. विस्तारमामापुष्ण्चौ २४.२३३.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २४.२३३.ख. विस्तारमामापुष्ण्चौ २४.२३३.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २४.२३.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २४.२३३.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २४.२३.ख. विष्णुण्चैव महाविष्णौ २४.२३.ख. विस्तारमान्द्राच १४.२३.ख. विहारमान्द्राच १८.३५.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १८.३५.क. विहारमान्द्राच १८.३५.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १८.२५.क. विहारमान्द्राच १८.३३.ख. विहारमान्द्राच १८.३५.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १८.२५.क. विहारमान्द्राच १८.३५.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.क. विहारमान्द्राच १८.३५.क. विष्णुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.क. विषणुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.च. विषणुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.च. विषणुणुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.च. विषणुणुणुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.च. विष्णुणुणुणुण्चैव महाविष्णौ १८.१५.च. विष्णुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणुणु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | <b>ं ६.१.ख.</b>     | विष्णुक्त भगवान् तत्र     | <b>४.</b> २ <b>१.क</b> . |
| विराजित महोरस्कं २८.१२८.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं १.२६.ख. विराइदेहो महाविष्णु १.१८.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २.१७६.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २१.६२.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २१.६२.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २१.८२.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २१.६३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २१.६३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३०.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३३.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३४.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३४.क. विष्णुस्थानं निष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३४.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं २४.२३४.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं ११.२६.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं २८.१४.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं २४.३४.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं २४.३४.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं २१.१५.इ.ख. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं विष्णुस्थानं | विरहानसतप्ताङ्ग      | ं ७.५३.ख.           | विष्णुक्चाहं सत्त्वगुणः   |                          |
| विराजित महोरस्कं २८.१२८.क. विष्णुस्थानं कलौ गुप्तं १.२६.ख. विराइवेहो महाविष्णु १.१८.क. विष्णवंशमन्ययं शान्तो २.१७६.ख. विलासत्यतुला नीला ११.५०.क. विस्तारयामासुरुच्यै २८.२३३.ख. विलासकार्मणं नाम ७.२४४.क. विस्तारयामासुरुच्यै २८.६२.क. विलाक्यालिर्मुकुलै ११.८४.ख. विस्मृतात्मान आसंस्ते २२.७०.क. विशाखाऽन्या तथा श्यामा ७.५७.क. विह्मातात्मान आसंस्ते २३.४७.क. विशाखाऽन्या तथा श्यामा ७.५७.क. विह्माम तदैवाहं १.८.ख. विह्माम तदैवाहं १.८.ख. विश्वकर्माण एतानि १४.३४.क. विह्माम तदैवाहं १.८.ख. विह्माम तदैवाहं १.८.ख. विह्मामा एवे वै १४.२८.ख. विह्माम तदैवाहं १४.२४.क. विह्मामा तदैवाहं १४.२४.क. विह्मामा तदैवाहं १८.ख. विह्मामा तदैवाहं १४.२४.क. विह्मामा त्यामा १४.३४.क. विह्मामा व्यामा १४.३४.क. विह्मामा त्यामा १४.३४.क. विह्मामा व्यामा १४.३४.क. विह्मामा १४.३४.क. विह्मामा व्यामा १४.३४. | विरहानसम्दग्धा       | रद.१११.क.           | विष्णुश्चीव महाविष्णौ     |                          |
| विराइवेहो महाविष्णु ५.१८.क. विष्वंशमन्ययं शान्तो २.१७६.ख. विलासत्यतुला नीला ११.५०.क. विसिनीदलवासा च २४.२३३.ख. विलासकार्मणं नाम ७.२४५.क. विस्तारयामासुरुच्चै २८.६२.क. विलासकार्मणं नाम ७.२४५.क. विस्तारयामासुरुच्चै २८.६२.क. विलासकार्मिकृतै ११.८४.ख. विस्मृतात्मिकयारमानः १६.३५.क. विशाखाऽन्या तथा श्यामा ७.५७.क. विहरस्व तेन समं २३.४७.क. विश्वत्माया एवे वै १५.२६.ख. विहारकारिणी चैव २५.२३४.क. विश्वव्या त्रित्वस्या २४.३४.क. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वव्या जननी विश्वा २४.३४.क. विश्वपा त्रननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विष्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषयो च हरेरेव २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विष्यो व हरेरेव २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.८०७.ख. विषयो च हरेरेव २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.८०७.ख. विषयो च हरेरेव २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.८०७.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | २८.१२८.क.           | 9                         | 3                        |
| विलसत्यतुला नीला ११.५०.क. विसिनीदलवासा च २४.२३३.ख. विलासकार्मणं नाम ७.२४४.क. विस्तारयामासुरुच्चै २६.६२.क. विलोक्य राधां ता देव्य २२.८.ख. विस्मितात्मान आसंस्ते २२.७०.क. विशाखाऽन्या तथा श्यामा ७.५७.क. विह्रास्त्र तेन सम २३.४७.क. विश्ववकर्माण एतानि १४.३४.क. विह्रास्त्र तेन सम २३.४७.क. विश्ववकर्माण एतानि १४.३४.क. विह्रास्त्र तेन त्यं ७.२२७.क. विश्ववकर्माण एतानि १४.३४.क. विह्रारकारिणी चैव २४.२३४.क. विह्रारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्ववया विश्ववस्या २४.३४.क. विह्रारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्ववया जननी विश्वा २४.३४.क. विह्रारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्ववया जननी विश्वा २४.३४.क. विश्वयत्त्र परिचरे ३.१४.क. विश्ववया जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषया च हरेरेव २८.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८७.ख. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८७.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८०.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५८.८०.क. वीणां प्यापां ५८.८०.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५८.८०.क. विष्योणां महतीं ५८.८०.क. विष्योणां प्रवीणां प्रव |                      | ध्र,१म.क.           |                           |                          |
| विलोक्य राधां ता देव्य २२.ड.ख. विस्मितात्मान आसंस्ते २२.७०.क. विलोक्योलिर्मुकुल ११.८४.ख. विस्मृतात्मिक्यात्मानः १६.३५.क. विद्याखाऽन्या तथा भ्यामा ७.५७.क. विह्रस्व तेन समं २३.४७.क. विद्याक्षमिण एतानि १५.३५.क. विह्रसमि तदैवाहं १.८.ख. विह्रसमिण एतानि १५.३५.क. विह्रारं कुरुते नित्यं ७.२२७.क. विद्याधारा विश्वक्या २४.३५.क. विह्रारं करते नित्यं २४.२३४.क. विह्राराकारिणी चैव २४.२३४.क. विह्राराकारिणी चैव २४.२३४.क. विद्याधारा विश्वक्या २४.३४.क. विह्राराकारिणी चैव २४.२३४.क. विद्याधारा विश्वक्याया २४.३४.क. विह्राराकारिणी चैव २४.६६.ख. विश्वेषां जननी विभोह २२.७१.क. वीजयन्ती परिचरे ३.१४.क. विषये जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषये च हरेरेव २६.५४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८६.क. विषये वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणां प्रवीणां महतीं ५८.८६.क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | ११.५०.क.            |                           |                          |
| विशासाऽन्या तथा श्यामा ७.४७.क. विहरस्व तेन समं २३.४७.क. विशासाऽन्या तथा श्यामा ७.४७.क. विहरस्व तेन समं २३.४७.क. विशासाऽन्या तथा श्यामा ७.४७.क. विहरस्व तेन समं १.६.ख. विश्वकर्माण एतानि १४.३४.क. विहारं कुरुते नित्यं ७.२२७.क. विश्वकर्माचा एवे वे १४.२६.ख. विहारकारिणी चैव २४.२३४.क. विहारतारिणी चैव २४.२३४.क. विहारतारिणी चैव २४.२३४.क. विश्ववधारा विश्वकर्मा २४.३४.क. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीक्ष्य त्वद्भावमाश्रित्य २५.६०.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषया च हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८७.ख. विषया च हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८६.क. विषया व हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८६.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५८.८६.क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विलासकार्मणं नाम     | ं ७.२४४.क.          |                           |                          |
| विशाखाऽन्या तथा श्यामा ७.५७.क. विहरस्व तेन समं २३.४७.क. विशालवृषभौजस्व ७.२८.ख. विहसामि तदैवाहं १.८.ख. विश्वकर्माण एतानि १५.३५.क. विहारं कुरुते नित्यं ७.२२७.क. विश्वकर्माण एते वै १५.२६.ख. विहारकारिणी चैव २५.२३४.क. विश्वविद्यारा विश्वकर्मा २४.३४.क. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वेषयं जननी विश्वा २४.३५.क. वीक्ष्य त्वद्भावमाश्रित्य २८.६०.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषयो च हरेरेव २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषयो च हरेरेव २८.५५.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विलोक्य राधां ता देव | पं २२.न.ख.          |                           |                          |
| विशालवृषभौजस्व ७.२८.ख. विहसामि तदैवाहं १.८.ख. विश्वकर्माण एतानि १४.३४.क. विहारं कुरुते नित्यं ७.२२७.क. विश्वकर्माखा एवे वे १४.२६.ख. विहारकारिणी चैव २४.२३४.क. विहारतकारिणी चैव २४.२३४.क. विहारतकारिणी चैव २४.२३४.क. विहारतकारिणी चैव २४.२३४.क. विश्ववधारा विश्वकमाया २४.३४.क. विहारतक्यानमाश्रित्य २८.६६.ख. विश्वेषां जननी विमोह २२.७१.क. वीजयन्ती परिचरे ३.१४.क. विषये जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषये च हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं २८.८६.क. विषये वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषये वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणां प्रवीणां महतीं ७.८०७.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विलोलगीलिर्मुकुलै    | े ११.५४.ख.          |                           |                          |
| विश्वकर्माण एतानि १४.३४.क. विहारं कुरुते नित्यं ७.२२७.क. विश्वकर्माण एतानि १४.३४.क. विहारकारिणी चैव २४.२३४.क. विश्ववाधारा विश्वकर्मा २४.३४.क. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वेषयं जननी विश्वा २४.३४.क. वीक्ष्य त्वद्भावमाश्रित्य २६.६०.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषयो च हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विशाखाऽन्या तथा श्य  | ामा ७.५७.क.         |                           |                          |
| विश्वकर्माचा एके वै १४.२६.ख. विहारकारिणी चैव २४.२३४.क. विश्वाधारा विश्वक्या २४.३४.ख. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वेषवरी विश्वमाया २४.३४.क. वीक्ष्य त्व.द्वावमाश्रित्य २८.६०.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषयो च हरेरेव २८.४४.क. वीणां द्वाचा महतीं २८.८६.क. विष्यो व हरेरेव २८.४४.क. वीणां द्वाचा महतीं २८.८६.क. विष्यो व हरेरेव २८.४४.क. वीणां द्वाचा महतीं ७.२०७.ख. विष्यो व हरेरेव २८.४४.क. वीणां द्वाचा महतीं २८.८६.क. विष्यो वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणां महतीं ७.८९.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विशालवृषभौजस्व       | ७.२द.ख.             |                           | 4 85                     |
| विश्वाधारा विश्वरूपा २४.३४.ख. विहारानन्दसानन्दा २२.६६.ख. विश्वेश्वरी विश्वमाया २४.३४.क. वीक्ष्य त्वद्भावमाश्रित्य २६.६०.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीजयन्ती परिचरे ३.१४.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषया च हरेरेव २६.४४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ५२.८६.क. विष्यो च हरेरेव २६.४४.क. वीणां दिकानि यन्त्राणि २६.८६.क. विष्णां वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणानाम वरा दूती ७.८६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विभवकर्माण एतानि     | १५.३५.क.            |                           |                          |
| विश्वेष्वरी विश्वमाया २४.३५.क. वीक्ष्य त्वद्भावमाश्रित्य २६.६०.क. विश्वेषां जननी विमोह २२.७१.क. वीजयन्ती परिचरे ३.१४.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषया च हरेरेव २६.५५.क. वीणां दिकानि यन्त्राणि २६.६६.क. विष्णां वासुदेवाय ४.३६.ख. वीणानाम वरा दूती ७.६६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विश्वकर्माचा एवे वै  | १४.२६.ख.            |                           |                          |
| विश्वेषां जननी विमोह २२.७१.क. वीजयन्ती परिचरे ३.१४.क. विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख. विषया च हरेरेव २६.४५.क. वीणादिकानि यन्त्राणि २६.६६.क. विष्णाते वासुदेवाय ४.३६.ख. वीणानाम वरा दूती ७.६६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विश्वाधारा विश्वस्पा | २४.३४.ख.            |                           |                          |
| विश्वेषां जननी विश्वा २४.३४.क. वीणां प्रवीणां महतीं ७.२०७.ख.<br>विषया च हरेरेव २६.५५.क. वीणादिकानि यन्त्राणि २६.६६.क.<br>विष्णत्रे वासुदेवाय ४.३६.ख. वीणानाम वरा दूती ७.६६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विश्वेश्वरी विश्वमाय | ⊺ं २४.३५.क.         |                           |                          |
| विषया च हरेरेव २८.४५.क. वीणादिकानि यन्त्राणि २८.८६.क. विष्णते वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणानाम वरा दूती ७.८६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                   |                           |                          |
| विष्णिते वासुदेवाय ४.३८.ख. वीणानाम वरा दूती ७.८९.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विश्वेषां जननी विश्व | ा २४.३४. <b>क</b> . |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                           |                          |
| विष्णुः स्वयं रामचन्द्रः २.२० व. ख. वीणावादनसुप्रीता २४.२१६.ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विष्णवे वासुदेवाय    | E .                 | . "                       | •                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विष्णुः स्वयं रामचन  | दः २.२०५.ख          | . वीणावादनसुप्रीता        | २४.२१६.ख                 |

| भीरा बीर्ययुता चैव         | २४.२२६.ख.       | वृन्दावनलतास्वेव ,        | १६.३१.ख.    |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| वीर्यमत्यद्भृतं शौर्य      | २८.१७.ख.        | व्न्दावनसुखानन्द          | ्१०.२.क.    |
| वृकोदराऽग्निरूपा च         | २४.२१४.ख.       | वृन्दावनान्तरे दिव्या     | २६.६२.क.    |
|                            | <b>.</b> ४३.क.  | वृन्दावनेऽस्मिन् तिष्ठामि | २१.३४.क.    |
| बृक्षपक्षिमृगादीनां 👵      | २४.२३४.क.       | वन्दावनेन्द्रमारुद्धे     | ७.२१७.ख.    |
| मुक्षश्रेष्ठाग्रनिलया      | . १.२३.ग.       | वृत्दावनेन्द्रमुखचन्द्र   | ७.१४५.क.    |
| वृक्षांल्लताः पक्षिणस्तु   | . २.६३.ख.       | वृन्दावनेन्द्रमुखदर्शन    | ७.१४६.क.    |
| वृक्षाग्रात् पर्वताग्राच्च | २.७४.क.         | वृन्दावने श्रितादेव       | २४.७.ख.     |
| वृत इक्षुरसोदेन 🚉          | २४.२२१.क.       | वृन्दावने विहगवृक्ष       | े २५.५.ख.   |
| वृतकन्दर्पमित्रा च         | २७.३२.ख.        | बृन्दा वृन्दारिका सेना    | ৬,বব,ব্র.   |
| वृत्दया सह संमन्त्र्य      | h.              | वृन्दे वृन्दावनचरे        | २३.६६.क.    |
| वृत्दा नाम्न्यसुरी साध्य   |                 | वृषभाणां गृहाण्येव        | १५३६.क.     |
| वृन्दारण्यविहारिणौ         | २८.१८२.ख.       | वृषभानुसुता दुर्ग         | २४.४०.ख.    |
| वृत्दारण्येश्वरी वृन्दा    | २४.३३.ख.        | वृषासुरनिहन्त्री व        | २४.२३२.ख.   |
| वृन्दारवृन्दमपि            | 1.0.8XX.#.      | वेगेन कामदेवं तं          | १७.४०.ख.    |
| वृन्दारवृन्दवीता न         | २४.२२५.क.       | वेणु बादयतेऽपरा           | २८.१७४.क.   |
| वृन्दावनं तु त्रिविधं      | १.३१.ख.         | वेणुं वादयते दया          | ७.२०६.ख.    |
| वृन्दावनं नामवनं           | ७.१५६.क.        | वेणा च कृतवेणा च          | २.६७.क.     |
| वृत्दावनं बभौ भद्रे        | २८.११६.क.       | वेदरूपा वेदवती            | २४.२२२.क.   |
| वृन्दावनं समानीय           | ७.४१.ख.         |                           | २.७०.क.     |
| वृन्दावनकथां केचिद्        | <u>६.११.च</u> . | वेदस्मृतिः शतद्रुश्च      |             |
| वृन्दावनचराः सर्वे नृत     |                 | वेदाः स्तुवन्ति वं नित्व  |             |
| aå.                        | २२.६५.ख.        | वेशयन्ती वेशदीप्ता        | , १७.४१.ख.  |
| वृत्दावनचराः सर्वे म       |                 | वेष्टिताः शक्तिनिकरै      | ः ११.३०.ख.  |
| वृत्दावनचराः सर्वे मो      |                 | वैजयन्तीं वै जयन्तीं      | ७.२०२.क.    |
| वृन्दावनजनाः सर्वे         | २२.७२.₹.        | वैजयन्त्या मालया च        | ् १२.१०.ख.  |
| वृन्दायनतरूणां व           | १७.२६.क.        | वैडूर्यः पद्मरागैश्च      | १४.३२.ख.    |
| बृन्दावनिमदं केन नि        | मितं            | वैभाजकं पश्चिमे च         | . २.२६.ख.   |
|                            | तद् ६.१२.ख.     | वैश्वानरस्तु मरुति        | ११.६.ख.     |
| वृन्दावनिमदं केन नि        | मितं व्रज ६.१४व |                           | २४.२३०.क.   |
| वृन्दावन रहस्यं तत्        | ्र १०.५६,ग.     | वैशम्पायनपूज्या च         | . २४.२३२.क. |
| वृन्दावनलतानां च           | १६.२७.ख.        | वैहायसी भीमरश्री          | २.६६.ख.     |

|                                     |            | 0 6 6-                        | 44 Wa #          |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
|                                     | २४.२३३.क.  | शब्दलिङ्गाश्च तिष्ठन्ति       | \$\$.80.W.       |
| व्याध्यचमं प्ररो नित्यं 📜           | . F.3.X    | सन्दाकषंणरूपे तत्क            | १८.५.ख.          |
| व्याध्यमम्बरधरा ्                   | ११.२६.स.   | शब्दातीते शब्दरूपे            | १४.४५.क.         |
| व्यापकं च यथा ब्रह्म                | १.२६.ख.    | ज्ञब्दायमाना नृत्यद्भि        | १०.५१.स.         |
| व्यासोऽपि यत्र भगवान्               | २.११.क.    | ज्ञमय स्वं मृषावादं 🦈         | २७.४१.क.         |
| वजराजसुतो रेजे                      | २द.१६६.ख.  | शमयन्ति जगत्तापं              | ११.३६.क.         |
|                                     |            | भमयिष्यति यतमात् स            | २३.५१.क.         |
| मक्तयो राधिकाखाण्च                  | ११.४८.क.   | शम्पामध्या सम्बरारि           | २४.२ <b>६.ख.</b> |
| प्रक्तिः शाकम्प्ररी चैव             | २४.२६२.क.  | श्रमभुरूपा शाम्भवी व          | २४.२६०.क.        |
| <b>क्र</b> क्तिभिहंस <b>क्</b> पाभि | २८.२५.क.   | सम्मुबंहाणि बह्या व           | ११.६.स.          |
| जितिभिस्तरसङ्गातैः                  | २२.४१.क.   | त्रयनोच्छ्वसिता चैव           | २४.२६०.ख.        |
| प्रक्तिहीनस्य नानन्दो               | २१.३१.ख.   | शरच्चन्द्राभिष्ठं श्रीम       | ७.२०३.क.         |
| मक्तिहीनाः मक्तयस्तु                | १७.४€.年.   | त्ररदिन्दुस्तु मुकुरो         | ७.२४३.ख.         |
| शक्तीनां ऋन्दनं दृष्ट्वा            | २२.४८.क.   | शरद्राकेशसकु।क                | २८.१३०.■.        |
| शक्रकोणयुते तद्वर्                  | ४.४.ब.     | शरभान् शस्त्रिणस्त्रीत        | १५.६६.स.         |
| शकूरी कुसुमा कृष्णा                 | ७.५१.ख.    | शरासनं पुष्पमयं               | १७.२७.क.         |
| शतकोटिपरिमितान                      | १७.३५.क.   | शलभोद्धारिणी चैव              | २४.२६२.ख.        |
| शतवनत्राः सहसास्या                  | ११.३२.क.   | शलाकां समदां हैमीं            | ७.२२०.क.         |
| शतवर्षं वियोगास्ते                  | २८.४६.क.   | शश्वत् त्रिभुवनोखोत           | २३.७५.ख.         |
| शत्रुक्तो भरतस्यैव                  | २.२११.क.   | अश्वद्रञ्जलव <b>ङ्ग</b> भो    | २३.६३.ब.         |
| मनैः मनैः वलन्तीबु                  | २१.४६.क.   | <b>काकद्वीपस्तत्परस्ता</b> ड् | २.द३.ख.          |
| वनैः वनैश्चवत्यादा                  | ् २८.३१.स. | जाबानामपि तर्वातां            | <b>१</b> ५.५५.क. |
| प्रयुवा ज्ञान्तहृदवा                | २४.२५७.क.  | शाखाश्चतस्रो वेषां व          | <b>የ</b> ሂ.ሂሄ.ጥ. |
| त्रप्तः साध्य साम्त्रवं             | े २५.१४.क. | साबीका व तदूवनें वी           | १५.५४.ख.         |
| क्षफरीनवनी चैव                      | २४.२८७.ख.  | नाकुरी मकुरा वैव              | २४.२८४.क.        |
| भन्दबह्ममयः साकात्                  | १०.६.ख.    |                               | २४.२५४.ब.        |
| शब्दब्रह्ममयीं वंशीं                | १०.३.क.    | शाढयहीना तका चैव              |                  |
| शब्दब्रह्ममयी वंशीमध                | तः १५.६५.ख | . शाण्डिल्यकुलसम्भूतं         | १.२.क.           |
| शब्दब्रह्ममयी वंशी डि               |            | . ज्ञान्तं दान्तं क्षमायुत्त  |                  |
| णब्दबहामयी वंशी व                   |            | . शान्ता शान्तिमती च          | व २४.२८६.ख.      |
| व्यवस्त्रमयी साक्षाव                |            |                               | ११.१८२.ख         |
| 4                                   |            |                               |                  |

| शापभ्रष्टाऽसि नात्मानं       | १.२६.क. ∙  | <b>शुद्धस्फटिकसङ्काशा</b>    | ११.२६.क.           |
|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| शारिणी शिवसूद्धी व           | २४.२६१.ख.  | <b>गुडोदकसमुद्रे</b> ण       | २.५७.ख.            |
| मालिकस्तालिको माली           | ७.७६.ख.    | गुद्धोदकोत्तरे तीरे          | २.६१.ख.            |
| शावपोष्ट्री शिवोपास्या       | २४.४८८.क.  | मुभदं मोक्षदं सत्यं          | १०.२३.क.           |
| शाश्वती त्वं शक्तिकले        | १४.४५.ख.   | शुम्भनिशुम्भहन्त्री च        | २ <b>४.</b> ३०७.क. |
| शिक्षयामास सा देवी           | २५.६.क.    | शुष्कं काष्ठचयं विना         | ११.६३.ख.           |
| शिक्षाकरी सुकण्ठी च          | २४.२६५.ख.  | शुकराकृतिकर्वी च             | २४.२५३.क.          |
| शिखिनं कार्तिकेयस्य          | ७.११८.ख.   | शून्यवद् दृश्यते सर्व        | २५.१३.क.           |
| शिञ्जनीमञ्जुलसर <u>ं</u>     | ७.२४४.ख.   | शूरसेव्या शैवहस्त            | २४.२६२.क.          |
| शितबाणा शीतमूर्तिः           | २४.२५६.क.  | शूलपाणिः शोणनेत्रा           | २४.२५५.ख.          |
| शिरो मम समाश्रित्य           | ११.४५.ख.   | शेषचू डामणे रुध्वें          | २.६.ख.             |
| शिलायां पातयामास             | २२.३२.क.   | शेषमध्यस्थलस्थं तद्          | २.६.क.             |
| शिलावृष्टिकरी शील            | २४.२६३.क.  | शैलतुल्या श्वरीना <b>च</b>   | २४.२६३.ख.          |
| णिवदा विपदुद्धार             | २४.३६.क.   | गैशवाढचा शेषहीना             | २४.२६५.क.          |
| णिवशक्तयात्मकं साक्षात       | त् ८.११.क. | शोकापनोदिनी चैव              | २४.२५३.ख.          |
| शिवसि पृटिताहस्ता            | ६.१.ख.     | शोभते सर्वशोभाढची            | ७.२०८.ग.           |
| शिवसेवापरो लोकः              | ५.२४.क.    | शोभनो द्वीपनाद्याश्च         | ७.६० क.            |
| णिवस्थानेऽतिपाखण्डा <b>ः</b> | ५.२८.क.    | शोगाकरी शमवती                | २४.२८६.क.          |
| णिविका णिविकारूढा            | २४.२६६.ख.  | णोभितां पक्षिभृ हैं श्च      | २६.२६.क.           |
| णिवोऽपि लोकनाणाय             | ४.३७.क.    | शोशितां सकलैण्ययं            | १५.६.ख.            |
| शीघ्रं वरं ददात्येव <b>'</b> | ५.२१.क.    | शो भोपशोभासंयुक्ता <u> </u>  | २६.३५.ख.           |
| जी घं वै लोकयात्रार्थं       | ' ५.३८.ख.  | णी <b>ण्डिकानग</b> रस्यान्ते | २.६५.क.            |
| जीतलः प्रगुणः स्वक्षो        | ७.८३.ख     | श्यामं सुन्दरिवग्रहं         | ७.१५६.क.           |
| शीर्णे पर्णे पति व           | २५.१७.ख.   | श्याम कर्णाश्चा रवर्णा       | २.१२६.ख.           |
| भुकपोषणकत्री च               | २४.२६२.ख.  | श्यामधाम भवदूर्य             | ११.१०५.ख.          |
| गुकाद् भौमो विलक्षे तु       | ९ २.१७१.क. | श्यामरूपं विना नान्यद        | १८.८.ख.            |
| शुक्लवर्णा च या देवी         | ४.४५ क.    | श्यामरूपः किमर्यं त्व        | १५.६६.क.           |
| मुक्लवर्णा त्वियं वाणी       | ४.१.ख.     | श्यामवर्णः सुखमयः            | १२.१३.ख.           |
| शुद्धप्रेमानन्दमयः           | १०१३.ख.    | श्यामवर्णा कालिकेयं          | ४.१०.ख.            |
| शुद्धसत्त्वमयी नित्या        | ४.४५.ख.    | श्यामसुन्दर गोपीश            | १०.१.ख.            |
| शुद्धस्फटिकङ्काश             | २.१५८.क.   | श्यामसुन्दर मामिच्छ          | ११.१५१.क.          |
|                              |            |                              |                    |

| श्यामस्त्वमेको बहव        | ११.१४४.ख.          | श्रीमद्वृन्दावनेश्वर्या    | <b>৬.</b> ४ <b>५.क</b> . |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| मलाच्यं भवतु मे दुःखं     | १.१८.ख.            | श्रीराध्या वा विदितं       | २३.३१.ख.                 |
| श्वासप्रवेशकाले च         | ३.१०.ख.            | श्रीराघा या पराशक्तिः      | . 下. ウ. 火 の 選.           |
| श्वासानिलसुगन्धा च        | २४.२६४.ख.          | श्रीराधाहृदयाम्भोज         | ७.२०४.ख.                 |
| श्वेतपीतारुणश्यामा        | १०.५५.ख.           | श्रीराधिकागोपकुमार         | २८.१५४.ख.                |
| श्वेतासना श्वैत्यवती      | २४.२६४.क.          | श्रीवत्सरोमावलिभि:         | १२.११.क.                 |
| भवेतो नीलाम्बरधरो         | २.१८६.ख.           | श्रीवत्सर्लोमावलिभी        | ११.५३.ख.                 |
| श्रीः श्रीमन्निषेव्या च   | २४.२६१.क.          |                            | २८.१२७.ख.                |
| श्रीकृष्णः स्तुतिपाठी     | २५.३४.क.           | श्रीवृन्दावनचन्द्रस्य      | १.२८.ख.                  |
| श्रीवृष्णचरणद्वनद्व       | ৬.१५७.ख.           | श्रीवृन्दावनचन्द्राक्षि    | २४.४१.क.                 |
| श्रीकृष्णतुष्टमनसो        | २३.६४.ख.           | श्रीशाङ्गिपद्ममधुपः        | २.२१५.क.                 |
| श्रीकृष्णदेव सुखसेवन      | ७.१४६.ख:           | श्रीशैलोऽपि ऋष्यशृङ्गो     | २.६२.ख.                  |
| श्रीकृष्णप्रणयोनमत्ता     | २५.५७.क.           | श्री श्रीकृष्ण तथापि चेन्न |                          |
| श्रीकृष्णप्रीतिजनको       | ७.११८.क.           | श्रीसर्वमञ्जला देवी        | २२.५.क.                  |
| श्रीकृष्ण वामनहरे         | ११.१३७.ख.          | श्रुतमस्ति देहतस्ते        | २४.२४.ख.                 |
| श्रीकृष्णविरहाकान्त       | २४.२६.ख.           | श्रुतमस्ति मया किञ्च       | २४.३.क.                  |
| श्रीकृष्णसत्कथालाप        | १.५.ख.             | श्रुतिदियतिसुरूपं          | ११.६१.ख.                 |
| श्रीकृष्णस्य यशो रम्यं    | २८१.क.             | श्रुत्वा च मुग्धहृदया      | २५.६४.क.                 |
| श्रीकृष्णस्य रसामृताकि    | ध २६.१६.क.         | श्रुत्वा तद्वचनं देव्याः   | २५.१.क.                  |
| श्रीकृष्णस्य वामपाश्वे    | ७.२११.क.           | श्रुत्वा तन्मदनासक्त       | २५.२५.ख.                 |
| भीकृष्णाक्षणी शक्ति       | २१.३३.क.           | श्रुत्वा तस्या वची देवी    | २६.२७.ग.                 |
| श्रीकृष्णाकर्षिणी शुभे    | २५.२१.ख.           | श्रुत्वा वाक्यमिदं देव्यो  | २०.३१.ख.                 |
| श्रीकृष्टः ।दन्यत्स्मरणे  | १८.१६.क.           | श्रुत्वेदं मुरलीवाक्यं     | २५.३१.क.                 |
| श्रीकृष्णाय सतृष्णाय      | ७.१३३.ख.           | श्रुत्वैतत् कुपिताः सर्वे  | २६.४३.क.                 |
| श्रीकृष्णे यत् तव प्रीति  | : <b>२२.१</b> ४.क. | श्रुत्वैतत् प्रेयसीवाक्यं  | २८.१११.ख.                |
| श्रीदामाचा महात्मानः      | २६.३८.ग.           | श्रुत्वैतद् गोपवचनं        | २६.४०.ख.                 |
| श्रीमद्गोविन्दभक्तस्य     | २.१२३.ख.           | श्रुखीतद् वचनं तस्याः      | २५.४१.क.                 |
| श्रीमद्वृन्दावनपदाद्      | १.१०.ख.            | श्रुत्वैतद्वचनं तस्या निर  | २१.३५.ख.                 |
| श्रीमद्वृन्दावनस्थानाद्   | १.२५,वः,           | श्रुत्वैतद्वचनं तस्या राधा | २७ ६.क.                  |
| श्रीमद्बृत्दावनाख्यं च    | ७.२.क.             | श्रुत्वैतद्वचनं देव्या     | २द.१४.क.                 |
| श्रीमद् वृन्दावनेश्वर्याः | ७.१७४.ख.           | श्रुत्वैतद्वचनं राधा       | २२.१५.क.                 |
|                           |                    |                            |                          |

| श्रुत्वैतन्मोहितात्मान     | २०.४१.क.          | षोडशाभरणस्थानात्            | २२.२.ख.                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| श्रुङ्गारोचितवेशाढ्यः      | ७.४९.क.           |                             |                           |
| शृणु कल्याणि सुभगे         | २३.४३.ख.          | संकल्पकल्पनाभिज्ञः          | ११.१००.ख.                 |
| शृणुत परमशक्तया            | २७.३७.क.          | संक्षेपात् कथिताः श्रीम     | ७.१२१.ख.                  |
| शृणुत शृणुत लोकाः          | १६.३६.क.          | संक्षोभणं द्रावणं च         | २४.१५.क.                  |
| शृणु ते कथयिष्यामि दल      | १२.३.क.           | संतप्तकाञ्चनसमुज्ज्वल       | ७.१५७.ख.                  |
| श्रुण ते कथयिष्यामि वृत्दे | २४.२५.क.          | संनिरीक्ष्य भवद्र्पं        | <b>१</b> ४.७४ <b>.</b> क. |
| शृणु देवि परं तत्त्व       | १५.७३.क.          | संपश्यन्नात्मनात्मानं       | १२.६.ख.                   |
| शृणुद्धवं भी महात्मानी     | २६.४१.क.          | संभूय सर्वास्ताश्चकु        | १७.२६.क.                  |
| शृणुध्वं शक्तयः सर्वा आज्ञ | र् २६.३१.क.       | संयाच्य यज्ञभुग             | ७.१३७.क.                  |
| शृणुध्वं शक्तयः सर्वस्ति   | २१.२६.क.          | संरदन्त्य इह प्रोषित        | ११.६२.ख.                  |
| शृणु भूयः कथां दिव्यां     | ७.१७१.क.          | संवीतपीतवसनाः               | १६.१५.क.                  |
| शृणु मद्वचनं भद्रे         | २५.२८.क.          | संवृता च तथा सम्भा          | २४.३०६.ख.                 |
| शृणु वचनमिदं श्रीकृष्ण     | ७.१६८.क.          | क्षंसारता <b>प</b> परितापित | ७.१५१.ख.                  |
| शृणु साधो महाश्चयं         | १५.२१.क.          | मंसिद्धा या परा देवी        | १६.१५.क.                  |
| शृष्वन्ति धीराः संशुद्धाः  | २.११५.क.          | मंमेव्या कनकावदात           | २२ ७१ ख.                  |
| शृण्वन्तोऽन्यं न शृणु भो   | ह.७.ख.            | संस्तुतो दिव्यभवने          | २६.५८.क.                  |
| शृष्वन्त्या मम नो तृष्तिः  | २३.२ <b>६.ख</b> . | संहाररूपी पाखण्डै           | ५.२०.ख.                   |
| श्रेष्ठा तासामुर्वशी च     | २.१०६.ख.          | संहाररूपी यस्मात् यः        | ५.३८.क.                   |
| श्रोतुकामास्मि नियतं       | ७.१६३.ख.          | स बादिदेवः पुरुषः           | २८.१९.क.                  |
| श्रोत्रे मम समाश्रित्य     | ११.३६.ख.          | स एव कस्य वशगः              | २८.२७.क.                  |
| श्रोध्यन्ति च भविष्यन्ति   | ११.१६३.ख.         | स एव तव थोग्योऽस्ति         | २३.४६.ख.                  |
|                            |                   | स एवमेकरूपेण                | २५.१७६.क.                 |
| षट्कर्मणां कर्मषट्क        | १४.४१.ख.          | स एव यस्यांशकला             | ११.१२६.ख.                 |
| षट्कोणे भ्रातरस्तत्र       | ४.२४.क.           | स एव वा किमुवाव             | १७.१.ख.                   |
| षट्कोणोपरिबिन्दुस्था       | ४.२०.क.           | स एव हि मह।विष्णुः          | ११.१०,ख.                  |
| षट्चऋकैनिवासिनि            | १४.५१.क.          | स कथं बहुशीर्षोऽपि          | <b>द.७.क.</b>             |
| षट्पदी षट्पदी चञ्चद्       | १४.५०.क.          | स कदाचित्रिराकारः           | ५.८.ख.                    |
| षडाननो यत्र जडा            | ११.१४६.क.         | सकलभुवनवल्ली                | ७.१४५.क.                  |
| षड्ऋतूत्सवसम्पन्ने         | १४.५०.ख.          | सकले सकलेशानि               | १४.४६.ख.                  |
| षड्रन्ध्रवन्धुरं वेणुं     | ७.२०乂.布.          | स कामस्तां संनिरीक्ष्य      | १३.२४.ख.                  |

| 0 0 00                   | 0 - 1047  | सदाशिवोऽपि सम्पूर्णं                     | 6.火.雨.              |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|
| स कालिन्दीवारिबिन्दु     |           | सदाशिवो महाविष्णु                        | ११.२१.क.            |
| स किंशुको बालदिवा        | ११.६६.क.  | सदैत सुखिनः श्यामा                       | २.६७.क.             |
| सकोरकाः पुनद्रकवीर       | ११.८८.क.  | सद्गुणैरन्वितां तां च                    | २३.७१.ख.            |
| Clarent contract         | २४.३११.क. |                                          | ७.१३५.ख.            |
| सखायस्ते महादेवि         | २५.२७.क.  | सद्योऽनवद्यचरितां                        | १७.२द.ख.            |
| सखीभिर्वनमध्ये तु        | ४.३४.ख.   | सद्यो वृत्दावनं सर्वं                    | २४.२६६.ख.           |
| सख्यौ नाहं पराधीना       | २१.३२.ख.  | (1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ७.२७.ख.             |
| सङ्कृटे समनुप्राप्ते     | २४.३४१.क. | सनन्दनविदग्धाद्या                        | ७.१७.ख.<br>२.१⊏२.क. |
| सङ्गीतकुणलाभिजा          | १,३८.ख.   | मनन्दाद्या महातमाः                       |                     |
| सङ्गीतनिपुणा नित्यं      | २१३६ क.   | मनातनं ब्रह्म तवाङ्ग                     | १११२८.ख.            |
| सङ्गीतविद्भिरुतकृष्ट     | २७.३१.क.  | स नुत्विय त्रीडिताया                     | २३.४८.ख.            |
| सच्चिदानन्दमद्दैनं       | ६.७.ा.    | सन्तानः कल्पवृक्षण्च                     | २.१३१.ख.            |
| सज्जनाह्नादजननी          | २४.२६७.ख. | सन्तानकः पारिजातो                        | १०.४१.क.            |
| सत्त्वभूतस्तु पूर्वस्यां | २.१६१.ख.  | सन्तानकादयः सर्वे                        | १०.४०.ख.            |
| सत्यं त्वत्सदृशी नान्या  | २८.६१.क.  | सन्तुष्टा बहाणाः प्रोचु                  |                     |
| सत्यं ब्रवीम्यहं सुभु    | २८ १८.ख.  | सन्धिवग्रहकार्या च                       | २४.३०२.क.           |
| सत्यं सत्यं पुनः सत्यं   | २५.१५.क.  | सन्ध्या सिन्धुस्वरूपा च                  |                     |
| सत्य सत्यप्रदां शण्वद्   | ४.५७.ख.   | स पुष्पदामान्तरङ्गः                      | २८.११४.ख.           |
| सत्यमुक्तं मया देवि      | २८.५३.क.  | सप्तदशाङ्गुलिमिता                        | ११.१२२.क.           |
| सत्यमुक्तं महेशानि       | २२.२२.क.  | सन्तर्षयो ध्रुवस्तस्मात्                 | २.१७२.ख.            |
| सत्यलोकात् समागत्य       | २.१७५.क.  | सप्तसप्ति समारूढः                        | २.११६.ख.            |
| सत्यादुपरि वैकुण्ठो      | २.१६३.क.  | मभामभ्यधिकर्शी च                         | २४.३०४.ख.           |
| सदा प्रधानरूपेण          | २१.३३.ख.  | समन्ताद् विधते सम्य                      |                     |
| सदा मोक्षप्रदासि त्वं    | ४.५२.क.   | ममर्पय तदेवेश्यो                         | १६.१६.ख.            |
| सदा राधेति ते नाम        | २८.२६.क.  | <b>ममस्तजगदाधारं</b>                     | <b>६.२.ख.</b>       |
| सदाशिवमहाप्रेत           | ४.२२.ख    |                                          | १५.३.ख.             |
| सदाभिवमहाविष्णुब्रह      |           |                                          | २४.१०.ख.            |
| सदाशिवमहाविष्णुब्रह      |           |                                          | १४.६८.क.            |
| सदाशिवमहेशान             | १.१.क     | 2 1                                      | २०.२५.क.            |
| सदाणिवाख्यं परमं         | द.१०.ख    | ^                                        | व १४.४६.क           |
| सदाशिवेशानरद             | ११.१६१.ख  |                                          | ११.५२.क.,           |
| सुवाराजवागरम             |           |                                          |                     |

| १२.२०.क.               | ,२८.१२४.ख. | सर्वंगः सर्वरूपोऽस्मि     | १५.७५.क.  |
|------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| समायाता ततो वृन्दा     | २८.१०२.ख.  | सर्वचित्ते निवासस्ते      | १८.१३.ख.  |
| समाक्वास्य कमनसा       | १४.५५.ख.   | सर्वजीवान्तरे बाह्ये      | १०.२१.ख.  |
| समाश्रयन्ते तव पाद     | ११.१४०.क.  | सर्वजृम्भणशक्तिश्च        | १६,१०.क.  |
| समाश्रिता लोमकूपै      | १५.५१.ख.   | सर्वज्ञाचा महाशक्तीः      | २०.२१.ख.  |
| समासन परित्यज्य        | २.१४४.क.   | सर्वज्ञानमयी त्वं च       | २०.२४.ख.  |
| समा साम्यविहीना च      | २४.३०५.क.  | सर्वज्ञे त्वं हि जानासि   | २०.२२.क.  |
| समाह्याऽब्रवीद् वाक्यं | २८.१२.ख.   | सर्वज्ञेश्वर युष्माभि     | २८.१०१.ख. |
| समाह्नयति वाग्भिस्ता   | ११.२८.ग.   | सर्वतः पाणिपादं तु        | ३.६.क.    |
| समांसमीनाः सुनदा       | ७.१७६.क.   | सर्वतः श्रवणद्राणः        | ३.६.ख.    |
| समुद्भूय पुरोऽपश्यं    | ६.१५.ख.    | सर्वंदेवगणैर्युक्ता       | २.१३६.क.  |
| समुद्रभथनार्थं तु      | २.४८.क.    | सर्वदेवमयै ईव्ये          | २८.१३४.क. |
| समुद्रमयने पूर्वं      | ४.१६.क.    | सर्वदेवस्तुतः सर्व        | १४.६.क.   |
| समुन्नतस्तनद्वन्द्वा   | १७.४६.ख.   | सर्वदेवाश्च देव्यश्च      | ४.३१.ख.   |
| सम्पना च तथा सम्पत्    | २४.३०६.क.  | सर्वनाशाय लोकानां         | ५.३०.क.   |
| सम्पूज्य विविधैभवि     | १७.१५.क.   | सर्वपापहरे देवि           | २०.२७.ख.  |
| सम्प्रोञ्छच भृशमस्रूणि | ७.१६२.ख.   | सर्वप्रबन्धनिपुणा         | ७.१०८.क.  |
| सम्भ्रमाकान्तहृदया     | २६.६.ग.    | सर्वप्रियङ्करी देवी       | २०.५.क.   |
| सम्मुखस्था ममैवाभू     | १६.३०.क.   | सर्वभूतसमप्रेमा           | १.७.ख.    |
| सम्मुखस्था महादेव्या   | २४.१.ख.    | सर्वभूतहितार्थाय          | ६.४६.ख.   |
| सम्मुखस्थेषु तेष्वेव   | १.२१-क-    | सर्वभूतान्तरस्योऽसौ       | १.२१.ख.   |
| स यक्षस्तत्कुले जांता  | २.१६२.ख.   | सर्वमन्त्रमयी शक्ति       | १६.१३.क.  |
| सरःस्था सारसी चैव      | २४.३०७.ख.  | सर्वमृत्युप्रशमनी         | २०.७ ख.   |
| सरांसि निर्मलान्येव    | १५.६२.क.   | सर्वरञ्जनशक्तिश्च         | १६.११.क.  |
| सर्वं तदाधीयते य       | १४.४३.ख.   | सर्व रत्नमयी वृन्दा       | ११.११३.ख. |
| सर्वं दास्यामि ते सुभु | २५.४५.क.   | सर्वमुक्तिप्रसङ्गे च      | ६.१३.क.   |
| सर्वं सर्वत एव कर्म    | ११.६७.ख.   | सर्वर्तुं कुसुमैर्भ्राजत् | २.२०२.ख.  |
| सर्वं सही महोदारों     | २३.५८.क.   | सर्वेलीलाविलासादि         | २३.५३.ख.  |
| सर्वकामप्रदा देवी      | २०.६.क.    | सर्वलोकोपरिचरं            | १.३०.क.   |
| सर्वगं सर्वविश्रान्तं  | ६.५.ख.     | सर्वविद्राविणी शक्ति      | १६.इ.क.   |
| सर्वगः सर्वपाताले 🔗    | · १.२२.क.  | सर्ववेदाचितपदः            | २३.५७.ख.  |
| *                      |            |                           |           |

| सर्वं व्यापिसदाचन्त         | ६.७.क.           | 64                      | २५.२७.ख.          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| सर्वशक्तिमयी शक्ति          | ६.१७.क.          | ***                     | १८.२७,क.          |
|                             | २०.२३.क.         | स वै जाग्रत्स्वरूपोऽपि  | ३.७.क.            |
| सर्वशास्त्रेषु तन्त्रेषु    | ४.२६.ख.          |                         | ४.३४४.क.          |
| सर्वसंक्षोभिणीं मुद्रां     | २३.६.ख.          | स सहस्रै: शिरोभिस्तद्   | ८.१६.ख.           |
| सर्वसंक्षोभिणी शक्तिदेंव्या | १६.७.ख.          | सस्मार पूर्वजान् गोपान् | १५.१६.क.          |
| सर्वसंक्षोभिणीशक्तिसर्व     | २१.२.क.          | सहजमदनमत्तं             | २७.५.क.           |
| सर्वसम्पत्प्रदा देवी        | २०.४.ख.          | सहसा नैव फुर्वीरन्      | २३.७३.क.          |
| सर्वसिद्धिप्रदा देवी        | २०.४.क.          | सहसा नैव गन्तव्यं       | २५.३५.ख.          |
| सर्वाऽधस्ताद् ब्रह्मशिला    | २.२.क.           | सहस्रं चैव पञ्चाशद्     | २.१००,क.          |
| सर्वाज्यस्तापु अस्ताप्ता    | १६.घ.ख.          | सहस्रनयनाः केचिल्ल      | \$.33. <b>a</b> . |
| सर्वाकार सर्वरूपं           | ६.५.क.           | सहस्रपत्रं कमलं         | १.५२.ख.           |
| सर्वाकार तपल्य              | २०.इ.क.          | सहस्रबाहुविश्वातमा      | ३.५.क.            |
| सर्वात्मरञ्जनी नित्या       | १८.२३.ख.         | सहस्रवाहोरिप देह        | १५.११०.ख.         |
|                             | ३.१३.क.          | सहस्र रश्मिकोटीभिः      | १५.=२.क.          |
| सर्वाधारब्रह्मिशाला         | २०.२६.ख.         | सहस्र रश्मयः के चिल्ल   | ११.३४.ख.          |
| सर्वाधारस्वरूपे त्वं        | २०.२८.क.         | सहस्रवदनो नागो          | द.१६.क.           |
| सर्वानन्दमयी त्वं वे        | २१.५०.ख.         | सहस्रवदनो भूत्वा        | ४.१५.क.           |
| सर्वान्तयामिनी देवी         | २४.३३६.क.        | सहस्रवदनो यत्र          | २.४.क.            |
| 44 44 4                     |                  | सहस्रशीर्षा पुरुषः      | ₩.⊍.₽             |
| सर्वाष्ट्यर्थमयं देवं       | १०.२७.ख.         | सहस्रभीषों पुरुषः       | द.७.ख.            |
| सर्वार्थसाधनी शक्तिः        | १६.१२.क.         | सहस्राणां च पञ्चामद्    | २.६६.क.           |
| सर्वे च नूरनवयसः            | २.२००.ख.         | सहायानात्मनस्तुल्यान्   | १५.१०.ख.          |
| सर्वे नीलाम्बुदश्यामाः      | २.१६६.क.         | सहितो मेऽनया शोकान्     |                   |
| सर्वे प्रच्छन्नरूपास्ते     | २८.६७.ख.         |                         | २१.१४.ख.          |
| सर्वे मनुष्यनामानो          | द.१७.ख<br>२१ ४ ज |                         | ५.६.क.            |
| सर्वेश्वरी च सर्वेषां       | २१.४.ख           | 4-2-2-                  | २३.५३.क.          |
| सर्वेषां मुक्तिकालो वै      | ११.५.ख           |                         |                   |
| सर्वेषां वाञ्छनीयो यो       | २.१०३.ख          |                         | २४.२९६.ख.         |
| सर्वेषां वाञ्छिताभीष्टं     | २०.३०.क          | ` .                     |                   |
| सर्वेषां सुखसन्धात्री       | २०.२४.क          |                         | २५.७६.च.          |
| सर्वेषामेव देवाना           | २.१२५.ख          | . सा चाहु गन्यता तन     | 4.1.04.41         |
|                             |                  |                         |                   |

| • | सा चैवेकजटा देवी         | ४.४३.ख.    | सुकोमलत राङ्घ्यब्ज         | १२.१२.क.  |
|---|--------------------------|------------|----------------------------|-----------|
|   | सा तस्या वशमापन्ना       | २२.५२.ख.   | सुकुञ्चितकचं कृत्यं        | २६.५३.ख.  |
|   | सा द्वितीया परामूर्तिः   | २.२.ख.     | सुखं मे जायते सुभु         | ७.१७१.ख.  |
|   | साधारधाराघरदेह           | ११.१४५.क.  | मुखकाले क्लिष्टमना         | १.४२.ख.   |
|   | सान्द्रानन्दा च सिन्दूर  | २४.३०१.क.  | सुखयस्येव सा नित्यं        | २७.१४.ख.  |
|   | सान्त्वियत्वा च तां देवी | १७.१४.ख.   | 3                          | २४.२६६.क. |
|   | सापि ता आह अद्यापि       | २०.४०.क.   | सुखस्पर्शः सदा वायुः       | १०.३१.ख.  |
|   | सापि पाशाङ्कुशधरा        | १४.५६.ख.   | सुगन्धा निलनी चास्याः      | ७.१२८.ख.  |
|   | सामान्यसुखलिप्साया       | १.१६.क.    | सुचारकदलीस्तम्भ            | १२.२५.ख.  |
|   | सा मामैक्षत पुनरपि       | १५.६०.क.   | सुचारकर्णविन्यस्त          | १२.द.ख.   |
|   | सारङ्गपाणेऽच्युतदीन      | ११.१३८.ख.  | सुचारुचिबुकं चार           | २८.१२६.क. |
|   | सा राधा बहुधकारा         | २इ.१७७.क.  | सुचारुदशनं श्रीम           | २०.३५.ख.  |
|   | सालकौरिक्कतं ववापि       | ७.१६०.ख.   | सुचारुनयनप्रान्त           | १६.२३.क.  |
|   | सालोक्यसाष्ट्रिसामीप्यं  | २.१६२.क.   | सुचारबाहुयुगलं             | ११.५२.ख.  |
|   | सा वै जगाद मधुरं         | ₹.४७.ख.    | सुचारवदनं शान्तं           | १४.६०.ख.  |
|   | सा वै नीलपताका च         | ४.४४.क.    | मुचित्रश्च विचित्रश्च      | ७.११०.क.  |
|   | सा सर्वव्यापिनी देवी     | १६.२८.ख.   | सुचित्रा चम्पकलता          | ७.६२.ख.   |
|   | साहं गोपसुताऽस्मि        | २८.१६०.ख.  | सुच्छायोऽधिकशीतलः          | ७.२१०.ख.  |
|   | साहाय्यं कुरुते स्मैव    | ११.६८.ख.   | मुजानुजङ्घायुगलं.          | २८.१२६.ख. |
|   | साहाय्यं कुरु देवेशि     | २६.५.ख.    | सुदती सुन्दरग्रीवा         | १६.२३.ख.  |
|   | सितपद्मदलप्रीता          | २४.२६५.क.  | सुदती सुमिस्ता सुभूः       | १२.१७.ख.  |
|   | सिन्दूरधातुनवकुङ्कुम     | २८.१४६.क.  | सुदया सुदरा चैव            | २४.२६६.क. |
|   | सिन्दूरा चन्दनवती        | ७.७०.क.    | सुदामाचा द्वारदेशे         | ४.२६.क.   |
|   | सिन्धुना वेष्टितो यत्र   | २.५४.क.    | सुधन्वा च तथा सेना         | २४.३००.क. |
|   | सिंहग्रीवो महोरस्को      | २३.५६.क.   | सुधाकरसुधाना <b>द</b>      | ७.१०६.क.  |
|   | सिंहनादं विनद्योच्च      | २६.३८.क.   | सुद्यांशुः समुद्रे निमज्यो | २६.१५.ख.  |
|   | सिहलं मन्दहरिणं          | २.७२.ख.    | सुधांशुदर्पहरणं            | ७.२१६.क.  |
|   | सिहवत्तनुक द्भान         | १२.२३.ख.   | सुनसं सुन्दरग्रीवं         | ११.५३.क.  |
|   | सीतया सहितं देवं         | २.५२.क.    | सुनीसा स्वच्छबुद्धिश्च     | २४.३०५.ख  |
|   | सुकटि पीतवसनं            | १२.११.ख.   | सुन्दरः शोभनवचाः .         | ৬.১४.ক.   |
|   | सुकण्ठा सुदती श्यामा     | . ७.१०१.क. | सुन्दोपसुन्दहनत्री च       | २४.३०१.ख. |
|   |                          |            |                            |           |

| सुपार्श्वः कुसुदश्वैव   | २.२२.क.   | मुविलासतरानाम            | ७.२३३.क.     |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| सुबलं नामतः साध्व       | २६.४६.क.  | मुविशालविशालाक्ष         | り.95.頃.      |
| सुबलोज्ज्वलगन्धर्व      | ७.१७६.क.  | सुशर्मा नर्मदश्चैव       | ७.६२.क.      |
| सुभगा शोभनकटिः          | १२.२५.क.  | सुशर्मेति च मन्नाम       | ७.६३.क.      |
| सुभूवं सुनसं भ्राज      | २०.३६.क.  | सुशीलादौर्घेनुवृन्दैः    | ৩.৩.ত্র.     |
| सुभृत्यं चातिप्रयं भतुं | ७.१०२.ख.  | सुजीला सुरिभक्षेव        | ७.८.क.       |
| सुमनाः कुसुमोल्लास      | ७.5१ ख.   | सुस्थी भवात्र भविता      | २७.१६.ख.     |
| सुमेरुः पर्वतस्तस्य     | २.२०.ख.   | सुस्वापापाङ्गमार्गेण     | २८.१३३.क.    |
| सुमेरोः पश्चिम भागे     | २.१५६.ख.  | सुहृत्पक्षतया स्याताः    | ७.१२५.क.     |
| मुमेरोः पूर्वदिग्भागे   | २.१२६.क.  | सूक्षमं लिङ्गं पञ्चरूपं  | ५.१०.क.      |
| सुमेरोरग्निकोणे च       | २.५४.क.   | सूक्ष्मभूताः सूक्ष्मभूते | ११.१४.ख      |
| सुमेरोरग्निदिग्भागे     | २.१४१.ख.  | सूक्षमरूपाणि तिष्ठन्ति   | ११.१४ क.     |
| सुमेरोहत्तरे केतु       | २.३६.क.   | मूबाभरतनं रुचिरं         | २८.१४१.ख.    |
| सुमेरोहत्तरे भागे       | २.५७.क.   | सूर्यकोटिप्रतीकार्य      | २८.१२१.ख.    |
| सुमेरोदंक्षिणे भागे     | २.४१.क.   | सूर्यकोटिप्रतीकाशा       | १५.४६.ख.     |
| मुरङ्गास्यः कुरङ्गोभूद् | 6. 224.年. | मूर्ये मूर्याशुनिचये     | ६.११.क.      |
| सुरद शोभनग्रीवं         | १२.६.क.   | मृता च सदरा चैव          | २४.२६८.ख.    |
| सुरसा शर्करावर्ती       | २.६७.ख.   | मृमरा सोमनावा च          | २४.३०५.क.    |
| सुराङ्गनाकुङ्कुम        | २८ १३७.ख. | मृध्टि कुर्वन्ति सततं    | ११.२८.क.     |
| सुरोदेन समुद्रणा        | २.७७.क.   | मृष्टिकालं च तस्माद्     | वं ६.१४.क.   |
| सुवर्णमणिवज्यादि        | २६.२६ ख.  | सृष्ट्वा तथा रत्नमय      | रा ११.१२०.क. |
| सुवर्णमेघमालां च        | १२.३१.क.  | सेचितं चामृतरसै          | १०.३६.ख.     |
| सुवर्ण रत्नघटित         | १२.२४.क.  | सेनाध्यक्षो कातिकेयो     | २.२१५.ख.     |
| सुवणं रत्नमाणिक्य       | ৬.४.ক.    | सेवन्ते मधुरालापैः       | २.१३७.क.     |
| सुवर्णरतनगित            | १६.२६.क.  | सैन्धवी सैन्धवश्रीका     | २४.३०३.क.    |
| सुवर्णबालुका भूमी       | १०.५२.क.  | सैन्यमूर्डासन्दलनी       | २४.३००.ख.    |
| सुवणं वे दिका भिष्च     | ७.५.क     | सैव दक्षिणदिग्भागे       | ४.४६.ख.      |
| सुवर्णवेदिकामध्ये       | १२.६.क    |                          | ४.४४.ख       |
| सुवर्णवर्णवेदीभि        | ७.१६२.ख   |                          | मी २,२०६.क.  |
| सुवर्णाल खुः रधात्री    | २४.३०४.क  |                          |              |
| सुविनयस्य चकारैना       | ४.५४.ग    |                          |              |
| सु।वन्यस्य पनगरमा       |           |                          |              |

स्थावरात्माऽस्म्यहं मीपसदाधिनी चैव २४.३०३.ख. स्थावर जं क्रमेजीवै: सौरस्यदायिनी चैव २४.३०८.क. सौवणं पृष्करं यत्र २.५६.क. सीवर्णे राजतैर्हम्ये २६.२२.ख. स्थिरसर्वेश्वरूपे त्व १६.१२.ख. स्तनद्वयानमहादेव्याः स्थिरानन्दे स्थिरप्रजे स्तब्धा आसन बनान्तस्थाः २६.४६.क. स्तब्धान्निर्भत्स्यं तान् सर्वान् २६.४६.ख. २२.७ ग. स्तम्भनं परनारीणां स्थलं वाप्यथवा स्क्षमं स्तम्भयन्त्यश्च ताः शक्तीः २२.५१.ख. स्पर्शांकर्षणरूपे त्वं स्तवं तव करोत्येव २५.१७.ख. स्पर्शात् प्रोध्वंरोमाणं स्तृत्यन्ते च महादेव्या १५.१.क. स्मरता परमे नित्यं स्त्रत्वेत्थं परमेशानीं २६.२०.क. स्मरेऽहं स्वप्नवददष्टं ₹.४0.年. स्तूवन्ति मत्स्यस्क्तेन स्त्रियोऽपि सविधं नीताः ७.१३८.ख. स्मरोत्सवे मञ्जलकुम्म स्त्रीणामपि स्वल्पसेवा .B.3₹\$.e स्मितेन द्योतयन्त्यस्त १६.५.ख. स्त्रीवेशधारिणं शुद्ध स्मितै: संस्नापयामास स्थलपदावने केचित् 9.39.布. स्मृतमात्राः समायाता २व.व३.ख. स्थातव्यं लीलया तत्र स्मृत्याकर्षणरूपे त्वं २.१६२.ख. स्थानं ऋभेण कथितं स्यमन्तकान्यपर्यायं 7.864.布。 स्थानं चतुष्कोटिमितं स्थानं तद्वणितं भद्रे २.६३.क. स्थानं विना कुतो वृक्षा 8. 34. 布. स्थानत्रयसमृद्भूत १६.१५.क. स्वनामसद्शाकारा स्थानपीठधरा एते ७.5४.क. स्वयं कर्ता एवं भर्ता स्थानात् स्थानं महाभाग ३.१.स. स्थाने निविष्टा अन्योन्यं ह.१०.ख. स्थापयामास विश्वातमा स्वयं कृष्णस्वरूपा च 24.88. 布. स्वयं जपति देवस्य स्थापयित्वा तनुं विष्णु २.११२.ख. स्थावरत्वं गतायां त ११.११७.ख. स्वयं प्रकृतितां यात ११.११०.क. स्थावरत्वमपीच्छामि स्वयं बहुविधो भूत्वा ११.१०४.ख. स्थावरत्वमितो गच्छ

२८.२८.क. १५.८१.क. स्थास्यामोऽत्रैव राघायाः २०.१६.क. स्थित्वा चित्ते महादेव्याः १८.१८.क. १४.३०.ख. १४.३०.क. स्नानात् पानात सत्वा ११.१७४.क. स्थिति स्टिंट विनाशं च ४.१५.क. ११.१६.क. १८.६.ख. २.११४.क. २५.२५.क. २७.१६.ख. स्मरे स एवं भगवान . २८.२८.ख. २८.१४६.ख. १६.३६.ख. ११.७५.ख. २६.२८.ख. १८.१७.ख. ७.२१५.क. स्रष्टाऽस्य विपिनस्याद्यः **६.३२.ख** स्रष्ट प्राप्ता मया त्वं हि १४.४४.ख. स्वदेहजां च मां यस्माद् ११.१८३.क. २२.८.क. २३.५२.क. स्वय कि तत्र यास्यामि २३.३.ख. ४. द. क. २.५२.ग. स्वयंज्योतिः स्वयंकर्त्ता १०.७.ख. १६.६.ख. ७.२१.ख.

| स्वयं या विह्वला याति      | २३.७१.क    |
|----------------------------|------------|
| स्वयं विमुग्धहृदया         | २०.३४.क    |
| स्वयं विरिचताभिश्च         | २५.१०३.क   |
| स्वयं वेदिवधानेन           | २५.१३४.क.  |
| स्वयं श्रीत्रिपुरेश्वर्या  | २७.१७,क.   |
| स्वयमेवं द्विधा भूत्वा     | १२.१५.ख.   |
| स्वयमभूपूजिता चैव          | २४.३०६.ख   |
| स्वरसप्तकसङ्गीत            | २४.३१०.क.  |
| स्वरै रागै रागिनीभि        | くと.も.ず.    |
| स्वर्गलोकस्तदुपरि          | २.१२५.क.   |
| स्वर्गस्यान्ते तथा भ्रष्टा | २.६५.ख.    |
| स्वर्गे मन्दाकिनी ख्याता   | २ २४.ख.    |
| स्वर्णप्रस्थं चन्द्रमर्क   | २.७२.ख.    |
| स्वर्णमूला मणिस्कन्धा      | १०.४२.क.   |
| स्वर्ण रौप्यमणिमहा         | १०.४५.क.   |
| स्वर्णे रत्नैमं रकतौ       | १५.३२.क.   |
| स्वान्ताद् बहिर्मयौ सा     | १५.४५.ख.   |
| स्वामिने मम कृष्णाय        | १८.२८.ग.   |
| स्वामिन् ध्यायसि कि नित    | यं १.४०.ख. |
| स्वाहा स्वधा स्वाक्षरा च   |            |
| स्वेच्छयात्र तमिच्छामि     |            |
| स्वेदाम्बू किसत्यन्दनं २   | ८.१५७.क.   |
|                            |            |

हंसकारकृतप्राणे १४.४२.ख. हंसरूपा महामाया २५.२३.ख. हंसरूपापि सा देवी २५.४३.ख. हंसरूपे हेमगर्भे १४.५२.क. हंसी वंशी प्रिया नित्या ७.१०.क. हंसीमेतां वरारोहे रेम.३०.क. हठात्कारेण चलनं २३.४.क. हठाद दिगम्बरी भूय २३.१५.ख.

हठाद राधाऽप्यन्यह्रपा २५.१४.ख. हतिहन्त्री हुतप्रीता २४.३१२.क. हननारिष्टहृदया २४.३१३.ख. हनूमान् वायुप्त्रोऽय २.५१.ख. हम्भारवा कालनोत्या २४.३१४.क. हयग्रीवं निजजलै २.३१.क. हयग्रीवदैत्यहन्ता २.५.ख. हयराजा विराजन्ते २.१३०.क. हयवाहनसुप्रीता २४.३१४.ख. हरिचन्दन मित्येते २.१३२.क. हरिण्यो हरिणाश्चैव १७.३२.ख. हरि हरिपादाम्भोज ७.१४२.क. हलाहलै: कालकृटै २२.४३.क. हलिदर्शनकीभारा २४.३१५.ख. हवनीयं गीई पत्यं : २.१४२.ख. हसत्याच्छाच हस्ताभ्यां १३.६.ख. हसन्ती परिहासेन ११.१८०.ख. हसन्ती भ्वनेशानी १४.६३.स. हसन्ती स्वगणैः साधै २७.१२.ख. हस्तापादप्रहार श्व २२.४०.क. हस्ताप्रान्तां च तां देवीं २४.७.क. हस्तावाश्रित्य तिष्ठन्ति ११.३३.क. हस्तं श्चतुभिलं लितः १६.२६.ख. हारं तारामणि तद्वत् ७.१६७.ख. हारप्रवाही कुचकाञ्च २८.१५०.ख. हारावली चकोराक्षी ७.६०.ख. हाहा हाहाकरी चैव २४.३१७.स. हितं यदीष्यते देवि २३.३३.ख. हिताय भगवांस्तेषां २.११.ख. हितायं तदिधकानं 2. 42. 年. हितार्थं सर्वभूतानां ११.४१.क.

| हिमवान्त्रिषधो विनध्यो | २.२१ खः   | हे देव्यः कि वृथा चार | २२.५१.क.  |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| हिरण्यकशिपोः पुत्रो    | २.३४.क.   | हे देव्यत्र समागच्छ   | २६.५.क.   |
| हिरण्ययेन सविता        | २.१२२.ग.  | हे नाथ चरणं त्वेक     | १२.३८.ख.  |
| हिरण्यरेता तस्येशः     | २.≒०.क.   | हेमचम्पकहिरण्य        | ११.६२.क.  |
| हिलिहिलीतिकशी च        | २४.३१६.क. | हेमन्तकोकिलमधु        | २३.६५.क.  |
| हङ्कारिणी तथा हुट      | २४.३११.ख. | हेमाङ्गदतुलाकोटि      | ११.५५.क.  |
| हूतपाया हेतिहस्ता      | २४.३१२.ख. | हेमाङ्गदलसद्धस्ता     | ৬.१७.ক.   |
| हयमाना हरिप्रीता       | २४.३१५.क. | हे मातर्भुवनेश्वरि    | २७.३.क.   |
| हृत्वा मदीयां मुरलीं   | २७.१५.ख.  | हे राधे सुभगे कृष्ण   | २२.४४.क.  |
| हृत्वेमां मुरलीं केन   | २७.१६.क.  | हेलाकरी ह्वलन्ती च    | २४.३१६.ख. |
| हृदयान्तो महादेव्या    | १४.५१.क.  | हेषारवसमोदा सा        | २४.३१७.क. |
| हृदयाश्चिगंता शक्तिः   | १६.१०.ख.  | हे हंसी कार्यमस्त्येव | २५.३४.क.  |
| हे कालकण्ठमयूर         | २३.६४.ख.  | हैयञ्जवीनदिधदुग्ध     | ७.१३५.क.  |
| हे कृष्णसारशश          | २३.६४.क.  | हैहयाचिततेजाश्च       | २४.३१५.क. |
| हेतुना तेन तदधः        | २.१४५.ख.  | होतासनप्रभाकर्त्री    | २४.३१३.क. |
| हे देवि परमेशोऽयं      | २८.१३.क.  | ह्रींकारपुटितं कृत्वा | २२.५२.क.  |

# परिशिष्टम्-३

## नवममातृकाक्लोकार्धानुक्रमणी

|                                               |                      |                          | -                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| इलोकाः                                        | <b>पृ</b> ष्ठसंस्याः | <b>रलोकाः</b>            | <b>पृष्ठसं</b> ख्याः |
| ••••कथां शुभाम्                               | २२७                  | अरे ब्रह्माण्डतः कस्मात् | २५२                  |
| ॐ जय देव निरञ्जन                              | २४५                  | अजितो भगवान् देवान्      | 355                  |
| go did an in cont                             |                      | अर्द्धनारीश्वरः श्रीमान् | २४७                  |
| अजेयः सर्वभूतानां                             | २३३                  | अलकालिकुलैर्जुष्टं       | २४०                  |
| अतः परं न मे गन्तुं                           | २५१                  | अवगाहनाद् भवेद           | 388                  |
| अतः परं नास्ति किञ्च                          | द २४७                | अवतरित मुकुन्दः          | २३०                  |
| अत्रेरपत्यमभव                                 | २२६                  | अवतीर्णेषु दैत्येषु      | २३४                  |
| अद्भूतेन रसेनापि                              | २४२                  | अश्रुद्यारायच नेत्रेभ्यः | 580                  |
| अदासुरोऽपि दुष्टात्मा                         | २३३                  | अष्टबाहुः पीतवासा        | २४३                  |
| अधर्मः कालययनः                                | २३४                  | अष्टवनत्राः बोडशास्या    | २५४                  |
| अनेकरक्षसं श्रीम                              | २३५                  | असाध्यं कर्मदेवानां      | 375                  |
|                                               | २४२                  | असुरान् मोहयामास         | 378                  |
| अनेनैव पथा देवा                               | 232                  | असी वा कतमो रुद्रः       | २५३                  |
| अपि कीडारता वर्ण                              | २३४                  | अस्ति कश्चित् प्रमाणाड   | ाः २४१               |
| अपि विष्णुर्महातेजाः                          | 388                  | अस्मन्निवेदनं नाथ        | २३६                  |
| अपूर्वी महिलामेकां                            | 733                  | अस्माभिरन्यत् कर्तव्यं   | २३२                  |
| अभवत्तुमुलं युद्धं                            | २४७                  | अस्माभिः सहितस्तां       | ३६६                  |
| अध्यच्ये मां ध्रुवं तस्य                      | २५३                  | अस्मै निवेदितं सर्वं     | २३६                  |
| अयं वा कतमो विष्णु                            | २५२                  | अहं तु त्वत्सत्वगुण      | 3 \$ 5               |
| अयं विष्णुरयं बह्या                           | २४२                  | अहं पुर:सरो भूत्वा       | २४३                  |
| अयमग्निरिमे विप्रा                            | 233                  | बहं प्रजापतेरस्य         | २५३                  |
|                                               | 734                  | अहं लक्ष्मीपतिनीम्ना     | २५३                  |
| अरिष्टाह्वोऽसुरश्रेष्ठो<br>अरुणौष्ठाघरं भास्व |                      |                          |                      |

| आगच्छह्बं महाभागा २४४ उद्घार च हस्तंक २४१ आगच्छन्तु महाभागाः २५४ उपर्युपरि धावन्तो २५४ आगतः सनकादीनां २५३ उपविष्ठह्विमिति प्राह २५४ आजानलम्बिताशेष २३८ उपिथ्यता भवद्द्वारि २५२ आजातं बहुना कि वा २४७ उभयोः सन्ध्योः सन्ध्या २२८ आजातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आतातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आगमन्त्र्यान्तर्दधे सद्य २५१ आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊद्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊद्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविद्यासन् भयातीस्ता २३१ ऊद्ध्वं लङ्को विरूपक्षो २४७ आविद्यासन् भयातीस्ता २४१ | परिशिष्टम्-३             |     |                          | 333 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| आगतः सनकादीनां २५३ उपर्युपिर धावन्तो २५४ आगतः सनकादीनां २५३ उपविषय्वाध्यमिति प्राह २५४ आजानलम्बिताशेष २३८ उपस्थिता भवद्द्वारि २५२ आजानलम्बितशीम २४० उपायं कुरु देवेश २३५ आज्ञातं बहुना कि वा २४७ उभयोः सन्ध्योः सन्ध्या २२८ आज्ञातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आत्मानमेकमितो २४६ उवाच ब्रह्मा चावंङ्गी २३५ आमन्त्र्यान्तदंधे सद्य २५१ आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊद्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊद्ध्वं लङ्को विरूपाक्षो २४७ आविर्म्य स्रूतेशो २४२                                                                     | आगच्छध्वं महाभागः        | 788 | उद्दधार च हस्तैक         | २४१ |
| आगतः सनकादीनां २५३ उपविषध्विमिति प्राह २५४ आजानलम्बिताशेष २३८ उपस्थिता भवद्द्वारि २५२ आजानुलम्बितश्रीम २४० उपायं कुरु देवेश २३५ आजातं बहुना कि वा २४७ उभयोः सन्धयोः सन्ध्याः २६८ आजातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आमन्त्र्यान्तर्दधे सद्य २५१ अध्यतिद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आयुविद्या यशो लक्ष्मी २३१ ऊर्ध्वं लङ्गो विरूपक्षो २४७ आविर्म्य स्र्तेशो २४२                                                                                                                                                            |                          |     | _                        | २५४ |
| आजानलिम्बताशेष २३८ उपस्थिता भवद्द्वारि २४२ आजानुलिम्बतिश्रीम २४० उपायं कुरु देवेश २३५ आजातं बहुना कि वा २४७ उभयोः सन्धयोः सन्ध्या २२८ आजातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आत्मानमेकमितो २४६ उवाच ब्रह्मा चावंङ्गी २३५ आमन्त्र्यान्तर्दधे सच २५१ अध्युविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊर्ध्वं लङ्गो विरूपाक्षो २४७ आविर्म्य सभूतेशो २४२                                                                                                                                                             |                          |     | ~                        | २५४ |
| आजानुलिम्बतश्रीम २४० उपायं कुरु देवेश २३५ आज्ञातं बहुना किं वा २४७ उभयोः सन्धयोः सन्ध्या २२८ आज्ञातं शम्भुना तस्मै २३७ उबाच तान् देवसङ्घान् २३६ आपनन्यान्तर्दधं सद्य २५१ अप्युविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊर्ध्वं लङ्गो विरूपाक्षो २४७ आविर्म्य सभूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |     |                          | २४२ |
| आज्ञातं बहुना किं वा २४७ उभयोः सन्धयोः सन्ध्या २२६ आज्ञातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आत्मानमेकमितो २४६ उवाच ब्रह्मा चावंङ्गी २३५ आमन्त्र्यान्तदंधे सद्य २५१ आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊध्वं लिङ्गो विरूपक्षो २४७ आविर्म्य सभूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |     | · ·                      | २३५ |
| आज्ञातं शम्भुना तस्मै २३७ उवाच तान् देवसङ्घान् २३६ आत्मानमेकमितो २४६ उवाच ब्रह्मा चार्वङ्गी २३५ आमन्त्र्यान्तर्दधे सद्य २५१ आयुर्विद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६ आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊर्ध्वं लङ्गो विरूपक्षो २४७ आविर्भूय स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | २४७ |                          | २२५ |
| अात्मानमेकमिका २४६ उवाच ब्रह्मा चार्वज्ञी २३५<br>आमन्त्र्यान्तर्दधे सद्य २५१<br>आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६<br>आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊध्वं लिङ्गो विरूपक्षो २४७<br>आविर्म्य स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | २३७ |                          | २३६ |
| आमन्त्र्यान्तर्दधे सद्य २५१<br>आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६<br>आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊर्ध्वं लिङ्गो विरूपक्षो २४७<br>आविर्भूय स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |     |                          | २३५ |
| आयुविद्या यशो लक्ष्मी २४६ ऊध्वं गच्छन्ति ये चास्या २४६<br>आविरासन् भयार्तास्ता २३१ ऊध्वं लिङ्गो विरूपाक्षो २४७<br>आविर्भूय स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | २५१ |                          |     |
| आविरासन् भयार्तास्ता २३१ कर्ध्व <b>लिङ्गो विरूपाक्षो</b> २४७ आविर्भूय स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |     | ऊध्वं गच्छन्ति ये चास्या | 388 |
| आविर्भूय स भूतेशो २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | २३१ | ऊर्घ्व लिङ्गो विरूपाक्षो | २४७ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                        | 285 |                          |     |
| आसरा यानिमापन्ना ५२५ ऋषभा भगवान् १वता ५५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आस्री योनिमापन्ना        | २३२ | ऋषभो भगवान् खेतो         | 375 |
| आह वो दर्भ यिष्यामि २५४ ऋषयो मुनयश्चैव अनु २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | २४४ | ऋषयो मुनयश्चैव अनु       | २३४ |
| आहत्यां तु रुचेर्यज्ञो २२६ ऋषयो मुनयश्चीव शृणु २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 378 | ऋवयो मुनयश्चैव शृणु      | २३६ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |                          |     |
| इत्यं मुहुर्वदित काकु २५२ एकं तु माथुरे देशे २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इत्यं मुहुर्वदित काकु    | २४२ | एकं तुमाथुरे देशे        | २२७ |
| इत्थं विष्णुधीशेन्द्र २४० एकदा सकला गोप्यो २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | २४० | एकदा सकला गोप्यो         | २३१ |
| इत्थं श्रुत्वा वचस्तेषां २४३ एकोऽप्यनेकधा भूत्वा २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इत्थं श्रुत्वा वचस्तेषां | २४३ | एकोऽप्यनेकधा भूत्वा      | २३१ |
| इत्यादयो महादैत्या २३३ एको विष्णुश्चतुर्धा २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इत्यादयो महादैत्या       | २३३ | एको विष्णुश्चतुर्धा      | २३० |
| इत्युक्तवा दर्शयामास २५४ एतयोष्परिस्थानं २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इत्युक्तवा दर्शयामास     | २५४ | एतयोरुपरिस्थानं          | २४१ |
| इत्युक्तवा सकलान् देवान् २३७ एतिस्मन्तेव समये २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | २३७ | एतस्मिन्नेव समये         | २३३ |
| इन्द्रद्युम्नोपरोधेन २२७ एतेन कारणेनैव २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | २२७ | एतेन कारणेनैव            | २३७ |
| इमान् क्र्रात्मनः सर्वान् २३२ एतं रुपद्रुताः पृथ्वी २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                        | २३२ | एतैरपद्रुताः पृथ्वी      | २३५ |
| इयं सा राधिका देवी २४७ एवं तैस्तं स्तुतो देवी २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इयं सा राधिका देवी       | २४७ | एवं तैस्तं स्तुतो देवी   | २४७ |
| एवं देवाशिषं देवा २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |     | एवं देवाशिषं देवा        | 588 |
| उग्रसेनमुतश्वाभूत् २३३ एवं पञ्चपदी विद्या २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उग्रसेनमुतश्चाभूत्       | २३३ | एवं पञ्चपदी विद्या       | २४म |
| उत्तराद् वदनात् स्वाहा २४८ एवं भूतं परं ब्रह्म २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उत्तराद् वदनात् स्वाहा   | २४५ | एवं भूतं परं ब्रह्म      | 280 |
| उत्तिष्ठन्तः पतन्तश्च २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | २५४ |                          |     |
| उत्थाय शेषशयना २३६ ओन्द्वारात्मकमाकार २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उत्थाय शेषशयना           | २३६ | ओङ्कारात्मकमाकार         | 588 |
| उत्पत्तिस्थितिविनाश २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उत्पत्तिस्थितिविनाश      | २४४ |                          |     |

| कति दूरं ततो गत्वा         | 388 | केचिन्निपेतुर्जलधौ       | २४१   |
|----------------------------|-----|--------------------------|-------|
| कति दूरे वनात्तस्मात्      |     | के ते ह्यत्रागता बहां    | २३७   |
| कथयिष्यामि यत्सम्यक्       |     | केशीनाम्ना हयद्वेष्टा    | २३३   |
| कथ्यतां कतमो ब्रह्मा       | २५२ | कंसारिष्टवकप्रल          | २३६   |
| कम्पमानाञ्जलतिका           | २३५ | नवचित् करुणया हास्य      | २४२   |
| कलिदुर्योधनाख्यीऽसौ        | २३४ | क्वचित् शृङ्गारलीलाभिः   | २४२   |
| कल्पवृक्षं रत्नशाखं        | २४= |                          | 0.311 |
| कस्मादस्मिन् मया याताः     | २५२ | क्षीरोदस्योत्तरं तीरं यत | २३४   |
| कस्मादुपद्रताऽसि त्वं      | 238 |                          | 211 - |
| कस्मिन् कि हेतुना तस्मात्  | २३१ | खादिरं विपिनं पश्चा      | २५०   |
| कस्मिन् वै भगवान् कृष्णो   | २२७ |                          | 2140  |
| कामात्मानी कुजी भूत्व!     | २३३ | गच्छध्वं तत्पुरं दिव्यं  | 385   |
| कालस्वरूपो भगवा            | २२६ | गच्छद्वं मद्भनं त्यक्तवा | २३२   |
| काश्चित्तु दक्षिणे पाश्वे  | 538 | गच्छध्दं भी मया सार्ख    | 583   |
| काश्चिद् वामां भतस्तस्य    | २३१ | गच्छन्तां विनिवत्र्यं    | २३६   |
| काश्चिल्लज्जापरा गोप्यो    | २३१ | गत्वा तां दुरिता जग्मु   | 540   |
| किमथं त्विमहायाता          | २३५ | गन्तुमिच्छन्ति सत्यं त   | २४२   |
| किमाजापय वा नेतुं          | 278 | गायन्तीनां रवं श्रुत्वा  | २४८   |
| क्रियतां मिच्छरो देणे      | २४२ | गावस्तु हिमिता दिव्या    | २३२   |
| कीडानी रचिता यत्र          | २५० | गीतं च कलकण्ठीनां        | 285   |
| कुञ्जान्तरं ययुः कान्ता    | २४२ | गोगोपगोपरमणी             | २५२   |
| कुर्वन्ति भारमतुलं         | 580 | गोपालीयंत्र गोपीमि       | २५०   |
| कुर्वन्तः कदनं नित्यं      | २३२ |                          | २४६   |
| कूर्मरूपी स भगवान्         | २२६ |                          | २५२   |
| कृत्तवाऽग्रगामिनं देवं     | २४७ |                          | २२७   |
| कृते धर्मश्चतुष्पाद        | २२व |                          | 280   |
| कृष्ण गोविन्द गोपीश        | 285 |                          | 220   |
| कृष्णस्ता यशगा दृष्ट्वा    | २३१ |                          | २५२   |
| कृष्णस्य वष्ट्यास्ते सर्वे | २४३ |                          | २३०   |
| कृष्णस्यांशाधारशक्ति       | 221 | ् गोवर्धनगिरि गत्वा      | २५०   |
| कृष्णायेति मुखाद् पूर्वाद् | 28  | <b>4</b>                 |       |
|                            |     |                          |       |

| परिशिष्टम्-३                 |      | 338                       |             |
|------------------------------|------|---------------------------|-------------|
|                              |      |                           |             |
| चक्रवातस्वरूपेण              | २३२  | ज्ञानानन्द परमपद          | २४४         |
| चक्षुर्नस्तादृशं भूया        | २४३  |                           |             |
| चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च     | 588  | तं ऐक्योपास्थिता देव      | २३४         |
| चतुम्ब जगद्वातः              | २३४  | तं चिन्तयामि हृदये        | २३६         |
| चतुर्युगाब्दसंख्यातं         | २२६  | तज्ज्ञात्वा पुनरागत्य     | २५३         |
| चतुःष******                  | २५४  | ततः कदम्बविपिन            | २५०         |
| चन्द्रकोटिमयं क्वापि         | २४५  | ततः किं तैः कृतं देवें    | २४३         |
| चन्द्रकोटिसमानांशु           | २३८  | ततः किमभवत् पश्चात्       | २३५         |
| चन्द्रविम्बतिलकं श्रीम       | 280  | ततः कुन्दवनं तस्मा        | २५१         |
|                              |      | ततः प्रत्याहृतान् सर्वान् | २४१         |
| जय कान्तिविडम्बित            | २४५  | ततः शङ्कुपरिगतास्तां      | 385         |
| जय चन्द्रचृडविमद             | २४५  | ततः शम्भुमुखाद्घ्वति      | २४५         |
| जय जय परम परा                | २४५  | ततः स प्रहसद्वनतो         | २४४         |
| जय जय मङ्गलदायक              | २४४  | ततः स भगवान् कृष्णो       | २३१         |
| जय निर्जय जयद                | 58%  | ततः सर्वे तेन साकं        | २४३         |
| जय निष्काङ्क्ष निरामय        | २४४  | ततः सर्वे देवगणाः         | २३४         |
| जय बहुरूप निरूप              | २४४  | ततः सस्मार भगवान्         | २५४         |
| जय ब्रह्मविष्णुशिव           | २४४  | ततः सुष्टभुजस्तेषा        | 388         |
| जय राधेश्वर सकला             | 588  | ततः सौदामिनी नाम          | २५०         |
| जय लिङ्गरूप जय               | 5.8% | तत उन्मूल्य नयने          | २४८         |
| जय वेदागोचर चारु             | २४५  | तत रक्तभोजनस्थानं         | २५१         |
| जय शंकर सर्वदशा              | २४४  | ततस्तद्वचनं श्रुत्वा      | 588         |
| जय शुद्धसत्त्वमय             | २४५  | ततस्तमाह गोविन्द          | २५४         |
| जयश्च विजयश्चैव              | २३३  | ततस्तयोः समभवन्           | २३२         |
| जरासन्धादयस्ते तान्          | २३७  | ततस्तां त्रिजगद्धात्री    | २४४         |
| जाता रुद्रेति विख्यातः       | २५३  | ततस्तान् प्रणतान् प्राह   | 588         |
| जामदग्न्योऽभवद्विष्ण्ः       | २३०  | ततस्तान् भगवानाह          | <b>२</b> ३२ |
| <b>ज्यो</b> तिर्मयीमपारान्ता | २४५  | ततस्ताभ्यो भयं दातुं      | २४२         |
| ज्योतिर्मयं कथं यामः         | २४७  | ततस्तालवनं चैव            | २५१         |
|                              |      | ततस्तु कतमा एते           | <b>3</b> 88 |
| ज्ञानकुण्डं ततो यत्र         | २५०  | ततस्तु कृष्णवपुषो         | २३१         |

| ततस्तु भगवान्नार          | 375 | तथा नारदरूपेण             | २२६ |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| ततस्तु सवितुवंश           | २३० | तथापि दैत्यांस्तान्       | २३४ |
| ततस्तु स्मृतिमात्रेण      | २५४ | तथा वृषासुरः पापः         | २३३ |
| ततस्ते ददृशुर्देवं        | २३८ | तदा वा शक्यते गन्तुं      | २४३ |
| ततस्ते सहसा पृथ्वी        | २३२ | तदेकांशं कलियुगं          | २२= |
| ततस्तैः कि कृतं द्वारि    | २५२ | तद्गत्वा परमश्रेष्ठो      | २४२ |
| ततोऽपि ददृशुः सर्वे       | २५० | तद्गत्वा भुवनं देव्याः    | २४३ |
| ततोऽपि भगवान् विष्णु      | २३० | तद्गन्तुभुवतामाह          | 385 |
| ततोऽपि वत्सहरणं           | २५० | तद्द्रष्टुं नो दिद्धास्ति | २५४ |
| ततो गत्वा रामघट्टं        | २४० | तद्यशोह्रष्टवदनाः         | २३१ |
| ततो दौवारिकः कृष्ण        | २४२ | तद्वी सर्वजगन्नाथ         | 388 |
| ततो दौवारिको गत्वा        | २४२ | तन्मध्ये च महादेवीं       | 288 |
| ततो दौवारिकः शीघ्रं       | २५३ | तन्मध्ये तन्मयं स्थानं    | 585 |
| ततो मद्वचनं यत्तु         | २५० | तन्मध्ये रत्नरचितं        | २४३ |
| ततो वल्कलवनं श्रीम        | २५१ | तन्मे कथय तत्त्वज्ञः      | २४३ |
| ततो विमोहनं दिव्यं        | २५० | तन्मे कथय सर्वज्ञ         | २५२ |
| तत्र गत्वा जगन्नाथं       | २३६ | तमेव पुरुषं शान्तं        | 234 |
| तत्र ज्योतिर्घनीभूतं      | २४८ | तया प्रसूतं सकलं          | २४१ |
| तत्र ज्योतिमयं लिङ्गं     | 388 | तस्मिन् कदम्बविपिने       | २४८ |
| तत्र त्वद् ज्ञातुमिच्छामः | 248 | तस्य गेहे महाचकं          | २४३ |
| तत्र वै बलरामस्तु         | २२७ | तस्य तत्स्मरणादेव         | 280 |
| तत्र स्नात्वा च पीत्वा च  | २५० | तस्य मूले षण्णियण्णं      | 388 |
| तत्रास्ते भगवान् साक्षात् | २४१ | तस्य विश्वेश्वरेशस्य      | २४७ |
| तत्रास्ते सर्वभूतेश       | २३७ | तस्य शकी राधिका च         | 288 |
| तत्रैव परमुरामस्तु        | 355 | तस्याः पारे परं ब्रह्म    | २४२ |
| तत्रव मोहिनी नारी         | 378 | तस्या अङ्गात् समुत्पन्ना  | 288 |
| तत्रैव राधिका नित्या      | २२७ | तस्या एतद्वचः श्रुत्वा    | 385 |
| तत्रोपभोगान् तत्रार्थी    | २५० | तस्यास्तटस्था देवेशाः     | २४५ |
| तत श्रुत्वा वचनं ते च     | २४४ | तस्येच्छया महादेव         | 288 |
| तत शृणुष्व महाभागे        | २३० | तस्यैव चरितं तुभ्यं       | २३० |
| सित्सध्यतु देवेन्द्रा     | 288 | तस्यैव धारणार्थं तु       | २२८ |
|                           |     |                           |     |

| परिशिष्टम्-३              |             |                           | ३३७ |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-----|
| तां वीक्य बरणीं देवीं     | २३४         | ददी ध्रुवगति भद्रे        | २२६ |
| तानालक्य भीतभीता          | २३१         | दशबाह्नः पञ्चवनत्रः       | २५३ |
| तान् दृष्ट्वा कृपया       | २४१         | दिदृक्षवो जगद्योनि        | २४३ |
| ताभिः स रमते नित्यं       | २४२         | दिनदींदशभिः पैत्रे        | २२८ |
| तावत् कालवती रात्रिः      | २२=         | दिव्यरूपधरा देवी          | २३२ |
| तावद् यावत् शक्तिहीना     | २३५         | दिव्ये युगसहस्रे द्वे     | २२७ |
| तावेव नित्यं घरणा         | <b>२</b> ३३ | दुरासदा दुराधर्षाः        | २३५ |
| तिष्ठन्ति केचित्ततो       | २४१         | दुर्गालोकं च ददृशुः       | २४३ |
| तुष्टुवुर्वाग्भिरिष्टाभिः | २३४         | दृष्ट्वा तदद्भुतं ते च    | २४४ |
| तृणावर्तादयो ये ये        | २३७         | दृष्ट्वा तान् हृदये तासां | २३१ |
| ते कृष्णदेहादुत्पन्नाः    | २४२         | दृष्ट्वैतन्महदाश्चर्य     | 388 |
| तेभ्यः किं कथयिष्यामि     | २४२         | दृष्ट्वोवाच प्रभो श्रीमन् | २५३ |
| ते रत्नशङ्कुपरितो         | 388         | देवांश्च दानवांश्चैव      | २३२ |
| ते विस्मिता ब्रह्मविष्णु  | २४५         | देवाः सर्वे जगन्नाय       | २४६ |
| तेषां मध्याद् कालनेमिः    | २३६         | देवानां चनराणां च         | २३२ |
| तेषां वै भूरिभारेण        | २३४         | दैत्यैरतिदुराधर्षे        | २३४ |
| तैरेव मदिता भूमि          | २४२         | दैवान् क्वचिन्मानवरक्ष    | 388 |
| तैरेव सहसा द्ष्टा         | 388         | दैवे युगसहस्र द्वे        | २२६ |
| त्रेतायां किपलो नाम       | ३२६         | दौवारिकं सम्मुखस्थं       | २५२ |
| व्यंशं त्रेतायुगं अंशं    | २२८         | द्रष्टुं त्वां समुपायात   | २५४ |
| त्वं ब्रह्म परमं सूक्ष्मं | २४६         | द्वापरे तु तथा कृष्णः     | २३० |
| त्वं भूमिस्त्वं जलं विह्न | २४६         | द्वापरो द्विपदो धर्म      | २२५ |
| त्वं भूजेलं ज्वलनवायु     | २३६         | हे ब्रह्मणी तस्य रूपे     | २४१ |
| त्वमेव सर्वभूतानि         | २४६         |                           |     |
| त्वय्यंव सृष्टामि जगन्ति  | 3,६,५       | धन्वन्तरिः स भगवान्       | 378 |
| त्वयोद्दिष्टो ह्ययं पन्था | २४३         | धरण्यामवतेरुस्ते          | २३३ |
| त्वामद्यं शरणं प्राप्ताः  | २३६         | धर्मार्थकाममोक्षादि       | २५३ |
|                           |             | धेनुकाख्येति दुर्घर्षः    | २३३ |
|                           |             |                           |     |

२२८ ध्यायन्तः पुण्डरीकाक्षं

२५० ध्यायमानस्य हृदये

२४५

२४६

280

दंष्ट्रया वज्रकल्पेन

ददृशुः पुरतस्तस्य ददृशुः सर्वतो व्याप्तं

| न त्वया शम्भुना वापि     | २४२ | पक्षस्तु पञ्चदशभि          | २२६ |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|
| नद्या मध्ये महाश्चर्यं   | २४६ | पक्षिरूपास्तथा केचिद्      | २३२ |
| ननर्त ताभिविश्वात्मा     | २३२ | पथिप्रज्ञो यदा कश्चिद्     | २४३ |
| नन्दालयं ततो गस्वा       | २५० | पप्रच्छ तान् महाभागान्     | २४२ |
| नमस्कृत्य महादेवं        | २४६ | पराजितः कालनेमिः           | २३३ |
| नमुच्याद्याः सैंहिकाद्या | २३३ | परीहासं प्रकुर्वन्त्यो     | २३१ |
| नमुच्याद्यो जरासन्ध      | २३४ | पश्यन्ति परमाश्चर्यं       | 388 |
| नरनारायणो भूत्वा         | 378 | पश्यन्ति सन्ततमन           | 558 |
| न वयं वर्णकामास्त्वां    | २३२ | पारावारेति विख्यातं        | 340 |
| नवयौवनसम्पन्नां          | 288 | पारिजातवनामोद              | 585 |
| नवीननीरदस्निग्ध          | २४० | पाणाङ्क्ष्शघरां देवीं      | 288 |
| न हुन्तुं शक्यते क्वापि  | २४२ | पीतवर्णं द्वापरस्तु        | २२६ |
| नहि विष्णोर्महादैत्या    | २३७ | पीताम्बरं सहस्रेण          | २३८ |
| नात्र दिक्कालनियमो       | २४७ | पीतारुणासितैः पुरुपैः      | 280 |
| नानाकारं निर्विकारं      | २४४ | पुंपकृत्यामिका सैव         | २४१ |
| नानामणिगणावद्यं          | २४६ | पुरमेकं च ददृशु            | २४५ |
| नानामृगगणाकीणं           | २४३ | पुरा कपीन्द्रो द्विविधः    | २३४ |
| नानालक्द्वरणोपेतां       | 388 | पुरा देविषणा शप्तौ         | २३३ |
| नानावर्णधरं नाना         | २३न | पुरा देव्या विनिहता        | २३३ |
| निजदेहसमुद्भूतैः         | २५१ | पुरा वैकुण्ठभवना           | २३३ |
| निरञ्जने निराधारे        | 388 | पुलकोद्भिन्नसर्वाङ्गो      | 280 |
| निर्गत्य तस्मात् पुरतो   | २४६ | पूरयन्ति महाभागे           | २४१ |
| निर्गत्य देव्या पुरतः    | 388 | पूर्णेन्दुकोटिसदृशै        | २३६ |
| निर्मर्थ्यं कीरजलिंघ     | २२६ | पूर्वेषां यत्र गोपाला      | २५० |
| निवर्तं ध्वं गुणानस्याः  | 388 | पृथिव्यां कदनं चकु         | २३२ |
| निवेदयामि ते सवँ         | २३४ | पृथिवया समभीच्छन्तो        | २५३ |
| निवेदितं ततस्तस्मै       | २३८ | पृश्विनगर्भः स भगवान्      | २२६ |
| निश्चलं निर्मलं शान्तं   | २४४ | प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा | २४६ |
| निष्कलं निर्मलं शान्तं   | २४७ | प्रणिपत्यं महादेवं         | 288 |
| नीतः पातालभदनं           | २२६ | प्रणेमुः देवताः सर्वा      | २३८ |
| नीता दूरं सायुधाश्च      | २४१ | प्रणेमु दण्डवत् तां च      | २४४ |
|                          |     |                            |     |

| परिशिष्टम्-३                      |     |                            | 388        |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|------------|
| references and a                  |     |                            |            |
| प्रतिब्रह्माण्डभाण्डे तु          | २२६ | ब्रह्मादिभिर्देवगणैः       | २३६        |
| प्रतिमन्बन्तरस्यात्र              | २३० | ब्रह्मा मृजित भूतानि       | २२६        |
| प्रतिमूर्तिर्महाविष्णो            | 288 | ब्रह्मासी सनकादीनां        | २५३        |
| प्रमर्थः सह रुद्रोऽपि             | २३५ | बाह्मणानां वरानङ्गान्      | २३३        |
| प्रलम्बो नाम पापात्मा             | २३३ |                            |            |
| प्रविष्टस्तेनागता गोप्यो          | २३१ | भगवन् सर्वभूतात्मन्        | २४३        |
| प्रसन्नः परमेशानी                 | २४७ | भगवन् सर्वभूतेश            | २३६        |
| प्रसीद देव देवेश                  | २४६ | भयक्करान् महारौद्रान्      | २३२        |
| प्राह तान् पुरुषन्याद्याः         | २५३ | भयात्तेन न भेदोऽस्ति       | २४७        |
| प्राह तान् प्रणतान् महा           | २४७ | भयानकरसे ताभिः             | २४२        |
| प्राहुस्तं प्रणताः प्रत्य         | २५४ | भवन्ति मनवस्तत्र           | <b>२२७</b> |
| प्रोवाचासुरये सांख्यं             | 355 | भारं कुर्वन्ति मेऽसह्यं    | 3 \$ 5     |
|                                   |     | भारमाशङ्कचमाना             | २३४        |
| वकरूपधरः पृथ्वीं                  | २३३ | भाराकान्ताऽस्मि देवेश      | २३४        |
| बद्धप्राञ्जलयः सर्वे              | २५४ | भाराकान्ता धरित्रीयं       | २३६        |
| बद्धाञ्जलिपुटाः प्रोचु            | २३२ | भुवमायान्ति वा क्वापि      | २४२        |
| बभूवुह्ष्टमनसः                    | २५० | भूतं भवद् भविष्यच्च        | 788        |
| बहिबईकृतोत्तंशं                   | 388 | भूताधिनाय भुवनानि          | २४४        |
| बहुग्रीवं सहस्राण्डं              | २३८ | भूतानां च भविष्याणां       | २३४        |
| बहूदरं महापाध्वं                  | २३८ | भूत्वा गन्तुं कृतवतीं      | २३३        |
| बालान् खादति सर्वेषां             | २३२ | भूत्वा द्रक्ष्यथ तद्राज्यं | २४३        |
| बालान् वृद्धान् वयस्थांश्व        | २३३ | भूत्वा पराश्ररः कृष्णो     | २३०        |
| <b>ब्र</b> ह्मज्योतिर्मयनखं       | 280 | भूमेर्भारनिरासार्थ         | २४२        |
| ब्रह्मन्निवेदयिष्य।मि             | २३७ | भूमी तु विदितं भद्रे       | २२७        |
| <b>बह्मरद्र</b> सुराधीश           | २३६ | भोजराजकुले जात             | २३६        |
| बहाविष्णु महेशादीन्               | २५४ | भीमं यृन्दावनं देवि        | २२७        |
| ब्रह्म विष्णु महेशा द्यै          | २४३ | भ्राजमानं चारुरतं          | २३८        |
| <b>ब</b> ह्याण्डकोटिकोटीश         | २३८ |                            |            |
| <b>ब्रह्माण्डभाण्डान्त</b> रवर्ति | २३६ | मणिबद्धनीपमूल              | २४२        |
| ब्रह्माण्डात् कथयध्वं तत्         | २५३ | मत्स्यरूपेण ते नैव         | २२६        |
| ब्रह्माण्डेऽपि महाभागे            | २२६ | मत्त्रसादविष्नेन           | २४७        |

### नवममासृकाश्लोकार्धांनुक्रमणी

| महर्भनप्रसादेन             | २४७ | यस्य पत्नी सती देवी    | २५४ |
|----------------------------|-----|------------------------|-----|
| मन्मुखान्निगंतं मन्त्रं    | २४७ | यस्य लिङ्गमहं देवा     | २४७ |
| मन्वन्तरं तु दिव्यानां     | २२७ | यः कंस इति विख्यातः    | २३६ |
| मन गतिरमरेशा               | २५१ | यस्याः श्रवणमात्रेण    | २२७ |
| ममन्थुर् ष्टह्र्दया        | २३२ | युगत्रवाधिकं तत्तु     | २२७ |
| मबा हता नमुच्याद्या        | २३७ | यूयं कुष्णस्य तद्र्पं  | २४७ |
| मर्दयन्ति महाभागान्        | २३३ | येनैव दुःखिता भूमि     | २३६ |
| महाकेलिकदम्बं च            | २५१ | ये मया निहता दैत्याः   | २३६ |
| महामन्त्रं मुदा जेपु       | 285 | ये वै मया विनिहताः     | 280 |
| महायोनियोगपीठ              | 888 | येषां भारेण नम्ना भूः  | २३७ |
| महावनं नामवनं              | 388 | योगीनद्र वृन्दपरि      | २३६ |
| महाविष्णुवचः श्रुत्वा      | २४३ | यो विष्णुर्नाभिकमला    | २५३ |
| महाविष्णुश्च मधुरं         | २४६ |                        |     |
| महाविष्णुस्तु विष्णुस्त्वं | २४६ | रक्तवस्त्रपरीधानां     | २४४ |
| महाविष्णोः प्रसादेन        | २४३ | रक्तौष्ठं रक्तदशनं     | 280 |
| मातृका डाकिनीर्वरस         | 238 | रजस्तमःसत्त्वमया       | 388 |
| मानुषेण तु मानेन           | २२५ | रत्नष्रवजपताकाभिः      | 388 |
| मानुषेण तु मासेन           | २२८ | रत्नभित्तौ प्रतिकृति   | २४२ |
| मा साहसं कुरुध्वं भी       | 388 | रत्नशङ्कोः समुत्पत्य   | 388 |
|                            |     | रत्नालङ्कारसंयुक्त     | 280 |
| य इमं पठते स्तोत्रं        | २४६ | रसस्वरूपो विश्वेशः     | २४१ |
| यक्ज्योतिस्तत्तु           | 388 | रसाविष्टे तु तं प्राहु | २३२ |
| यत्कि भूतं न च भव          | 388 | राक्षसाश्च दुरात्मानो  | २३६ |
| यत् वै मथुरामध्ये          | २२७ | राजग्रामं महाभागा      | २५० |
| यत्रास्ते राधिका तत्र      | २४२ | राघाकुण्डं स्नानतो     | २५१ |
| यत्रीय भगवान् कृष्ण        | २२७ | राधाचन्द्रावलीभ्यां च  | 280 |
| यदनन्तमपारं च              | 580 | राधासहायस्तान दुष्टान् | २३२ |
| यद्वत् कलेवरं त्वन्यत्     | २२७ | रामलक्ष्मणभरत          | २३० |
| यमुनायास्तटे रम्ये         | २५० | रुद्रो वा कतमो द्वारि  | २४३ |
| वस्त्वेतत् परमं स्तोत्रं   | २४७ |                        |     |
| यस्य दुर्गा तनुस्थाया      | 580 | लोकातीतसकलरस           | २४५ |
|                            |     |                        |     |

| सोकानां जीवनार्थाय         | २२६  | वृन्दादेवीगृहं दृष्ट्वा     | २५१ |
|----------------------------|------|-----------------------------|-----|
|                            | 112  | वृन्दावन <u>पु</u> रद्वारे  | २५१ |
| बत्सरूपोऽतिमायावी          | २३२  | वृन्दावनान्तरगतो            | २४२ |
| बत्सांश्चाबालांश्चैव       | २३३  | वृन्दावनाभिषेकार्थं         | २५० |
| वधार्थं राक्षसेन्द्रस्य    | २३०  | वृन्दावनेन रामेण राधया      | २२७ |
| वनमालाधरं शान्तं           | 385  | वृन्दावनेन रामेण स्वय       | २३० |
| बनमालाधरः कण्ठे            | २४३  | वृन्दावनेन सहितो            | २२७ |
| बरं वृण्डवं विश्वेशा       | २४७  | वृषभानुपुराद्याता           | २५० |
| वर्षं तस्य दशांशेन         | २२८  | वृहस्पतिप्रभृतयो            | २५३ |
| वर्षं द्वादशभिमांसैः       | २२८  | वेणुवीणामृदङ्गानां          | २४६ |
| वलयानां नूपुराणां          | २४म  | वेदमेकं चतुर्धा स           | २३० |
| वायुरूपांस्था कांश्चित्    | २३१  | वेदाद्यगोचरसुगोचर           | २४५ |
| वाराहेण स्वरूपेण           | २२८  | वैकुण्ठशुभसम्पत्ति          | 388 |
| विज्ञाषयास्मान् कृष्णाय    | २५२  | व्यक्तरूपोऽसम्यहं           | 388 |
| विद्युनमाला शोभनाङ्गा      | २३१  | व्याघान् सिहान् वराहांश्च   | २३१ |
| विनाशस्तस्य रात्रौ तु      | २२८  |                             |     |
| विनिर्गत्य स तानाह         | २४३  | शक्रकोणयुतं श्रीमद्         | 588 |
| विषञ्चीनां किन्नरीणां      | २४६  | <b>शर्वप्रभृतिसंयु</b> क्तं | 588 |
| बिरक्ताश्चाभवन्नार्यः<br>- | २४२  | शिवलोकस्तदूहर्वे च          | २४२ |
| विराजमानी गीवत्सै          | 3,40 | शुद्धे सूक्ष्मे निमज्जन्ति  | 388 |
| विराजितं पद्मनेत्र         | २३६  | शुम्भश्चैव निशुम्भश्च       | २३३ |
| विष्णुदेहोद्भवश्चापि       | २३३  | शिशुपालदन्तवक्त्री          | २३३ |
| विष्णुद्धेषी चाभवत्        | २३४  | शोभितं च महालक्ष्मी         | २३८ |
| विष्णुब्रह्ममहेशाद्या      | २४१  | श्यामकुण्डं स्नानतो         | २५१ |
| विष्णुर्बह्या शिवश्चैव     | २४५  | श्यामसुन्दरसर्वज्ञ          | २४२ |
| विष्णुस्तस्यैव जनकः        | २५३  | श्रीवत्सलोमावलिभिः          | 580 |
| विष्णुस्त्वमेव स्थितये     | २३६  | श्रीवनाख्यं वनं यत्तु       | २५० |
| विष्णुस्त्ववति तान्येव     | २२८  | श्रुत्वा जप्त्वा च गच्छध्वं | 280 |
| विष्णोः सकाशमस्माक         | ३६६  | श्रुत्वेत्यं घरणीवाक्यं     | २३५ |
| <b>बृकरू</b> पधरास्तेऽपि   | २३२  | श्रुत्वेत्थं वचनं तासां     | २३२ |
| वृकान् कूरमृगांस्तद्वद्    | 585  | श्रूयतां देवताः सर्वा       | 488 |

5 v è

## नव ममातृका श्लोकार्घां नुक्रमणी

| श्रुणु तुभ्यं महाभागे    | २४३ | सर्वं निवेदयामास         | २५२ |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| शृणुध्वं वचनं मह्य       | 388 | सर्वं विभी त्वमासि सर्वं | २३६ |
| भृष्वतां सर्वभूसानां     | २४१ | सर्वज्ञ ज्ञानविज्ञान     | २३८ |
| श्वसतो यस्य नासाग्राद    | २२६ | सर्वज्ञ सर्वभूतेश        | २४४ |
| श्वेतवण कृतयुगं          | २२६ | सर्वदा हुष्टरोमाणो       | २५४ |
|                          |     | सर्वं देवशि रोरत्न       | 280 |
| षष्टिदण्डात्मकं षष्टि    | २२८ | सर्वदेवहृदयान्त          | 284 |
|                          |     | सर्वभूतहितका रण          | २४४ |
| सकामास्तं समालिङ्गच      | २३१ | सर्वभूतातमन् सर्वसिद्धीश | २४५ |
| स किमये भयं त्यक्तवा     | २३६ | सर्वलोकहितं देवि         | 375 |
| सङ्केतकवटं यत्र          | २५० | सर्वव्यापि जगद्रुपं      | 288 |
| स च तान् प्रणतानाह       | २५४ | सर्वाङ्गकम्पोऽभूत्तस्य   | 288 |
| स च दौवारिको भूयो        | २४३ | सर्वाधारो निराधारो       | २४७ |
| स च वदति किमेच्यः        | २५१ | सर्वे रेव हि गन्तव्यं    | २४२ |
| स तु दौवारिको भूय        | २५४ | स वै चतुस्तनुभूत्वा      | २२६ |
| सस्यलोकेश्वरो बह्या      | २३५ | ससर्ज घोररावांश्च        | २३१ |
| बत्त्वादमो गुणास्तस्य    | २४१ | सस्यार राधिकाकान्तं      | 280 |
| स दत्त इति विख्यातः      | २२६ | सहस्रकृत्तलोद्ध          | २३८ |
| सदाभिवादमा या शक्तिः     | २४१ | सहस्रजानुजङ्कं च         | २३८ |
| स दैत्यत्वं गतो दैत्यै   | २३३ | सहस्रशिरसं दिव्य         | २३८ |
| स निराकारसाकारः          | 288 | सहस्रशीषा विश्वातमा      | २३७ |
| स पृथुभंगवान् राजा       | 378 | सहस्रथवणद्राण            | २३६ |
| समानकर्णं विन्यस्त       | 280 | सहस्रवदनः श्रुत्वा       | 280 |
| समारुह्य घारयेद्वी       | २२६ | सहस्राणां विशतियुक्      | २२न |
| समारुह्यामरैः साद्धं     | २३७ | साकारस्य च या माथा       | २४१ |
| समुद्रमथनाज्जातो         | 355 | साकारोऽहं निराकारो       | 286 |
| सम्मुखीनास्तस्य काश्चित् | २३१ | साकारं सगुणं ब्रह्म      | २४१ |
| सरसंश्वन्दनैरङ्ग         | २३१ | साङ्गोपाङ्गो हि गोविन्दः | २२७ |
| स रुद्रस्तनयौ यस्य       | २५४ | साद्धं भमैव गच्छध्वं     | २३७ |
| सर्पान् सदर्पान् सुबहून  | २३१ | साष्टकोणं सित्रकोणं      | 588 |
| सर्वं त्वमेवासि शुभा     | ३६۶ | साष्टवक्त्रं सित्रवृत्तं | २४४ |
|                          |     |                          |     |

#### 383 परिशिष्टम्-३ स्वकीयाङ्गभवैगीप 230 २३१ साहङ्काराद् बलात् कृष्णं स्वयमिह मथुरायां 230 सुकटि च सुजानुं च 280 स्वयं कृष्णोऽभवत्तेन 240 सुकु ञ्चितकचै दिव्ये 280 स्वर्णस्कन्धं पद्मराग २४१ स्गन्धिकशिलां गत्वा 282 स्वागतं चोपविश भो सुगन्धिमा न्द्यसंशैत्य 388 825 स्वैरं रमति गोविन्दे 233 **सुचारुबाहुयुगलं** 280 **सुचारवृक्षसंचार** 280 हयग्रीवस्तु भगवान् सुनसं कोटिचन्द्रा 280 355 १४३ हयरूपधरांश्चान्यान् सुमुखाख्याद्धि ब्रह्माण्डाद् 233 355 हयरूपास्तथा केचिद् 235 सुरान् पुरस्कृत्य निहन्मि हरि जनाम शरणं सेतुबन्धेति विख्यातं 3 7 5 234 हरिर्वामनरूपेण सैवापि ब्रह्मणा सार्डं 355 355 स्तवैनिनाप्रकारैश्च २३८ हसतस्तस्य वदनो 283 हिताथं सर्वभूतानां स्त्रवन्त्योऽत्र समरन्त्यश्च १इ६ २२७ हिते रताः केऽप्यहिते स्थिताश्चक्षुः केशपाश १३१ 355 हिरण्यकशिपुं दैत्यं स्थिरसौदामिनीतुल्य 388 355 हे चन्द्रचूड पुरुषेश्वर स्थिरीकर्तुं स्थिरां देवीं २२६ 28% २५० हे नाथ राधिकाकान्त 378 स्नात्वा स्वज्ञानमापन्नो हे विश्वनाथ सकले स्रव्टा प्रजापतेर्धातुः २४३ 288

## इमारे त्रमुख प्रकाशन

#### तन्त्र-मन्त्र सम्बन्धी

| ₹.          | and the state of t |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.          | हिन्दा मन्त्र महाणव ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | देवी लण्ड २००/-, देवता लण्ड २००/-, मिश्र लण्ड १००/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹.          | श्रीविद्याणंवतन्त्रम् ( मूलमात्र )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | पूर्विषंम् १४०/- उत्तरा०प्रथम १४०/- उत्तरा०द्वितीय १४०/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.          | कुलाणंव तन्त्र ( मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद ) ७५.००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥.          | नारदपान्वरात्रम् ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य : १००/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ę.          | धनदारितिप्रिया तन्त्र ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य : ४/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.          | मातृकाभेद तन्त्र ( मूल एवं संस्कृत टिप्पणी सहित ) १५/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.          | त्रिपुरासार समुच्चय ( नामभट्टकृत एवं गोविम्दाचार्य की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | संस्कृत टीका ) ६/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £.          | बृहत् तन्त्रसार ( मूलमात्र ) मूल्य : १००/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88          | 7.4.4./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | हनुमद्बडवानल स्तोत्र, हनुमल्लाङ्गूलास्त्र स्तोत्र एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | हनुमान साठिका मूल्य : २/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.         | शिवस्वरोदय ( मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित ) २०/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.         | शनिस्तोत्रावलि ४/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | वामकेश्वरीमतम् ( मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित ) १४/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و٤.         | कौलज्ञाननिर्णय ( मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित ) ५०/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.          | डामर तन्त्र ( मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद ) २४/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | डामर तन्त्र ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) २०/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | मन्त्र रामायण ( मूल एवं हिन्दी अनुबाद ) १५/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | कामरस्ततन्त्रम् ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य पेपर बैक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ३०/- सजिल्द मूल्य ३४/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.         | अद्भुत रामायण ( महिष वाल्मीकि कृत ) सजिल्द २४.००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | पेपर बैक २०.००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ST</b> = | वन्तरि ग्रन्थमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | वङ्गसेन संहिता ( मूल हिन्दो अनुवाद एवं परिशिष्ट सहित )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | मूल्य १६५ ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

२. हारीत संहिता ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्म : ५०/-

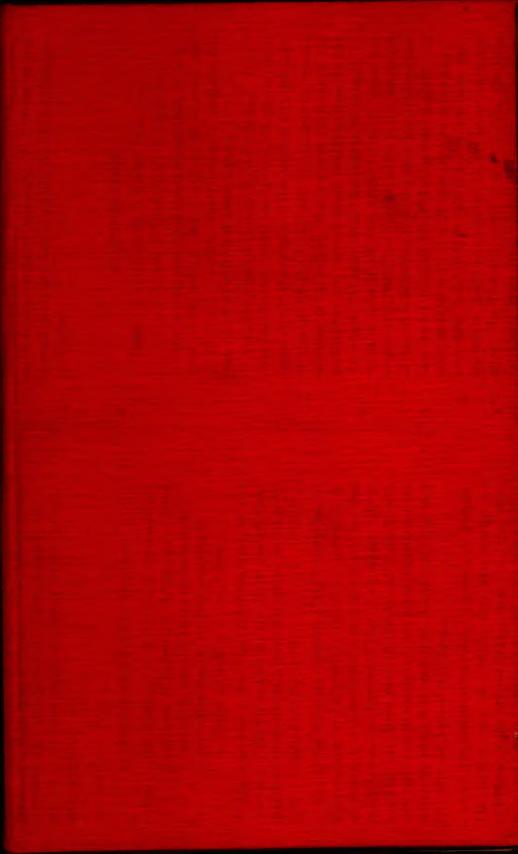

